#### THE

## HISTORY OF RAJPUTANA

VOLUME V. PART H.



### HISTORY OF THE BIKANER STATE

PART II.

-:0:---

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA RĀI BAHĀDUR SĀHITYA-VĀCHASPATI Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt. (Hony.)

PRINTED AT THE VEDIC YANTRALAYA, A J M E R.

(All Rights Reserved):

First Edition } 1940 A. D. { Price Rs. 9.

### Published by

Mahamahopadhyaya Rai Bahadur Sahitya-Vachaspati, Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt, Ajmer.

Apply for Author's Publications to:-

- (i) The Author, Ajmer.
- (ii) Vyas & Sons, Book-sellers,

AJMER.

# राजपूताने का इतिहास

पांचवीं जिल्द, दूसरा भाग

## बीकानेर राज्य का इतिहास द्वितीय खंड



<sub>श्रन्थकर्त्ता</sub> महामहोपाध्याय रायवहातुर साहित्य-वाचस्पति डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद श्रोका, डी० लिट्० (श्रॉनरेरी)

> वावू चांदमल चंडक के प्रवन्ध से वैदिक-यन्त्रालय, श्रजमेर में छपा

> > सर्वाधिकार सुरज्जित

प्रथम संस्करण

वि०सं० १६६७

मूल्य रु० ६)



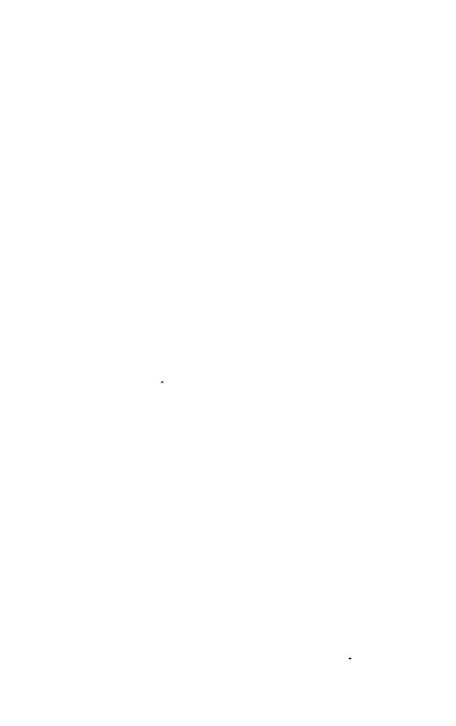

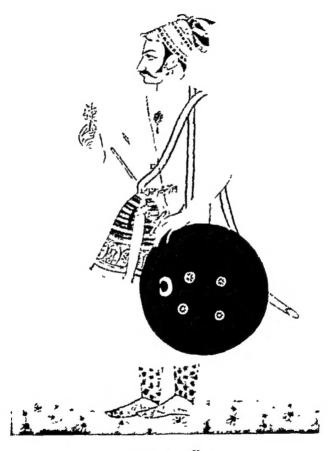

महाराजा अनृपसिंह

आर्य-संस्कृति के परम उपासक संस्कृत भाषा के धुरंधर विद्वान् अनेक प्रन्थों के रचयिता

श्रौर

विद्वज्जनों के आश्रय-दाता

बीरकर

महाराजा ग्रनूपसिंह

की

पित्र स्मृति को साद्र समर्पितः

# भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक मेरे राजपूताने के इतिहास की पांचवी जिल्ह के श्रन्त-गैत प्रकाशित वीकानेर राज्य के इतिहास का दूसरा खंड है। राजपूताने के इतिहास में वीकानेर राज्य के राठोड़ों के इतिहास का वड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। युद्ध-वीरता, दान-वीरता, विद्या-प्रेम, नीति-चातुर्य्य श्रादि की हिंछ से यहां के नरेशों का सदा उच्च स्थान रहा है। वैसे तो उनका सारा गौरवपूर्ण इतिहास ही पाठकों के सामने है श्रीर वे उसका श्रवलोकन करेंगे ही, पर यहां संत्रेप में उसपर प्रकाश डालना श्रवचित न होगा।

प्रथम खंड के आरंभ में हमने इस राज्य की भौगोलिक स्थिति, राठोड़ों से पूर्व के राजवंशों और दिल्ल आदि के राठोड़ राजवंशों का संत्रेप से उल्लेख करते हुए जोधपुर राज्य के मूल पुरुष राव सीहा से राव जोधा तक का संक्षित (संक्षित इसलिए कि उनका विस्तृत इतिहास राजपूताने के इतिहास की चौथी जिल्द अर्थात् जोधपुर राज्य के इतिहास के अन्तर्गत आ गया है) वृत्तांत देकर राव बीका से लगाकर महाराजा प्रतापसिंह तक बीकानेर राज्य के नरेशों का सविस्तर वर्शन किया है।

यह कहा जा सकता है कि राव वीका-द्वारा वीकानेर राज्य की

म्थापना होने के पूर्वे इस मरुप्रदेश की आवादी वहत कम थी और जल का श्रमान होने से यहां वाहरी श्राकमणकारियों को श्रनेक कठिनाइयों का श्रानुभव करना पड़ता था। महाभारत के पीछे यहां स्वतंत्र गण राज्य थे, जिनमें यौद्धेय (जोहिया) मुख्य थे। परमारों के पीछे चौहानों की उन्नति के युग में इस प्रदेश के चौहान साम्राज्य के अन्तर्गत होने के प्रमाण मिलते हैं। फिर मुसलमानों का भारत पर श्रधिकार होने के समय यह प्रदेश कई खंडों में विभक्त होकर, यहां के मूल निवासी जोहिये, जाट श्रादि स्वतंत्र हो गये। उसी समय के आस-पास निकट यसनेवाले भाटियों और परमारों की एक शाखा सांखलों ने भी इसके कुछ भाग पर अधिकार स्थापित किया। फिर उन्हीं जातियों से मारवाड़ के स्वामी राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र बीका ने ऋपने वाहु-वल से विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह प्रदेश छीनकर अपने वंशजों के लिए वीकानेर राज्य की स्थापना की। इतिहास वतलाता है कि बीका को उसके पिता राव जोधा ने जोधपुर राज्य के पैतृक स्वत्व से वंचित रखकर नवीन राज्य की स्थापना के लिए उत्तेजित किया, जिसपर उसने थोड़े से साथियों के साथ मारवाड़ से उत्तर की श्रोर जाकर तत्कालीन जोधपूर राज्य से भी कई ग्रना वहे राज्य की स्थापना की, जो भूभाग की दृष्टि से भारतवर्ष के वर्तमान देशी राज्यों में भी उन्नेखनीय है। वह बड़ा चीर, रगुकुशल, पितृ-भक्त, त्यागी और उदार नरेश था और उसका नाम भारत के इतिहास में सदा ख़वणांचरों में श्रेकित रहेगा।

राय वीका के यहुत समय पूर्व ही भारतवर्ष में मुसलमानों का प्रवेश हो झुका था और पंजाव, अजमेर तथा कई अन्य प्रदेशों पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ऐसी दशा में उनमें और वीकानेर के राजाओं में संघर्ष होना स्वामाविक ही था। वीकानेर पर मुसलमानों का सबसे पहला और वड़ा आक्रमण राव वीका के पीत्र राव जैतसी (जैतसिंह) के राज्यकाल में हुआ, जिसमें उसने हुमायूं के माई कामरां की विशाल फ़्रौज को परास्तकर काफ़ी यश प्राप्त किया। इसके वाद ही जोधपुर के राव मालदेव के साथ की लड़ाई में वह मारा गया और धीकानेर राज्य का

अधिकांश भाग जोधपुरवालों के अधिकार में चला गया। तब राव कल्याण्-सल ने सर्वप्रथम शक्तिशाली मुसलमानों की मित्रता से लाम उठाकर शेरशाह की सहायता से अपना गया हुआ राज्य वापस लिया । यही से बीकानेर राज्य के इतिहास का नया युग प्रारम्भ होता है। शेरशाह के वंश के अंत के साथ मुख्लों का फिर वीलवाला हुआ और हुमायूँ ने पुनः मुखल साम्राज्य की बाग-डोर संभाली। उसके पुत्र अकदर के समय मुगलों की स्थिति सहद होकर उनका प्रभुत्व बहुत बढ़ा। राजपूताना के राज्यों के चीन पारस्परिक वैर विरोध की मावना बहुत बढ़ी हुई होने से राव कत्याणमल ने मुसल सम्राट अकवर के साथ मैत्री स्थापित कर ली, जो मुगलों के द्रास के समय तक बनी रही । इसका परिखाम वीकानेर राज्य के लिये अच्छा ही हुआ। राज्य की अभिवृद्धि और आन्तरिक स्थिति कें इढ़ होने के साथ ही वीकानेर के महाराजासमय-समय पर सुगल-वाहिनी का सफलतापूर्वक संचालन कर प्रतिष्ठा और यश के भागी बने। वीकानेर के नरेशों में से महाराजा अनुपसिंह, महाराजा गजसिंह तथा महाराजा रत्न-सिंह को मुशल बादशाहों की तरफ़ से विभिन्न श्रवसरों पर 'माही मरा-तिब" का सर्वोद्य सम्मान प्राप्त हुआ था, जो इस वात का सूचक है कि मुग्रलों के राज्य में बीकानेर के नरेशों का स्थान बढ़ा ऊंचा रहा । इस युग में बादशाह श्रीरंगज़ेब के समय तक वीकानेर राज्य में साहित्य, कत्ता श्रीर वैभव का श्रद्धा विकास हुआ। महाराजा रायसिंह, सुरसिंह, कर्या-सिंह, और अनुपसिंह इस युग के बड़े प्रभावशाली राजा हुए और उनका मुगल साम्राज्य के निर्माण एवं विकास में काफ़ी हाथ रहा तथा समय-संमय पर उन्हें ऊंचे मनसव मिले। उक्त राजाओं के राज्य-समय मे चीकानेर के साहित्यिक जीवन में बड़ी उन्नति हुई । वे स्वयं साहित्यिक रुचि संपन्न थे श्रौर उनके श्राश्रय में कई बाहरी विद्वानों ने श्रनेक श्रमृत्य ग्रन्थों की रचना की।

अकवर-द्वारा जमाई हुई मुग्रल साम्राज्य की नींव श्रोरंगज़ेव के राज्य-समय में उसके श्रतुचित व्यवहार श्रीर शार्मिक कट्टरता के कारण हिल गई। ऐसी प्रसिद्धि है कि उसके विश्वासघात से श्वन्य नरेशों की महाराजा कर्णसिंह ने रक्ता की, जिसके एवज़ में उन्होंने उसे 'जय जंगलधर बादशाह" का विरुद्द दिया। उसकी निर्भाकता, स्वाभिमान श्रीर वीरता का यह उपयुक्त पुरस्कार था। वीकानेर के कई एक नरेश बादशाहों की तरफ़ से दिवाण के प्रवंध के लिए नियुक्त रहे, श्रीर वहीं उनका देहांत हुआ।

वि० सं० की अट्टारहवीं शताब्दी के उत्तराई से ही मुगल सम्राज्य की अवनती होने लगी। मुगल वादशाहों की कमज़ोरी से उनके विरोधियों की संख्या वढ़ गई और चारों ओर अराजकता का साम्राज्य फैल गया। ऐसी अवस्था में स्वमावतः ही राजपूताना के राजाओं ने भी मुगल वादशाहों के साथ के अपने संबंध में कमी कर दी। फलस्वरूप राजपूताना के विभिन्न राज्यों के पारस्परिक कलह में फिर वृद्धि हो गई, जिससे उनकी पर्याप्त हानि हुई। उन्हीं दिनों जोधपुर राज्य के स्वाभियों ने वीकानेर राज्य को इस्तगत करने का कई वार उद्योग किया, परंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली।

उसी समय भारतवर्ष के कई भागों पर विलायत की ईस्ट इंडिया कंपनी का श्रधिकार हो गया। कमशः उसका प्रभुत्व वढ़ने लगा। साथ ही मरहटों की संगठित शक्ति के कई टुकड़े हो गये श्रोर गायकवाड़, सिंधिया होलकर श्रादि राज्यों का श्रलग-श्रलग श्राविर्माव होकर देश में श्रव्यवस्था श्रीर लूट-मार का वाज़ार गर्म हो गया। सिखों ने श्रपने लिए पंजाव में एक प्रवल राज्य क़ायम कर लिया। पैसे समय में वीकानेर के श्रान्तरिक कगड़ों पर कावू रखते हुए वाहरी हमलों से उसको सुरित्तत रखने का श्रेय महाराजा गड़ासिंह को है, जो वीर श्रीर नीतिकुशल होने के साथ ही विद्वान श्रीर योग्य शासक था। उसके ज्येष्ठ भ्राता श्रमर्रासंह के होते हुए भी वह श्रपनी योग्यता के कारण ही सरदारों-द्वारा वीकानेर का महाराजा यनाया गया था। उसने श्रस्त-प्राय मुग़ल शक्ति से भी मेल वनाये रक्खा श्रीर दिल्ली के वादशाह श्रहमदशाह को श्रवसर एड़ने पर सैनिक सहायता

भी पहुंचाई, जिसके एवज़ में उसे बादशाह की तरफ़ से "राजराजेश्वर, महाराजाधिराज, महाराजशिरोमिख" की उपाधियां प्राप्त हुईं। उसके पीछे महाराजा राजसिंह और प्रतापिसेंह बीकानेर के स्वामी हुए, पर वे श्रधिक समय तक राज्य न कर पाये। प्रतापिसेंह के साथ ही वीकानेर राज्य के इतिहास का पहला खंड समात होता है।

प्रस्तुत दूसरे खंड में महाराजा स्रतिसिंह से लगाकर महाराजा सर गंगासिंहजी तक का विस्तृत इतिहास श्रीर वीकानेर राज्य के सरदारों का मृत्तांत सिंबिष्ट है। महाराजा स्रतिसिंह ने योग्यतापूर्वक शासन प्रवंध कर, जो थोड़ी बहुत श्रव्यवस्था राज्य में फैल गई थी, उसे दूर किया। उसके समय में राजपूताना में भी मरहटों का श्रातंक बहुत बढ़ गया था श्रीर वे राजपूताना के कई राज्यों—उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, दूंदी श्रीर कोटा—को पददिलत कर वहां के नरेशों से खिराज बस्ता करने लगे थे। पेसे समय में बीकानेर राज्य का उनके प्रभाव से श्रद्धता बच जाना महा-राजा स्रतिसिंह की शिक्त और नीति-चातुर्यं का ही बोतक है।

वसी समय के आस-पास श्रंप्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी का वढ़ता हुआ प्रमुख देखकर राजपूताना के राज्यों के स्वामी अपनी रक्ता की लालसा से श्रंप्रेज़ सरकार के संरक्षण में जाने लगे। ई० स० १८१८ में लॉड हेस्टिग्ज़ के समय श्रंप्रेज़ सरकार और राजपूताना के राज्यों के बीच अलग-अलग संधियां स्थापित हुईं। वीकानेर राज्य का श्रंप्रेज़ सरकार के साथ मैत्री-संबंध स्थापित होने पर, वहां की आंतरिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ और अराजकता पवं डाकेज़नी बन्द होकर शांति, सुज्यवस्था तथा समृद्धि का विकास होने लगा। कमशः शासन-शैली में भी परिवर्तन होकर प्रजा-हितेषी कार्यों की योजनाएं हुईं। इस पारस्परिक मैत्री का बीकानेर के नरेशों ने श्रव तक पूर्ण रूप से निर्वाह किया है और आवश्य-कता पड़ने पर समय-समय पर उन्होंने धन और जन से श्रंप्रेज़ सरकार को पूरी सहायता पहुंचाई है। प्रत्येक युद्ध के श्रवसर पर उन्होंने जिस तत्परता का प्रदर्शन किया वह राठोड़ों के गौरव के श्रमुक्प ही है। ई० स० १८४७ का सिपाही विद्रोह श्रंश्रेज़ों के लिए बड़े संकट का श्रीर भारतीय नरेशों के लिए परीचा का श्रवसर था, जिसमें महाराजा सरदार-सिंह ने स्वयं ससैन्य विद्रोहियों के दमनार्थ जाकर श्रपना कर्तव्य पालन किया।

चीकानेर राज्य में जो सुधार श्राजकल दिखाई देते हैं उनमें से श्रिध-कांश का श्रेय महाराजा हुंगरसिंह को है। देश में शांति और सुव्यवस्था का आविभाव तो हो ही गया था। महाराजा ने प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रनेक प्रकार की सुविधा पहुंचानेवाली योजनाएं तैयार की, पर उनके कार्यक्रप में परिवात किये जाने का अवसर उसके जीवनकाल मे न आया। उसके कोई सन्तान न होने से उसने अपने भाता सर गंगासिहजी को अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित किया, जो सात वर्ष की आय में वि० सं० १६४४ में बीकानेर राज्य के स्वामी हुए। इन्होंने अपने ४३ वर्ष के सुदीर्घ शासनकाल में जो-जो प्रजाहित के कार्य किये, विगत महायुद्ध तथा अन्य कई युद्धों में श्रेप्रेज़ सरकार को जो सहायता पहुंचाई एवं इनके समय में बीकानेर राज्य की जो आधिक, राजनैतिक और सामाजिक उन्नति हुई वह पाठकों से आविदित नहीं है। फिर भी यहां इतना कहना अनुचित न होगा कि चीरता, नीति-ऋशलता, उदारता, सत्यपरायणता, च्याख्यान-पद्रता आदि गुणों के कारण महाराजा साहच भारत के एक रत्न हैं और इनकी कीर्ति केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं अपित सुदूर देशों में भी फैली हुई हैं। गंग-नहर-द्वारा वीकानेर राज्य के उत्तरी भाग के जल-कष्ट की दर कर उसे पंजाय के समान उपजाऊ बनाने का इनका भगीरथ प्रयत्न केवल प्रशंसा के योग्य ही नहीं वरिक अनुकरणीय भी है। वीकानेर की अमृतपूर्व उन्नति श्रीर श्रतुपम शोभा जो इस समय नज़र श्राती है उसका श्रेय भी महाराजा सर गंगासिंहजी को ही है।

उपर्युक्त संज्ञिप्त विवेचन-द्वारा पाठकों को यह ज्ञात हो गया होगा कि भारतवर्ष के इतिहास में वीकानेर राज्य का प्रारम्भ से ही वड़ा गौरवपूर्ण स्थान रहा है और समय-समय पर यहां के शासकों ने वीरता, उदारता श्रीर ब्रात्मोत्सर्ग के अभृतपूर्व उदाहरख लोगों के सामने रक्खे हैं।

जो नीति हमने राजपूताना के इतिहास की पिछली जिल्हों में रक्खी है उसका बीकानेर राज्य के इतिहास में भी पालन किया गया है। कपोल-किएत और मन-गढ़न्त बातो को पूर्व नीति के अनुसार इतिहास!में समावेश न करने के नियम का निर्वाह करते हुए हमने प्रमाणोक्त बातो को ही अहण किया है और जहां से कोई वर्णन लिया गया यथास्थान उसका उझेख कर दिया गया है। इतिहास के दोनों पहलुओं पर दृष्टि रखते हुए पत्त और विपन्न की बातों पर विचार कर युक्ति एवं तर्क से जो बात माननीय जान पड़ी उसे ही हमने अहण किया है और जहां-जहां मत-भेद हुआ वहां हमने अपने विचार भी प्रकट कर दिये हैं। केवल एक पन्नीय मत पर विद्वान स्वोग अक्सर विश्वास नहीं करते, अतपव ऐसे कई विवाह-अस्त विषयों को, जिनका अन्यन्न तो उझेख है पर वहां की प्राचीन ख्यातों आदि में कुछ भी वर्णन नहीं है, हमको छोड़ देना पड़ा है, क्योंकि हम उन्हें सन्देह-रहित नहीं कह सकते।

प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में हमने जिन-जिन साधनों का उपयोग किया है उनका विग्रद विवेचन प्रथम खंड की भूमिका में आ गया है, हसिए उसकी पुनरावृति करना अनावश्यक है। परन्तु बीकानेर राज्य की विस्तृत ख्यात, जो द्यालदास की ख्यात के नाम से प्रसिद्ध है और "देशदर्पण" एवं "आर्य आख्यान कल्पद्धम" के रचियता द्यालदास का यहां कुछ परिचय देना अप्रासंगिक न होगा। अधिकांश प्राचीन रचनाओं में उनके लेखकों का कुछ न कुछ परिचय अवश्य मिलता है, किंतु द्यालदास ने अपनी ख्यात के प्रारंग अथवा अंत में कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया है। इससे तो यही अनुमान होता है कि वह अपनी प्रसिद्धि का विशेष अभिलाषी न था। माक चारण जाति की मादिलया शास्त्रा की एक उप-शास्त्रा सिंहायच है। ऐसी प्रसिद्धि है कि नर्रासंह मादिलया को नाहहराव पड़िहार ने कई सिंहों को मारने के एवज़ में "सिंहढाहक" की उपाधि दी थी, जिसका अपभ्रंश "सिंहढायच" है। इसी वंश में बीकानरे राज्य के

कविया गांव में वि० सं० १८४५ (ई० स० १७६८) के लगभग सिंडायच दयालदास का जन्म हुआ था। वह महाराजा रत्नासिंह का विश्वासपात्र होते से राज्य संबंधी कार्यों में भाग लिया करता था श्रीर इस प्रसंग में उदयपुर, रीवां खादि राज्यों में भी गया था। उसे इतिहास से वड़ा प्रेम था श्रीर वह बीकानेर राज्य ही नहीं वाहर की भी कई रियासतों के इतिहास का श्रव्हा ज्ञान रखता था। महाराजा रत्नसिंह ने समय समय पर उसका श्रव्हा सम्मान कर उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। श्रेप्रेज़ सरकार के साथ संधि होते के पीछे राजपूताना के राजाओं को अपने अपने यहां का इति-हास संग्रह करवाने की आवश्यकता जान पढ़ी, तब महाराजा रत्नसिंह ने दयालदास को ही इस कार्य के लिए उपयक्त समभ अपने राज्य का इतिहास तैयार करने की श्राज्ञा दी । इसपर उसने प्राचीन पंशाविलयां, वहियां, शाही फ़रमान, प्राचीन काग्रज-पत्र, पट्टे, परवाने आदि संग्रह कर परिश्रमपूर्वक चीकानेर राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा, जिसको "दया-लदास की ल्यात" कहते हैं। इसमें सरदारसिंह के राज्यारोहण तक का हाल है, जिससे कहा जा सकता है कि यह वि० सं० १६०६ (ई०स० १८४२) के श्रास-पास सम्पूर्ण हुई होगी। कर्नल पाउलेट ने श्रपने ''ग्रैज़ेटियर ब्रॉब दि वीकानेर स्टेट" के तैयार करने में अधिकतर इसी का आधार लिया है। इसके श्रतिरिक्त उस( दयालदास)ने बैद मेहता जसवंत्रसिंह के श्रादेशानुसार वि० सं० १६२७ में "देशदर्पण" की रचना की । महाराजा ट्रंगरासिंह ने इन दो वेतिहासिक अन्धों से ही संतोप न कर उसे समस्त भारतवर्ष का प्रान्तीय भाषा में इतिहास लिखने की श्राह्म दी। इसपर वि० सं०१६३४ में उसने "श्रार्य श्राख्यान कल्पदृम" की रचना की । द्यालदास नव्ये से अधिक वर्षों की आयु में वि० सं० १६४८ (१८६१) के वैशाख मास में काल-कवितत हुआ। वह महाराजा सुरतसिंह, रत्नसिंह, सरदारसिंह श्रीर हुंगर्रासेह का रुपापात्र रहा । उसके प्रपीत्र श्रावड्दान के पास इस समय भी वीकानेर राज्य की तरफ़ से मोकलेरा, वासी श्रीर कृषिया गांच विद्यमान हैं।

विद्धद्वृंद को प्रारंभ से ही मेरे ग्रंथों के अवलोकन करने की रुचि रही है। मुक्ते आगा है कि मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास भी उन्हें रुचित्रद होगा। यह सर्वोगपूर्ण है, इसका दावा तो मैं नहीं कर सकता, पर इसमें आधुनिक शोध को यथासंभव स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। शोध का अंत हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी वहुत कुछ करना वाक्री है और भविष्य में और भी नवीन महत्वपूर्ण वृत्त झात होने की पूरी आशा है। ऐसी दशा में भी मुक्ते विश्वास है कि मेरा यह इतिहास भावी इतिहास-लेखकों के पथ-प्रदर्शन में अवश्य सहायता पहुंचायेगा।

शुटियां रहना संभव है, क्योंकि भूत मनुष्य मात्र से होती है और मैं इसका अपवाद नहीं हूं। फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था भी है। कुछ त्रृटियों के लिए शुद्धि-पत्र लगा दिया गया है, फिर भी जो अशुद्धियां पाठकों की नज़र में आयें उनकी स्वना सुभो मिलने पर दूसरी आवृत्ति के समय उनका यथाशक्य सुधार कर दिया जायगा।

जैसा कि मैं इस पुस्तक के प्रथम खंड की भूमिका में लिख चुका हूं यह वर्त्तमान बीकानेर नरेश जेनरल राजराजेश्वर नरेन्द्र शिरोमिण महाराजाधिराज श्रीमान महाराजा सर गंगासिंहजी साहव वहादुर की असीम छपा और इतिहास प्रेम का ही फल है कि यह इतिहास अपने वर्तमान कर में पाठकों के समज्ञ प्रस्तुत है। मुक्ते इसके प्रण्यन में जिस समय जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ी वह अविलम्ब मुक्ते प्राप्त हुई। मैं इसके लिए श्रीमानों का विरक्तिक रहंगा। इसी प्रकार में वीकानेर के सुयोग्य रेवेन्यू मिनिस्टर मेजर महाराज मान्धातासिंह; सांड्या के स्वामी मेजर जेनरल सरदार बहादुर राजा जीवराजिसह; विद्याप्रेमी टाकुर रामर्सिंह, एम० ए०; स्वामी नरोत्तमदास, एम० ए० और वीटू रिड्मलदान, का भी अत्यन्त ग्रामारी हं, क्योंकि उनसे मुक्ते सदैव सत्परामर्श और प्रोत्सा-हन मिलता रहा है।

श्रंत में में काशी-निवासी श्रीहृद्यनारायण सरीन, बी० ए०, जो गत इ: वर्षों से मेरे सहकारी हैं तथा पं० नायूलाल व्यास का, जिन्होंने आरंभ से ही मेरे इस इतिहास के प्रण्यन में मनोयोग-पूर्वक कार्य किया है, नामो-क्षेख करना आवश्यक समस्तता हूं। मुस्ते अपने पुत्र प्रो॰ रामेश्वर ओक्षा, एम॰ ए॰, एवं निजी इतिहास-विभाग के कार्यकर्ता एं॰ चिरंजीलाल व्यास । से भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, अतएव उनका नामोक्षेख करना भी आवश्यक है।

श्रजमेर, ज्येष्ठ फुप्ला द्वितीया वि० सं० १६६७

गौरीशङ्कर हीराचन्द स्रोक्षा

# विषय-सूची

## आठवां अध्याय

### महाराजा स्रतिसंह और महाराजा रत्निसंह

| विषय                                     |              | पृष्ठांक |
|------------------------------------------|--------------|----------|
| महाराजा सूरतसिंह                         | ***          | थइइ      |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी                      | ***          | इह७      |
| राज्य में विद्रोह करनेवालों को दंड देना  | **4          | इइ७      |
| जोधपुर से मेळ स्थापित होना "             | ***          | ३६८      |
| जयपुर से मेल स्थापित होना                | ***          | ३६⊏      |
| भट्टियों से लड़ाई                        | •••          | ३६=      |
| जयपुर के महाराजा की सद्दायता करना        | ***          | ३७०      |
| जॉर्ज टामस की वीकानेर पर चढ़ाई           | ***          | ३७२      |
| बीकानेर पर जॉर्ज टॉमस की दूसरी चढ़ाई     | ***          | इथड़     |
| स्रतसिंह का महियों से फ़तहगढ़ छुड़ाना तर | वा श्रास-पास | τ        |
| नये थाने स्थापित करना                    | ***          | કેલ્પ્ર  |
| मौजगढ़ के खुदावख़्श की सहायता करना       | ***          | इ७४      |
| खानगढ़ पर छुल से अधिकार करना             | ***          | ३७७      |
| चूरू के स्वामी से पेशकशी लेना ***        | ***          | ३७⊏      |
| भटनेर से महियों का निकाला जाना           | ***          | ३७≍      |
| जोधपुर के महाराजा मानसिंह पर चढ़ाई       | ***          | કથ્ફ     |

| विषय                                   |                   |           | 'पृष्ठोक |   |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---|
| जोधपुर पर घेरा डालना                   | •••               | ***       | -३८२     |   |
| .जोधपुर की सेना की वीकानेर पर          | चढ़ाई             | •••       | 348      | ţ |
| बीकानेर तथा जोधपुर में सन्धि           | ***               | ***       | ಶಿವರಿ    |   |
| मॉनस्टुश्रर्ट एल्फिन्स्टन का वीकाने    | र जाना            | •••       | ३८६      |   |
| विद्रोही ठाकुरों पर श्रमरचंद का ज      | ाता               | ***       | ,३६१     |   |
| धीकानेर तथा जोधपुर में मेल होना        | •••               | ***       | ३६२      |   |
| देपालसर को नष्टकर चूक से पेशव          | तशी ठहराना        | •••       | ₹3,      |   |
| चूरू पर वीकानेर का अधिकार हो           | ना                | ***       | इध्इ     |   |
| श्रमरचन्द को मरवाना                    | •••               | ***       | ફરઇ      |   |
| श्रृह्र के ठाकुर से मिलकर श्रन्य ठा    | करों का उत्पात    | त कराना   | X35.     |   |
| मीरलां की बीकानेर पर चढ़ाई             |                   | ***       | ३३६      |   |
| पृथ्वीसिंह का पुनः उत्पात करना         | •••               | 400       | थ३६      |   |
| मीरख़ां की दुवारा वीकानेर पर च         | ड़ा <b>ई</b>      | ***       | ७३६      |   |
| पृथ्वीसिंह का चृद्ध पर श्रधिकार।       | होना              | ***       | 980      |   |
| महाराजा की खंग्रेज़ सरकार से स         | नेध               | ***       | 38⊏      |   |
| विद्रोही सरदारों का दमन करने है        | वं अंग्रज़ों की स | हायता लेन | ४०२      |   |
| महाराजा के पुत्रों के मेवाड़ में विवा  | E                 | ***       | ४०३      |   |
| बारू के विद्रोही ठाकुर का मारा इ       | ाना               | ***       | ४०३      |   |
| जयपुर से विवाह के लिए सन्देशा          | आना               | ***       | Rog      |   |
| टीवी के गांवों के सम्बन्ध में श्रंशेड़ | र सरकार∙से∙ि      | लेखा-पढ़ी | Sog      |   |
| दद्रेवा के विद्रोही ठाकुर का दमन       | •••               | •••       | Sox      |   |
| मेहता श्रवीरचन्द का लॉर्ड एम्हर्स्ट    | की सेवा में उ     | ाना       | Sox      |   |
| अंग्रेज़ सरकार के साथ सीमा-सम्ब        | न्धी निर्णय       | ***       | Sox      |   |
| विवाह तथा सन्तति                       | ***               | 204       | ४०६      |   |
| मृत्यु                                 | •••               | ***       | ४०६      |   |
| यहाराजा सूरतसिंह का व्यक्तित्व         | ***               | ***       | Bob      |   |

| विषय                           |                  |                   | पृष्ठांकः   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| महाराजा रक्षसिंह ""            | •••              | ***               | ನಂಜ         |
| जनम तथा गद्दीनशीनी             | ***              | •••               | ४०८         |
| घोंकर्लासह को राज्य में प्रवेश | करने की मन       | गर्द …            | ನಿಂಜ        |
| जैसलमेर पर चढ़ाई               | ***              | ***               | 308         |
| मारोठ तथा मौजगढ़ के सम्बन      | ध में अंग्रेज़ स | रकार से           |             |
| लिखा-पढ़ी                      | ***              | 4+4               | <b>८</b> १३ |
| जार्ज क्लार्क का शेखावाटी में  | जाना श्रीर डा    | कुश्रों कें       |             |
| प्रबन्ध के बारे में निश्चर     | य करना           | • 678             | <b>८</b> १३ |
| डाकुश्रों के प्रबन्ध के लिए हु | कुमचन्द की वि    | युक्ति '''        | <b>ध</b> १४ |
| महाजन के इलाक़े पर अधिक        | ार करना          | ***               | કરૃષ્ઠ      |
| महाजन के ठाकुर का जैसलमे       | ार जाना          | •••               | કર્ય        |
| विद्रोही सरदारों का दमन क      |                  | 444               | <b>४१</b> ६ |
| भाद्रा के ठाकुर का पूगल पर     | ग्राक्रमण्       | ***               | <b>४</b> १८ |
| कर्नल लॉकेट की सेवा में सर     | दारों को भेजन    | π- •••            | ४१८         |
| विद्रोही सरदारों का दमन क      | ने के विषय में   | ं <b>अंग्रेज़</b> |             |
| सरकार के पास से खरी            | ाँता श्राना      | ***               | 8१८         |
| बादशाह श्रकवर ( दूसरा ) वे     | त पास से माही    | मरातिब            |             |
| श्रादि श्राना                  | ***              | ***               | 88 इ.       |
| विद्रोही ठाकुरों को समा कर     | <b>ना</b> ···    | 454               | ४२०-        |
| महाराजा की हरद्वार-यात्रा      | •••              | ***               | ध२०         |
| सरदारसिंह का देवलिया में       |                  | ***               | ४२०         |
| वीदावतों का देश में उपद्रव     | करना · · ·       | ***               | ४२०         |
| प्रतापसिंह का पुनः लुटेरे स    |                  | ाय देना ···       | ध२१         |
| कुंभाणे का इलाका खालसा         |                  | *40               | <b>४</b> २२ |
| कर्नल पल्विस से मिलकर स        | तीमा प्रान्त के  | प्रबन्ध-काः,      |             |
| निर्ण्य करना .***              | * ***            | ***               | ಚಾತ         |

4

| विषय                                                  | पृष्ठांक    |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| शेखावत ई्रगरसिंह का पता लगाने में सहायता देना         | ४२३         |
| महाराजा की गया-यात्रा तथा वहां राजपूतों से            |             |
| पुत्रियां न मारने की प्रतिका कराना "                  | <b>४</b> २३ |
| गया से लीटते समय महाराजा का कई राज्यों में जान        | ा ४२४       |
| <b>धा</b> ग्री सरदारों पर सेना भेजना "" "             | . કરક       |
| सीमा-सम्बन्धी निर्णय के लिए श्रंग्रेज़ श्रफ़सर का श्र | ाना ४२४     |
| वागी सरदारों को दंड देना "                            | - કરપ્      |
| महाराजा का उदयपुर जाना "" "                           | •           |
| ं खड्गसिंह के पास टीका भेजना "                        | • ধহড       |
| महाराणा के साथ महाराजा की पुत्री का विवाह "           | • ৪২৫       |
| यागी वस्तावरसिंह श्रादि का पकड़ा जाना "               | . ४२८       |
| काबुल की लड़ाई में सरकार को ऊंटों की सहायता           | देना तथा    |
| दिल्ली जाने पर इस सम्वन्ध में धन्यवाद मिलना           | ४२=         |
| यागियों की गिरफ्तारी के लिए श्रंग्रेज़ सरकार के प     | ास से       |
| खरीता श्राना *** · · · · · ·                          | • ४३०       |
| भाषलपुर तथा सिरसा के मार्ग में कुएं शादि वनवा         | ना          |
| तथा कर में कमी करना "                                 | ४३०         |
| राजपृत कन्याश्रों को न मारने की पुनः ताकीद करव        | ता ४३१      |
| थीदावत हरिसिंह श्रीर श्रन्नजी का पकड़ा जाना "         | 838         |
| भावलपुर के वागियों का वीकानेर में उपद्रव              | 836         |
| सिक्खों के साथ की लढ़ाई में श्रेंग्रेज़ सरकार की      |             |
| सद्यायता करना . ***                                   | •• ४३२      |
| मावलपुर के वाशियों का पुनः उपद्रव                     | 833         |
| डूंगरसिंह (श्रेजावत ) की गिरफ्तारी करने का प्रय       | न्ध ४३४     |
| जुद्दार्रासेह श्रादि का पकड़ा जाना                    | •• 838      |
| शिरसा में मुकुन्दसिंह का उपद्रव                       | язк         |

| विषय                                             | •            | पृष्ठांक   |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| महाराव हिन्दूमल मेहता की मृत्यु "                | ***          | ४३६        |
| दीवान मूलराज के वाग्री होने पर श्रंभेज़ सरकार    | की           |            |
| सहायता करना                                      | ***          | કર્ફ       |
| र्सरे सिक्ख युद्ध में श्रंभेज़ सरकार की सहायत    | ा करना       | ध३७        |
| बीकानेर, भावलपुर एवं जैसलमेर की सीमा निर्ध       |              | <i>४३७</i> |
| राजरतनविद्वारीजी के मंदिर की प्रतिष्ठा           | ***          | धर्डेख     |
| विवाह तथा सन्तित "                               | ***          | ८ई⊏        |
| महाराजा की मृत्यु "                              | ***          | 8ईद        |
| मदाराजा रत्नसिंह का व्यक्तित्व                   | ***          | ನಿಕ≃       |
|                                                  |              |            |
|                                                  |              |            |
| नवां अध्याय                                      |              |            |
| महाराजा सरदारसिंह श्रीर महाराजा हूं              | गरसिंइ       |            |
| महाराजा सरदारसिंह                                | ***          | ននវ        |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी •••                          | ***          | ននវ        |
| प्रजाहित के क्रानून बनाना •••                    | 449          | ८८१        |
| मेहता छोगमल को श्रंग्रेज़ सरकार के पास भेजन      | π            | ध्रध्र     |
| च्रु पर श्रधिकार करनेवालों पर सेना भेजना         | 400          | ४४३        |
| महाराजा का सती प्रधा और जीवित समात्रि को         | रोकना        | 883        |
| महाराजा की हरद्वार-यात्रा तथा अलखर में विवा      | €            | 888        |
| सिपाही विद्रोह का स्त्रपात                       | ***          | 888        |
| सिपाही विद्रोह में श्रेंग्रेज़ सरकार की सहायता व | करना         | 887        |
| महाराजा के सैनिकों के बीरतापूर्य कार्य           | ***          | 88=        |
| श्रंप्रेज़ कुदुम्बों को श्रपने रक्तल में लेना    | ***          | 888        |
| विद्रोहका श्रंत                                  |              | . 870      |
| · अंत्रेज़ सरकार का महाराजा को टीवी परगने के     | ४१ गांच देना | SXS        |

| विषय                                             |      | पृष्ठांक      |
|--------------------------------------------------|------|---------------|
| महाराजा का सिक्के के लेख को वदलवाना              | •••  | 87.ई          |
| दत्तक लेने की सनद मिलना "                        | •••  | 878 <i>i</i>  |
| टीवी श्रादि गावों के सम्बन्ध में जांच होना       | ***  | SXS           |
| कुछ ठाकुरों का विरोधी होना                       | •••  | 888           |
| श्रंप्रेज़ सरकार के साथ श्रापस में मुजरिम सौंपने | का   |               |
| श्रद्दनामा होना ""                               | •••  | ४४६           |
| राज्य-प्रचन्ध के लिए कौंसिल की स्थापना           | •••  | SX£           |
| दीवानों की तबदीली "                              | ***  | ४६०           |
| . विवाह तथा सन्तति "                             | 400  | ध्रदृश        |
| मृत्यु                                           | ***  | ४६१           |
| मद्दाराजा सरदारसिंह का व्यक्तित्व "              |      | ४६१           |
| महाराजा डूंगरसिंह                                | •••  | ४६२           |
| गद्दीनशीनी का वखेड़ा                             | ***  | ४६२           |
| महाराजा का जन्म श्रौर गद्दीनशीनी "               | ***  | ४६४           |
| कौंसिल-द्वारा जागीरों के भगड़े तय होना           | •••  | <b>४</b> ६६   |
| धंप्रेज़-सरकार की तरफ़ से महाराजा के लिय         |      |               |
| गद्दीनशीनी की खिलश्रत श्राना                     | ***  | <i>४६६</i>    |
| पंडित मनफूल का बीकानेर से पृथक् होना             | •••  | <i>પ્ટફ</i> ળ |
| महाराजा का विद्रोही सरदारों के उपद्रव को शांत    | करना | કફદ           |
| जसाया श्रीर कानसर के ठाकुरों के बीच सगड़ा        | होना | ४६६           |
| सरदारों के मुक़दमों का फ़ैसला होना               | 100  | <b>४६</b> ६   |
| महाराजा का कर्नल लिविस पेली से मुलाकात क         | रनेग |               |
| सांभर जाना                                       | **** | 800           |
| वीदासर के महाजनों की शिकायतों की आंच कर          | ना′  | ४७१           |
| महाराव हरिसिंह को कौंसिल का सदस्य यनाना          | •••  | ध७२           |
| मद्दाराजा का तीर्थयात्रा के लिए जाना             | •••  | ४७२           |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 1                            | पृष्ठांक    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| भागरे में श्रीमान् प्रिन्स श्रॉव् वेरुस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eranen k              |                              | १७३         |
| आगर में आमान अन्त आयू वर्ण्स<br>महाराजा पर विषप्रयोग का प्रयत्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ल सेवाकाव           | हाना                         | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                              | ४७४         |
| कच्छ में महाराजा का विवाह होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ***                          | सकर         |
| दिल्ली दरबार के उपलच्य में महारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जा के पास र           | हिंडा आना                    | ४७४         |
| शासन-सुधार का श्रसफल प्रयत्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                   | •••                          | ४७४         |
| कावुल की दूसरी चढ़ाई में अंग्रेज़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                              | <b>४७</b> ६ |
| अंग्रेज़ सरकार के साथ नमक का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समभौताः               | होना                         | थण्ड        |
| सरदारों की रेख में वृद्धि होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ***                          | ક્રુપ્ટ     |
| राज्य में शासन-सुधार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••                   | ***                          | ನಿಜನ        |
| राज्य का ऋख चुकाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••                   | 444                          | 820         |
| ठाकुरों के ज़न्त गांवों का फ़ैसला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | होना                  | ***                          | 8द७         |
| महाराजा के बनवाये हुए महल औ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र देवस्थान            | ***                          | 상도도         |
| महाराजा का परलोकवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                   | 411                          | ४८८         |
| महाराजा का व्यक्तित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *4*                   | 414                          | 825         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                              |             |
| anai a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71*47****             |                              |             |
| द्सवां इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>बच्चाय</b>         |                              |             |
| महाराजा सर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गंगासिंहजी            |                              |             |
| महाराजा सर गंगासिंहजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 404                   | ***                          | <b>४</b> ६२ |
| जन्म तथा राज्याभिषेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                   | 440                          | <b>४६</b> २ |
| महाराज लालसिंह का देहांत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                   | •••                          | 865         |
| राज-कैंसिल का खेजेंसी कैंसिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | के रूप में परि        | विर्वत सीम                   | 883         |
| अपील कोर्ट की स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                   | one Acres                    | 883         |
| परलोकवासी महाराजा के निजी ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ान का बेह्ना          | ग होना                       |             |
| रामचन्द्र दुवे का महाराजा का वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ासकः निम <del>ञ</del> | ज्ञे <del>ला</del><br>ज्ञेला | 883         |
| सहाराजा का आवू में रोगमस्त हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रूपा गण्डुचा<br>झा.   | ख्रना<br>***                 | 858         |
| A Sector Section Secti | -6¢ ,                 | 7 1                          | કદક         |

| विषय                             |                    |             | पृष्ठांक    |
|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| दीवान श्रमींमुहस्मद्णां की मृत्  | रु पर सोढ़ी हुक    | र्भिह       |             |
| की नियुक्ती होना                 | •••                | ***         | ४१४         |
| महाराजा का मेयो कालेज, अज        | मेर, में दाखिल     | होना        | 8६8         |
| महाराजा की जोधपुर श्रीर मह       | ाराजा जसवंतरि      | ह का        |             |
| चीकानेर जाना                     | •••                | ***         | क्षहर       |
| महाराजा का कोटा जाना             | •••                | ***         | 887         |
| शासन-सम्बन्धी कार्यों का अनु     | मव प्राप्त करना    | •••         | 88X         |
| महाराजा का जोधपुर जाना           | ***                | •••         | 8१६         |
| रीजेन्सी कौंसिल-द्वारा राज्य में | किये गये सुधा      | हर ***      | <b>४१</b> ६ |
| महाराजा का पर्यटन के लिए         | ज्ञानर             | ***         | 865         |
| लॉर्ड पिलान श्रादि का बीका       | नेर जाना           | ***         | 338         |
| महाराजा का प्रथम विवाह           | ***                | •••         | 338         |
| इन्दीर, रीवां, जोधपुर ऋदि वे     | ते नरेशों का बीव   | तानेर जाना  | Koo         |
| महाराजा का सैनिक शिचा प्र        | प्त करना           | •••         | ሂዕዕ         |
| महाराजा को राज्याधिकार मि        | लिना               | •••         | Koo         |
| महाराजा का दूसरा विवाह           | ***                | ***         | ४०२         |
| महाराजा का वोर-युद्ध में समि     | मलित होने की       | <i>च्छा</i> |             |
| प्रकट करना ***                   | ***                | •••         | ४०३         |
| वि० सं० १६४६ का भीषण अ           | काल ***            | ***         | र०८         |
| महाराजा को मेजर का पद मि         | लिना •••           | ***         | ४०६         |
| चीन के वॉक्सर युद्ध का सूत्र     | पात ***            | ***         | ४०६         |
| चीन-युद्ध में महाराजा का सहै     | नेन्य समिमलित ह    | द्येना***   | ২০৩         |
| यीकानेरी सेना की भारत सर         | कार-द्वारा प्रशंसा | •••         | Koz         |
| महाराजा को कें प्रसीव आईव        |                    | मिलना       | ሂዕፎ         |
| विक्टोरिया मेमोरियल क्लव         | की स्थापना         | •••         | ४०६         |
| जेनरल सर पावर पामर का व          | ोकानेर जाना        | ***         | ¥0£         |

| विषय                                                   | पृष्ठांक    |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| महाराजा का लन्दन जाना                                  | KoE         |
| महाराजकुमार शादू लसिंह का जन्म "                       | प्र१०       |
| लॉर्ड कर्ज़न का बीकानेर जाना *** ***                   | ४१०         |
| महराजा का दिल्ली दरवार में जाना "                      | प्रहे०      |
| सोमालीलैंड के युद्ध का सूत्रपात "" "                   | ४११         |
| सोमालीलैंड की लड़ाई में महाराजा का सैनिक सहायता देना   | ४१२         |
| गंगा रिलाले के वीर सैनिकों का सम्मान                   | 713         |
| ग्वालियर तथा मैसूर के महाराजाओं का वीकानेर जाना        | प्रदेह      |
| महाराजा को के॰ सी॰ एस॰ ग्राई॰ की उपाधि मिलना           | 758         |
| महाराजा का श्रंप्रेज़ सरकार के साथ गावों का            |             |
| परिवर्तन करना *** ***                                  | र्दह        |
| उपद्रवी जागीरदारों का प्रवन्ध करना ''                  | <b>ደ</b> የደ |
| प्रिंस श्रॉब् वेल्स का दीकानेर में श्रागमन ""          | X { X       |
| क्रॉर्ड मिटो का बीकानेर जाना                           | X\$/2       |
| महाराजा को जी॰ सी॰ श्राई॰ ई॰ का खिताय मिलना            | 230         |
| महाराजा की यूरोप-यात्रा "" "                           | ४१७         |
| महाराजा का गया-यात्रा के लिए जाना                      | ٨٤=         |
| महाराजा का तीसरा विवाह '"                              | ₹१=         |
| महाराजा का लेफ्टेनेंट कर्नल नियत होना                  | <b>₹</b> {= |
| महाराजा कपूरथला का बीकानेर श्रीर महाराजा का            |             |
| कपूरथला जाना ''                                        | ४१द         |
| महाराजा का सम्राट् जॉर्ज-पंचम का ए० डी० सी० नियत होन   | ा ४१६       |
| वीकानेर की पोलिटिकल एजेन्सी के कार्य में परिवर्तन होना | 39%         |
| महाराजा का सम्राट् जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेकोत्सव में  |             |
| समितित होना "                                          | ४२०         |
| सम्राट् जॉर्ज पंचम का भारत में द्रवार                  | ४२०         |

4

| विषय                                   |            |                | पृष्ठांक     |
|----------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| शासन-प्रणाली में परिवेतन होना          | •••        | ***            | ४२१          |
| रजत जयन्ती का मनाया जाना               | ***        | ***            | ४२४          |
| लॉर्ड हार्डिज का वीकॉनेर जाना          | •••        | ***            | .४२४         |
| नमक का नया इक़रारनामा होना             | ***        | ***            | ४२६          |
| प्रजा-प्रतिनिधि सभा की स्थापना         | ***        | •••            | ४२६          |
| विश्वव्यापी महायुद्ध का सूत्रपात       | ***        | ***            | ४२६          |
| महाराजा का महायुद्ध में सम्मिलि        | त होने की  | इच्छा प्रकट    |              |
| करना                                   | •••        | •••            | ΚŹο          |
| मद्दायुद्ध में किये गये चीकानेर के     | सैनिकों वे | <b>वीरोचित</b> |              |
| कार्य                                  | •••        | ***            | ४३१          |
| वीकानेर से युद्धक्षेत्र में श्रौर सेना | का भेजा    | जाना '''       | ४३३          |
| महाराजा का स्वयं रखन्नेत्र में रह      | ना         |                | ४३४          |
| महाराजा का युद्ध-चेत्र से लौटना        |            | 400            | XžX          |
| महाराजा-द्वारा युद्ध में दी गई अन      | य सहायत    | ***            | ४३६          |
| मद्दाराजा का फिर इंग्लैंड जाना         | •••        | ***            | ४३६          |
| महाराजा का दिली जाना                   | ***        | ***            | <i>ष्ट्र</i> |
| महायुद्ध की गति-विधि                   | ***        | ***            | ೩ಕ್ಷ         |
| महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की विजय    | ***        | ***            | <i>ኔዩ</i> ሂ  |
| महाराजा का संधि-सम्मेलन में जा         | ना         | ***            | ४४०          |
| वीकानेर की सेना का युद्ध-सेत्र ह       | ते लीटना   | ***            | አጸአ          |
| महायुद्ध में दी गई शार्थिक सहाय        | ता         | •••            | xsx          |
| महायुद्ध की सहायता की प्रशंसा          | ***        | ***            | xsx          |
| महाराजा के सम्मान में वृद्धि होना      |            |                | ४४६          |
| श्रंग्रेज़ सरकार-द्वारा श्रन्य उपहार   | मिलना      | •••            | ४४७          |
| गंगा रिसाले आदि के आफ़सरों क           | ते खिताव   | मिलना          | 780          |
| महायुद्ध के समय राज्य में होनेवा       | ली श्रन्य  | बरनाएं         | አጻዩ          |

| विषय                              |                 |          | पृष्ठाक      |
|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| महाराजकुमार को शासनाधिकार         | देना            | ***      | ४४१          |
| लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड का बीकानेर जाना |                 | ***      | ४६०          |
| महाराजा साहव का नरेन्द्र मंडल व   |                 | यत होना  | ४६१          |
| ज़मींदार-परामाशिंगी सभा की स्था   |                 | ***      | ४६१          |
| प्रिन्स ऑव् वेल्स और लॉर्ड रीडिंग |                 | जाना     | ४६१          |
| महाराजकुमार शार्दूलसिंह का विव    |                 | ***      | ४६२          |
| हाई कोर्ट की स्थापना              | ***             | * 644    | ४६२          |
| भंवर करणीसिंह का जन्म             | ***             | ***      | ४६२          |
| महाराजा साहब का लीग आँव् ने       | रान्स में समिन  | लेत होना | ४६३          |
| बीकानेर राज्य की रेख्वे का प्रवंध | पृथक् होना      | ***      | ४६३          |
| गंग नहर लाने की योजना             | ***             | ***      | ४६४          |
| भारत के देशी नरेशों-द्वारा महाराउ | ता साहव का स    | समान     | ४६४          |
| महाराजा के दूसरे पौत्र अमर्रासंह  |                 | ****     | ४६४          |
| सर मनुभाई मेहता का प्रधान मंत्री  | नियत होना       | ***      | ४६६          |
| षाइसरॉय लॉर्ड इविंन का बीकाने     | र जाना          | ***      | ४६६          |
| गंग नहर का उद्घाटन                | ***             | ***      | ४६७          |
| द्वितीय ज़र्भोदार पडवाइज़री बोर्ड | की स्थापना      | 800      | ४६७          |
| महाराजकुमारी का विवाह             | ***             | ***      | ४६७          |
| महाराजा का यूरोप जाना             | 414 *           | ***      | key          |
| महाराजा का गोलमेज़ समा में स      | मिलित होना      |          | ४६८          |
| दूसरी गोलमेज़ परिषद्              | ***             | ***      | ४७०          |
| महाराज कुमार विजयसिंह का पर       | (लोकवा <b>स</b> | ***      | <i>\\</i> 00 |
| बड़ोदा के महाराजा का बीकानेर      | जाना -          | ***-     | १७४          |
| सर मनुमाई मेहता का प्रधान मंत्र   | ी के पद से पृश  | यक् होना | , ४७६        |
| लॉर्ड विलिग्डन का बीकानेर जान     | î               | ***      | ४७१          |
| सम्राट् की रजत जयन्ती             | ***             | ***      | <b>২</b> ७३  |

| विषय                                 |                   |             | पृष्ठांक     |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| महाराजा साहब का वड़ोदे जाना '        | **                | •••         | इ७५          |
| · सम्राट् जार्ज छुठे का राज्याभिषेको | त्सव              | •••         | ४७४          |
| महाराजा का उदयपुर जाना               | ***               | •••         | ४७४          |
| महाराणा साहव का वीकानेर जाना         | ***               | ***         | ४७४          |
| महाराजा;की स्वर्ण जयन्ती             | •••               | •••         | <b>২৩</b> ২  |
| महाराजा साहव का स्वर्ण श्रीर रा      | त तुसाएं करन      | <b>(</b>    | <i>১৩७</i>   |
| स्वर्ण-जयन्ती के प्रथम विभाग के      | ग्रन्य कार्य      | •••         | <u> </u>     |
| महाराजा का स्वर्ण जयन्ती पर प्रज     | को ग्रुभ सन्दे    | रा          | χ <u>c</u> o |
| स्वर्ष-जयन्ती का दूसरा भाग           | ***               | • • •       | ४८२          |
| स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव पर दरवार       | में महाराजा-द्वा  | रा होनेवाली |              |
| उदारताश्चों की घोषणा                 | •••               | ***         | ⊁⊏ಕ          |
| स्वर्ण जयन्ती पर उपाधियां मिलना      | ***               | ***         | ベルの          |
| लॉर्ड लिनलिथगो का बीकानेर जा         | ना                | •••         | XCC          |
| स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव के उपलद्य      | में प्रधान मंत्री |             |              |
| श्रौर महाराजा के भाषण                |                   | ***         | 260          |
| स्वर्ण-जयन्ती पर राजा-महाराजाश्रो    | का बीकानेर र      | र्ने आगमन   | 280          |
| रामेश्वर की यात्रा करना              | ***               | ***         | <b>೭</b> ೯   |
| महाराजा का पारिवारिक जीवन            | ***               | •••         | ¥85          |
| महाराजा के जीवन की विशेषताएं         | ***               | ***         | ६०१          |
|                                      |                   |             |              |
| ग्यारहवां :                          | अध्याय            |             |              |
| वीकानेर राज्य के सरदार               | श्रौर प्रतिष्ठित  | घराने       |              |
| वीकानेर राज्य के सरदार               | ***               | •••         | ६१४          |
| राजवी सरदार ( ड्योड़ीवाले राजवी )    | •••               | •••         | ६१६          |
| अन्तूपगढ़ …                          | •••               | 910 g       | 393          |

| विषय                                                  |               |                |         | पृष्ठांक   |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|------------|--|
| स्तारडा                                               | •••           | •••            | ***     | ६२४        |  |
| रिङ्गी                                                | •••           | ***            | •••     | ६२६        |  |
| इवेलीवाले राजवी                                       | ***           | •••            | •••     | ६३०        |  |
| वनीसर                                                 | ***           | ***            | •••     | ६३०        |  |
| नाभासर                                                | ***           | ***            | ***     | ६३४        |  |
| श्रालसर                                               | ***           | ***            | ***     | ६३६        |  |
| सांईसर                                                | •••           | •••            | •••     | <i>७६३</i> |  |
| सल्ंडिया                                              | ***           | ***            | •••     | ६३⊏        |  |
| कुरसङ्गी                                              | •••           | •••            | ***     | ६५०        |  |
| विलिनयासर                                             | ***           | ***            | ***     | ६४०        |  |
| धरगोक                                                 | -++           | ***            | ***     | ६४०        |  |
| सिरायत—दोहरी (दोल                                     | ाड़ी ) वार्ज़ | मि श्रीर हाथके | कुरव का |            |  |
| सम्मानवाले                                            | •••           | •••            | ***     | इधर्       |  |
| महाजन                                                 | •••           | •••            | •••     | ६४१        |  |
| थीदासर                                                | ***           | 2+9            | 444     | <i>ಕ್ಕ</i> |  |
| रावतसर                                                | ***           | ***            | ***     | ६४१        |  |
| भूकरका                                                | •••           | ***            | ***     | ६४३        |  |
| दूसरे सरदार—दोहरी ( दोसड़ी ) ताज़ीम और हाथ के कुरव का |               |                |         |            |  |
| सम्मानवाले                                            | •••           | •••            | ***     | ६४६        |  |
| सांख्                                                 | •••           | ***            | ***     | ६४६        |  |
| कूचोर ( चूरूवाला                                      | ***           | •••            | ६४७     |            |  |
| माणुकरासर ( भाव                                       | रावाला )      | •••            | ***     | ६६०        |  |
| सीधमुख                                                | •••           | ***            | ***     | हहर        |  |
| पूगल                                                  |               | ***            | ***     | ६६४        |  |
| सांख्या                                               | •••           | ***            | •••     | ६६८        |  |
| गोपालपुरा                                             | ***           | •••            | •••     | ક્ષ્ક      |  |
|                                                       |               |                |         |            |  |

| · विषय          |                |               | -                   | पृष्ठांक          |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| षाय             |                | e** *         | wan *               | · ~&=0            |
| <b>जसा</b> णा   | •••            | ***           | •••                 | <i>६</i> ८२       |
| · जैतपुर        | •••            | •••           | • • •               | . ६८३             |
| राजपुरा         | •••            | ***           | ***                 | *& <b>=</b> X     |
| <b>कुं</b> भागा | •••            | ***           | # <del>***</del> ", | ६≒६               |
| 'जैतसीसर        | ***            | ***           | ***                 | ·\$50             |
| चाड्वास         | •••            | *** ,         | ***                 | : ६८८             |
| मलसीसर          | ***            | ***           | 4+5                 | ′ ः६⊏६            |
| <b>ह</b> तसर    | •••            | ***           | ***                 | ~ <b>&amp;</b> &o |
| 'लोहा           | ***            | ***           | 614                 | ६६३               |
| <b>ेखुड़ी</b>   | ***            | 400           | ***                 | ६६४               |
| कनवारी          | ***            | ***           | ***                 | EEX               |
| · साकंडा        | ***            | ***           | 414                 | <b>इ</b> १६       |
| · राणासर        | •••            | ***           | ***                 | ६६८               |
| - नीमां         | 0.0            | ***           | •••                 | ಕ್ಟ್              |
| 'नोखा           | ***            |               | ***                 | 900               |
| जारिया          | •••            | ***           | 404                 | - ७०१             |
| द्रवेवा         | ***            | ***           | ***                 | ७०१               |
| , सोभासर ( सं   | ोभागदेसर )     | ***           | ***                 | ७०३               |
| घडियाला         | •••            | ***           | ****                | - <b>908</b>      |
| <b>इ</b> रदेसर  | ***            | • •           | 400-                | YOU               |
| मगरासर          | ***            | ***           | ***                 | ७०६               |
| इकलड़ी ताज़ीम १ | प्रौर बांहपसाव | के कुरववाले स | द्वार ःः            | ७०६               |
| पड़िहारा        | 44.0           | •••           | ***                 | ७०६               |
| सात्            | ***            | ***           | ***                 | ७१०               |
| गारबदेसर        | •••            | ***           | ***                 | ७१०               |
|                 |                |               |                     |                   |

|                      |                   | (5 K) |       |     |         |             |                 |
|----------------------|-------------------|-------|-------|-----|---------|-------------|-----------------|
|                      |                   | •     |       |     | पृष्ठां | क           |                 |
| विषय                 |                   |       |       | ••• | ও       | ११          |                 |
|                      | •••               |       | •••   | ••• | હ       | ११          |                 |
| देपालसर              | ***               |       | •••   |     |         | <b>9</b> १६ |                 |
| सांवतसर              |                   |       | ***   |     | ,       | ७१६         |                 |
| कृदस्                | ,,,               |       | ***   | ••• |         | ७१७         |                 |
| विरकाली              | ,,,,              |       | •••   | ••• |         | ७१७         |                 |
| सिमला                |                   |       | •••   | *** |         |             |                 |
| अजीतपुरा             | ,                 |       | ***   | *** |         | ७१८         |                 |
| काणुता               | ***               |       | •••   | *** |         | 3 १ छ       |                 |
| विसरासर              | ***               |       | y 0 T | •44 |         | 650         |                 |
| चरता                 | ***               | ,     |       | ••  | •       | ७२०         |                 |
| क्रोगां<br>कोगां     | ••                | •     | ***   |     | ••      | ७२१         |                 |
|                      | ••                | •     | ***   |     | • 4     | ७२१         |                 |
| महेरी                |                   | ••    | ***   |     |         | હર          | १               |
| <b>चंगोई</b>         |                   | •••   | ***   |     |         | ७२          | -               |
| सत्तासर              |                   |       |       |     | ***     | S           |                 |
| जैमलसर               |                   | •••   |       |     | ***     |             | <i>د</i><br>علا |
| धिराणा               |                   | •=•   | 400   |     | ***     |             |                 |
| संह                  |                   | ***   | •••   |     | ***     |             | २६              |
| मेघाणा               |                   |       |       |     | ***     |             | <b>१२६</b>      |
| ह्योसया              |                   | 444   | •••   | ı   |         |             | ७२७             |
| घड्सीस               | R                 | 426   |       |     | ***     |             | ७२८             |
| जोधास                |                   | ***   |       |     | 4==     |             | ७२८             |
| सक्खा                |                   | .10   |       |     | ***     |             | ७२६             |
| रासल                 |                   | ***   |       | ••  | •••     |             | ७२६             |
| <del>illa</del> n    | ाल ( <b>ब</b> ड़ी |       | ,     | ••  |         |             | ७२६             |
| धाट <b>य</b><br>बगसे |                   | =*    | •     | 449 | ***     |             | ७३१             |
|                      |                   | 41    | 14    | ••• | •••     |             | •               |
| হারা                 | 636               |       |       |     |         |             |                 |

| विषय              |            |       |     | पृष्ठांक   |
|-------------------|------------|-------|-----|------------|
| सादी ताज़ीमवाले स | त्रदार     | •••   | *** | ७३३        |
| पृथ्वीसर ( पिर    | थीसर )     | 400   | ••• | ७३३        |
| चड़ाबर            | ***        | •••   | *** | ७३३        |
| कानसर             | •••        | • • • | ••• | ७३३        |
| माहेला            | ***        | ***   | ••• | ७३४        |
| श्रासपात्तसर      | ***        | ***   | ••• | ७३४        |
| मैणसर ( पहली      | शास्त्रा ) | ***   | *** | ७३४        |
| भाव्ला            | ***        | ***   | *44 | ७३४        |
| कक्कू             | ***        | •••   | ••• | प्रहुष्ट   |
| पातलीसर           | •••        | •••   | *** | ७३४        |
| रणसीसर '          | •••        | ***   | *** | प्रहरू     |
| तिहाखदेसर         | •••        | ***   | 200 | ७३६        |
| कातर ( बड़ी )     | ***        | ***   | *** | <i>७३६</i> |
| मैणसर ( दूसरी     | रे शासा )  | ***   | *** | ७३६        |
| गौरीसर            | ***        | •••   | 440 | ७३६        |
| <b>मीस</b> रिया   | ***        | ***   | 440 | ७इ७        |
| दूधवा मीठा        | ***        | 400   | *** | ७इ७        |
| सिजगरू            | ***        | ***   | 640 | ७३७        |
| स्तारी            | ***        | 440   | 400 | थह्य       |
| परेवड़ा           | ***        | ***   | *** | ७३७        |
| कल्लासर           | ***        | •••   | *** | ≂ईथ        |
| परावा             | ***        | ***   | ••• | ৯ ইভ       |
| सिंद्             | •••        | ***   | *** | ७इट        |
| नैयासर            | ***        | ***   | *** | ಶಕ್ಷ       |
| जोगिलया           | •••        | ***   | 100 | 350        |
| जगरासर            | •••        | ***   | *** | 350        |
|                   |            |       |     |            |

|                          | (50)           |          |     | • _                 |
|--------------------------|----------------|----------|-----|---------------------|
|                          |                |          | 1   | <u>पृष्ठां</u> क    |
| विषयः                    |                |          | *** | ७३६                 |
|                          | . ***          | 400      | 41* | ७३६                 |
| रायसर                    | 400            | 414      |     | <i>७</i> ४०         |
| राजासर                   |                |          |     | ও৪০                 |
| सोनपालसर                 |                | 0001     | 410 | <i>৩</i> %०         |
| नाहरसरा                  | 9.00-          | •••      | *** | હકર                 |
| बालेरी                   |                | •••      | ••• |                     |
| खारवारां                 | •••            | ***      | ••• | ৬৪१                 |
| गजरूपदेसर                |                | ***      | e01 | હકર                 |
| पांडुसर                  | 940-           | 440      | 844 | <i>હ</i> કર         |
| गजसुबदेसर                | pod            | M.       | ••• | ७४२                 |
| बीनादेसर                 | p0 Pr          |          | ••• | ७४२                 |
| धांधूसर                  | ## <b>*</b>    | •••      | *** | ৬४२                 |
| जानूत.<br>रोज <b>ड़ी</b> | g a 20         | 400      | *** | ५४२                 |
| राजण्।<br>द्याउगोक       | •••            | 104-     | 409 | ૭૪૩                 |
| घाठवाया<br>भीमसरिया      | 400            | 900-     | 448 | ક્ષ્રછ              |
|                          |                |          |     | હકર                 |
| श्रासत्तसर               | 460-           |          | ••• | હજ્ઞક               |
| पूनलसर                   | 940            |          | ••• | 988                 |
| रायोर                    | g 0-9-         | ***      | 486 |                     |
| <b>कंचाएडा</b>           | ***            | ***      | 444 | 688                 |
| केलां                    |                | ***      | *** | 688                 |
| जांगलू                   | ,,,,           | ***      | 600 | ask                 |
| टोकलां                   | ***            |          | *** | ७४४                 |
| हाडलां ।                 | (बड़ी पांती )  | 444      | *** | હાર                 |
| हाडलां                   | ( छोटी पांती ) | 500      | *** | <i>180</i>          |
| छुनेरी                   | ***            | <b>,</b> | ••• | હેટફ                |
| जमकू                     | ***            | •••      | ••• | <i>હ</i> ઇ <b>ફ</b> |
| त्रू <u>ण</u> ास         | ₹'             | ***      |     |                     |
| की वास                   |                |          |     |                     |

t

| विषय                  |          |            |     | पृष्ठांक      |
|-----------------------|----------|------------|-----|---------------|
|                       | •••      | ***        | *** | <i>હ</i> ષ્ટફ |
| <b>थीरासर</b>         | ***      | - ***      | ••• | ७४६           |
| दुलरासर ़             | ***      | ***        |     | ७४६           |
| इंदरपुरा              | •••      | ***        | ••• | ७४७           |
| मालासर                |          |            | *** | ଜନନ           |
| समंद्सर               |          | 500        |     | •             |
| <b>द्यामूसर</b>       | ***      | ***        | *** | ୦୫୦           |
| दाउदसर                | •••      | 808        | *** | ७४८           |
| नांदडा                |          | ***        | ••• | <b>68</b> 2   |
| बियेरां               |          | ***        | *** | હક≃           |
| पिथरासर               | p # •    | ***        | *** | 380           |
| खीनासर                | ***      | 400        | ••• | 3૪૭           |
| सुरनाणा               | ***      | ***        | *** | 380           |
| रामपुरा               | ***      |            | *** | ७४०           |
| देसलसर                | ***      | •••        | *** | ٧٧o           |
| सारोठिया              | ***      | ***        |     | Ø¥0           |
| रावतसर कूजला          | 100      | 4.64       | *** | ७४१           |
| प्रसिद्ध और प्राचीन व | बराने    | ***        | *** | ራአሪ<br>የ      |
| वैद मेहताओं का        | घराना    | ***        | *** | <b>ଓ</b> ሂሂ   |
| कविराजा विभूति        | दान का घ | ाराना ***  | *** | ७६१           |
| सेठ चांदमत सी         | ० आई० ई  | ० का घराना | ••• | <i>७६३</i>    |
| द्रागाओं का घरा       |          |            |     | ሪ <b>ዴ</b> ሂ  |

## परिशिष्ट

| विषय                 |                     |                    |                  | पृष्ठाङ्क   |
|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| १-भाटों के ख्यातों व | के श्रनुसार रा      | व सीहा से जो       | धा तक मारवा      | ाडु के      |
| राजाओं की            | ो वंशावली           | •••                | ***              | 350         |
| २राष बीका से वर्त    | मान समय त           | क के बीकानेर       | के नरेशों का     |             |
| वंशकम                | ***                 | ***                | ***              | 990         |
| ३—बीकानेर राज्य वे   | त इतिहास क          | ा कालकम            | ***              | <i>હહ</i> ફ |
| धमनसबदारी-प्रथा      |                     | ***                | ***              | ದಂನ         |
| ४—बीकानेर राज्य वे   | हें इतिहास क        | ो दोनों जिल्दों    | के प्रण्यन में ि | जेन-        |
| जिन पुस्तव           | <b>ों से सहाय</b> त | ा <b>ली गई</b> ऋथव | । प्रसंगवश जि    | नकाः        |
| उन्नेस किय           | ा गया है उनः        | ही सूची            | ***              | 302         |
|                      |                     |                    |                  |             |
|                      |                     |                    |                  |             |
|                      |                     |                    |                  |             |
|                      |                     |                    |                  |             |
|                      |                     |                    |                  | •           |
|                      |                     | _                  | •                | •           |
|                      | श्रनुत्र            | न्मणिका            |                  |             |
| (क) वैयक्तिक         | ***                 | •••                | •••              | द१७         |
| ( स ) भौगोलिक        | •••                 | 400                | ***              | =60         |
|                      |                     |                    |                  | 7           |

## चित्र-सूची

| संख्या | नाम                         |                 |             | पृष्ठाङ्ग   |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Ş      | महाराजा श्रनूपसिंह          |                 | समर्पण पत्र |             |
| २      | रसिक शिरोमणिजी और राजर      | तनबिहारीजी      | •           |             |
| ,      | के मंदिर, बीकानेर           | •••             | ***         | ४३८         |
| ş      | महाराजा डूंगरसिंह           | ***             | ***         | ४६३         |
| 8      | महाराजा सर गंगासिंहजी       | •••             | ***         | કશ્ર        |
| ¥      | इर्विन असेंबली हॉल, बीकानेर | ***             | ***         | ४६६         |
| ६      | महाराजा सर गंगासिंहजी तथा   | महाराणा सर      | भूपालसिंहजी | ४७४         |
| 9      | महाराजा सर गंगासिंहजी, महा  |                 |             |             |
|        | तथा भंवर करगीसिंह एवं अम    | रसिंह सहित      | ***         | 33%         |
| 5      | गंगानिवास द्रवार हॉल, बीका  | नेर             | •••         | ಕೊಡ         |
| 3      | लालगढ़ महल की खुदाई का      | मात             | ***         | <b>50</b> 8 |
| १०     | महाराज लालसिंह              | ***             | ***         | ६२२         |
| ११     | महाराजकुमार विजयसिंह [स्वा  | र्गिय ]         | ***         | ६२४         |
| १२     | महाराज सर भैरूंसिंह         | •••             | ***         | ६२६         |
| १३     | महाराज मान्धातासिंह         | •••             | ***         | ६२८         |
| १४     | राजा हरिसिंह [ महाजन का भूत | तपूर्व स्वामी ] | 440         | ६४७         |
| १४     | राजा प्रतापसिंह [ बीदासर ]  | •••             | 400         | ६४१         |
| १६     | रावत तेजसिंह [ रावतसर ]     | ***             | 400         | ६४२         |
| १७     | राव श्रमरसिंह [ भूकरका ]    | ***             | •••         | ६४६         |
| १्द    | राजा जीवराजसिंह [ सांडवा ]  | ***             | ***         | ६७४         |
| १६     | ठाकुर जीवराजसिंह [ हरासर ]  |                 |             | ६१३         |
| २०     | ठाकुर हरिसिंह [ सत्तासर ]   | ***             | ***         | ७२२         |

### महामहोपाध्याय रायबहादुर साहित्यवाचस्पति डा॰गौरीशंकर हीराचंद श्रोभाः डी॰ तिट्॰-रचित तथा संपादित ग्रन्थ

#### स्वतन्त्र रचनाएं-

|                                               |     | मूल्य         |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|
| (१) प्राचीन लिपिमाला (प्रथम संस्करण)          | *** | श्रप्राप्य    |
| (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला                   |     |               |
| ( द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण )               | *** | श्रप्राप्य    |
| (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग     | *** | ऋप्राप्य      |
| (४) सिरोही राज्य का इतिहास                    | *** | श्रश्रप       |
| (४) बापा रावल का सोने का सिका                 | 448 | u)            |
| (६) वीरशिरोमिख महाराणा प्रतापसिंह             | *** | 11=)          |
| (७) # मध्यकालीन भारतीय संस्कृति               | *** | रु० ३)        |
| (=) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द            |     |               |
| ( द्वितीय संशोधित ग्रौर परिवर्द्धित संस्करण ) | *** | <b>হ</b> ০ ৩) |
| (६) राजपूताने का इतिहास-दूसरी जिल्द,          |     |               |
| उदयपुर राज्य का इतिहास-पहला खंड               | *** | श्रप्राप्य    |
| उदयपुर राज्य का इतिहास-दूसरा खंड              | 100 | रू० ११)       |
| (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द,         |     |               |
| पद्दला भाग—डूंगरपुर राज्य का इतिहास           | *** | <b>रु० ८)</b> |
| दूसरा भाग—बांसवाड़ा राज्य का इतिहास           | *** | रु० ४॥)       |
| तीसरा भाग—प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास           | *** | यंत्रस्थ      |
| (११) राजपूताने का इतिहास—चौथी जिल्द,          |     |               |
| जोघपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड              | *** | रु० ⊏)        |
| जोधपुर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड            | *** | यंत्रस्थ      |
| (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवी जिल्द,        |     |               |
| बीकानेर राज्य का इतिहास-प्रथम खंड             | 440 | ₹0 <b>ξ</b> ) |
| वीकानेर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड           | *** | £0 E)         |

<sup>\*</sup> प्रयाग की "हिन्दुस्तानी एकेडेमी"-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है। "गुजरात वर्नोक्यूलर सोसाइटी" (अहमदाबाद) ने भी इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रू० से मिलता है।

| ( 4 )                                             |         |         |             |
|---------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
|                                                   |         | मू      | त्य         |
| (१३) राजपृताने का इतिहास—दूसरा खंड                | ***     | स्राप्त | प्य         |
| (१४) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खंड                | ***     | £0      | ફ)          |
| (१४) राजपूताने का इतिहास-चौथा खंड                 | •••     | रु०     | ફ)          |
| (१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री        | •••     |         | 11)         |
| (१७) ‡ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र              | ***     |         | 1)          |
| (१८) ‡ राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा—प्रथम भाग        |         |         |             |
| ('एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित)            | ***     | 双以      | ाप्य        |
| (१६) × नागरी अंक और अज्ञर                         | ***     | अप      | ाप्य        |
|                                                   |         |         |             |
| सम्पादित                                          |         |         |             |
| (२०) * अशोक की धर्मलिपियां—पहला खंड               |         |         |             |
| ( प्रधान शिलाभिलेख )                              | •••     | To      | 3)          |
| (२१) 🕸 सुलेमान सीदागर                             | ***     | रु०     | (19         |
| (२२) 🕸 प्राचीन मुद्रा                             | ***     | स्व     | 3)          |
| (२३) 🕸 नागरीप्रचारिखी पत्रिका ( त्रैमासिक ) नवीन  | संस्करर | J,      |             |
| भाग १ से १२ तक—प्रत्येक भाग                       | ***     | रु०     | <b>ξο</b> ) |
| (२४) * कोशोत्सव सारक संग्रह                       | ***     | ₹0      | ₹)          |
| (२४-२६) ‡ हिन्दी टॉड राजस्थान —पहला ग्रीर दूसरा   |         |         |             |
| ( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वार        | प टॉड-१ | त       |             |
| 'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक बुटियां               | शुद्ध   |         |             |
| की गई हैं )                                       | ***     | ক্ত     | ક)          |
| (२७) जयानक-प्रगीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाञ्य' सटी   | क       | यंः     | स्थ         |
| (२८) जयसोम-रचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' | ***     | यंः     | ग्स्थ       |
| (२६) मुंहणोत नैणसी की ख्यात—दूसरा भाग             | ***     | €o      | ક)          |
| (३०) गद्य-रत्न-माला—संकलन                         | ***     | रू०     | <b>(19</b>  |
| (३१) पद्य-रत्न-माला—संकलन                         | ***     | रु०     | 111)        |
|                                                   |         |         |             |

<sup>‡</sup> खड्गविलास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित ।

~\$~\$\*\$\$**>** `

अन्यकर्ता दाचत पुस्तकें 'व्यास एएड सन्स', वुकसेलर्स, अजमेर के यहां भी मिलती हैं।

<sup>×</sup> हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

काशी नागरीप्रचारिग्णी समा-द्वारा प्रकाशित ।

# राजपूताने का इतिहास

पांचवीं जिल्द, दूसरा भाग

## वीकानेर राज्य का इतिहास हितीय खरह

#### आठवां अध्याय

### महाराजा सुरत्तसिंह श्रीर महाराजा रत्नसिंह महाराजा सुरतसिंह

महाराजा स्रतसिंह का जन्म वि० सं० १८२२ गोष सुदि ६ (ई० स० १७६४ ता० १८ दिसम्बर) को हुआ था तथा वि० सं० १८४४ आश्विन सुदि कन्म तथा गर्दानशानी वीकानेर के सिंहासन पर वैद्या?

वि० सं० १८४७ में कई स्थानों में विद्रोह हो जाने के कारण उसने ससैन्य उसको दबाने के लिए प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसने चूक

राज्य में विद्रोह करनेवालों सेवा में उप

पर चड़ाई की, जहां का ठाकुर शिवसिंह उसकी सेवा में उपस्थित हो गया। उससे इंड के १४०००

रुपये वस्त कर वह राजपुर गया। वहां का मट्टी कानवहादुर उसकी सेवा में उपस्थित हो गया, जिससे उसने पेशकशी के २०००० रुपये लिये। फिर नौहर में रहनेवाले विद्रोही नाहटा मनसुख एवं श्रमरचन्द को दंड देकर वह बीकानेर लीट गया।

<sup>(</sup>१) दयाखदास की स्थातः, नि॰ २, पत्र १४ । पाटलेट-कृत 'गैज़ेटियर ऑन् दि बीकानेर स्टेट' में गडी बैठने का समय श्राखिन सुदि १२ दिया है (ए० ७३)।

<sup>(</sup>२) स्थालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉब् हि धीकानेर स्टेट, ५० ७३।

वि० सं० १८४८ (ई० स० १७६१) में उसका जोधपुर के शासक विजयसिंह से मेल स्थापित हो गया, जिसने उसके पास टीका भेजा । इससे

मोधपुर से मेल स्थापित होना पूर्व विजयसिंह सुलतानसिंह का पन्नपाती था। उसके स्रतसिंह से मिल जाने पर सुलतानसिंह तो उद्यपुर चला गया तथा मोहकमसिंह श्रीर श्रजव-

सिंह रे सिंध जा रहे। इसके दो वर्ष बाद वि० सं० १८४० ( ई० स० १७६३ ) में विजयसिंह का देहांत हो गया अगेर उसके स्थान में उसका पौत्र भीम-सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा ।

वि० सं० १८४४ (ई० स० १७६८) में जब स्रतसिंह वीदासर में ठहरा हुआ था, उसकी सेवा में जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह का दूत गोगा-

जबपुर से मेल स्वापित होना वत शंभूसिंह गया। परस्पर मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर स्रतसिंह ने भी अपनी तरफ़ से व्यास हरिशंकर भांनीदासोत को जयपुर भेजा, जिसने

जाकर वहां के सीमा-सम्बन्धी अगड़े का निबटारा किया ।

वि० सं० १८४६ (ई० स० १७६६) में स्रतिसंह ने गांव सोढल में

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ल्यात में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह उत्पर पृ॰ ३६१ टि॰ २ में दिया जा चुका है।

<sup>(</sup>२) टॉड-कृत 'राजस्थान' से पाया जाता है कि यह अपने भाहे सुलतान-सिंह के साथ जयपुर जा रहा था (जि॰ २, प्र॰ ११३६)।

<sup>(</sup>३) जोधपुरराज्य की ख्यात में विजयसिंह की मृत्यु श्रावशादि वि० सं० १८४६ (चैत्रादि १८४०) श्रावाढ वदि १४ (ई० स० १७६३ ता० ७ जुलाई) को होनी जिल्ली है (जि० २, ए० १०४)।

<sup>(</sup> ४ ) यह विजयसिंह के दूसरे पुत्र मोमसिंह का बेटा था। दयालदास ने इसे फ़तहसिंह का पुत्र लिखा है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६१। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ७३।

<sup>(</sup>६) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, ५न्न ६४। पाउलेट, गैज़ेटियर भाँव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७३।

सरतगढ़ का निर्माण कराया । यह गढ़ कुंभाणे के ठाक़र की मारफ़त भिंदयों से मिलकर बनवाया गया था। कुछ ही दिनों भरियों से सहाई बाद महियों ने देश में उत्पात करना आरंभ किया। इसकी सचना मिलते ही महाराजा ने भटनेर पर २००० सेना भेजी, जिसमें रावतसर का रावत वहादुर्रासंह, भकरके का ठाकर मदनसिंह, जैतपूरे का ठाकर पन्नसिंह. चेलासर का पहिहार सांगी आसकरण, सिख टीकासिंह. पठान श्रहमदखां आदि थे। इस सेना के वीगोर में पहुंचने की खबर लगते धी जान्तालां ने ७००० फ्रौज के साथ आकर इसका सामना किया। भट्टी रात को तो लड़ते थे और दिन को दो कोस ट्र डवली गांव में चले जाते थे. जिससे राठोड-सैन्य को दस मारने का भी समय न मिलता था। तथ बीकानेरी फ़ौज ने विपिक्षयों पर एक दम आक्रमण करने का निश्चय किया स्रोर रावतसर से रसद स्रादि सामान लाने के लिए श्रादमी भेजे। भट्टियों ने जब रसद के आने का समाचार सुना तो वे उसपर ट्रट पड़े। इसी समय राठोड़ों ने भी प्रवल वेग से उनपर आक्रमण कर दिया। कुछ समय की भीषण लड़ाई के पश्चात् विजय राठोड़ों ही की हुई। दवली पर श्रधिकार करने के अनन्तर वीगोर में फ़तहगढ़ नामक एक गढ़ बनवाया गया, जहां सारे रावतोत सरदारों श्रीर लजांची को रखकर शेष फ्रीज वीकानेर कौट गई?।

इस सम्बन्ध में टॉड जिखता है —'बि॰ सं॰ १८० (ई॰ स॰ १८०१) में महाराजा के वहे आई सुरतास्थिंह श्रीर अजबाँसिंह ने, जो जयपुर जा रहे थे, भटनेर आकर महाराजा को गद्दी से उतारने के जिए, विरोधी सरदारों श्रीर सिट्टियों की सेना एकर की, जेकिन कुछ उस( यहाराजा )के श्रत्याचारों का स्मरणकर अथवा धन पाकर धालग ही बने रहे । बीगोर नामक स्थान में महाराजा का विद्रोहियों से सामना हुआ। दोनों दलों में भीवण जहाई हुई, जिसमें सिट्टियों के ३००० श्रादमी मारे गये। विगे-धियों की पूर्णतया पराजय हुई और महाराजा वे युद्धक्षेत्र में एक किला बनवाकर

<sup>(</sup>१) वीरविनोद साम २, पू० ५० = 1

<sup>(</sup>२) दयालवास की क्यात; जि॰ २, पत्र १४। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७३।

मरहटों ने राजपूताना के कई राज्यों पर श्रपनी चौथ लगा दी थी, जो बरावर उनके पास पहुंचती न थी। जब उन्हें श्रपनी फ़ौज की तनहवाह

जवपुर के महाराजा की सहायता करना चुकाने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती तव उन्हें अलग-अलग राज्यों अथवा प्रजा से जिस तरह वन पड़ता रुपया वस्तुल करना पड़ता था।

इसके लिए, ऐसे अवसरों पर उन्हें उन राज्यों पर सेना भेजनी पड़ती थी। वि० लं० १ % १६ (ई० स० १७६६) में सिन्धिया के नर्मदा के उत्तरी भाग के सेनाध्यक्त लकवा (मराठा) ने वामनराव को जयपुर पर आक्रमण करने की आज्ञा भेजी और साथ ही यह भी लिखा कि पहले के अनुसार ही वह वहां से उपये वस्त करे। उक्त आदेश के प्राप्त होते ही वामनराव

उसका नाम फ्रतहगढ रक्ला ( राजस्थान; जि॰ २, प्र॰ ११३६-४० )।

टॉड के उपयुंक्त वर्णन में सुरताणसिंह श्रीर श्रजबसिंह के नाम श्राये हैं, परन्तु द्यालदास की ख्यात में उनके नाम नहीं है।

<sup>(</sup>१) लक्ष्मा दादा लाढ, सारस्वत ( शेखावी ) ब्राह्मण था। उसके पूर्वजों ने सावन्तवादी राज्य के पारखा व ब्रारोबा के देसाइयों को बीजापुर के घुलतान से सरदारी दिलाई थी। इसी कृतज्ञता के कारणा उन्होंने लक्ष्मा के पूर्वजों को जारोबा व चीखली गांवों में जागीर दी थी, जो अब तक उनके वंश में चली जाती है। युवा होने पर लक्ष्मा सिन्ध्या के मुख्य मुस्सदी बालोबा तात्या पागनीस के पास चला गया और वहां प्रारम्भ मे ब्रह्मलकार तथा पीछे से सिन्ध्या के १२ रिसालों का ब्रफ्तर बना। सेनापति जिवबा दादा की अध्यक्ता में वह अपने ब्रधीनस्थ रिसालों सिहत कई लड़ाइयां लड़ा, जिससे उसकी प्रसिद्ध हुई । इस्माइल्बेग के साथ ब्रागरा के गुद्ध में उसने बहुत बीरता दिलाई, जिसपर उसे 'शमशेर जंगबहाहुर' की उपाधि मिली। फिर वह पाटन के गुद्ध में इस्माइल्बेग से, लाखोरी के गुद्ध में होल्कर की सेना से और अजमेर की लड़ाइयों में भी लड़ा। इन लड़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत वह गया। दीजतराव सिन्ध्या के समय वह राजपूताने का स्वेदार नियुक्त हुआ। फिर वह उदयपुर गया, जहां जॉर्ज टॉमस से उसकी लड़ाई होती रही। वि० सं० १८५६ माध सुदि १ (ई० स० १८०६ ता० २७ जनवरी) को सल्तुंबर में उचर से उसका देहांत हुआ।

<sup>(</sup>२) सिन्धिया के उत्तरी प्रदेश के सेनाध्यक्ष सकता का अधीनस्थ सरहार !

ने जॉर्ज टामसं को भी इस चढ़ाई में सम्मिखित होने के लिए लिखा। पहले तो उसने इनकार किया, परन्तु जब वामनराव ने कुछ कपये देने का बादा किया तो उसने स्वीकार कर लिया और उसके शामिल हो गया। इस समिलित सेना के कछवाहों के देश में प्रवेश करते ही जयपुर के महाराजा (प्रतापसिंह) की थोड़ी सेना, जो उधर थी, पीछी लौट गई। भिन्न-भिन्न जगहों के स्वामियों से रुपये वस्तु करते हुए तब वे (मरहदे) फ्रातहपुर की ओर अप्रसर हुए, जहां के वचे हुए एक कुएं पर उन्होंने अधिकार कर लिया। जयपुर राज्य की सेना भी उन्हें निकालने के लिए शीव्रता से आ रही थी, जिसके निकट आ जाने का समाचार पाकर टॉमस ने अपनी सेना की रहा। के लिए उस प्रदेश में बहुतायत से होनेवाले

<sup>(</sup>१) 'लॉर्ज टॉमस' राजपूताने में 'लाम फिरंगी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसका जन्म वि० सं० १८३६ (ई० स० १७४६) में आयर्लेंड में हुआ था। वह ई० स० १७८१ (वि० सं० १८३६) में एक अंग्रेज़ी जहाज़ से महास आया। पांच वर्ष तक वह कनीटक में पोछिगरें। के साथ रहा। फिर कुछ समय तक हैदरावाद के निक्राम की सेना में रहकर है० स० १७८७ (वि० सं०१८४४) में वह दिही चला गया और वेग्म समक की सेना में रहा, जहां वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। ई० स० १७६६ (वि० सं०१८४४) में वह दिही चला गया और वेग्म समक की सेना में रहा, जहां वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। ई० स० १७६६ (वि० सं०१८४०) से वह आपा खांडेरान के पास रहा। ई० स० १७६७ (वि० सं०१८४४) में आपा खांडेरान के मरने पर उसके उत्तराधिकारी चामनराव से अप्रसन्त होकर वह पंजान की आर चला गया और हरियाने को जीतकर उसने जॉर्जगढ़ बनाया। फिर हिसार, हांसी, सिरसा पर भी उसने अधिकार कर जिया, जिससे उसकी शक्ति वह गई। वह राजपूताने तथा पंजान में कई जवाहयां लखा। उसके प्रतिस्पर्धी पैरन और कक्षान सियथ ने भी जॉर्जगढ़ में उसका मुकाबज़ा किया, तब वह ब्रिटिश सीमा-प्रान्त की तरफ सागा, जहां से कज़कत्ते जाते हुए ई० स० १८०२ (वि० सं०१८५६) के अगस्त मास में वह मर गया।

<sup>(</sup>२) राजपूताने के कई स्थलों में जल की आत्यधिक कभी होने के कारण परस्पर लहनेवालों में से एक दल कुएं आदि पाटने तथा दूसरा उनपर अधिकार करने के प्रयत्न में रहा करता था। इस छडाई में भी शत्रु के आगमन की सूचना पा जयपुर-वालों ने कुएं बन्द करने शुरू कर दिये थे। टॉमस के पहुंचने तक केवल एक कुआँ वस रहा था, जिसपर वही लहाई के बाद उसने अधिकार कर लिया।

कंटीले ऐड़ों को काटकर खामने आड़ लगा दी। थोड़े समय बाद ही जयपुर की सेना भी उससे केवल चार कोस की दूरी पर आलगी। कई वार दोनों दलों का सामना हुआ, जिसमें जयपुर की सेना की पराजय हुई और उसके बहुत से सैनिक काम आये तथा उन्होंने सिन्ध के लिए बातचीत आरम्भ की, परन्तु पेशकशी की रक्षम बहुत कम होने से इस सिन्ध-वार्ता का परि-शाम कुछ न निकला। तब दोनों ओर से पुना युद्ध के आयोजन होने लगे। घास आदि का उचित प्रवन्ध न हो सकने के कारण टॉमस की घुड़सवार सेना बड़े कह में थी। ऐसे समय में बीकानेर के महाराजा (स्रतसिंह) ने पांच हज़ार सेना जयपुर की सहायतार्थ भेज दी। इस प्रकार जयपुर की शिक बढ़ जाने पर टॉमस के लिए वहां से वापस लीट जाने के अति-रिक्त अन्य उपाय नहीं रह गया। उसने अपनी सेना एकत्र कर उसे लीट जाने की आझा दी। लीटती हुई सेना का विपिन्नियों ने दो दिन तक पीछा किया और उसे वे मारते रहे। पीछे से जयपुरवालों ने वामनराव से सिन्ध कर लीं।

जयपुरवालों के साथ की लड़ाई में सहायता देने के कारण, जॉर्ज टॉमस ने बीकानेर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। जलकष्ट का उसे

जॉर्ज टामस की वीकानेर पर चढाई पिछली बार अनुभव हो चुका था, अतएव इस बार उसने बहुतसी पखालें पानी से भरवाकर अपनी सेना के खाथ रख लीं और पहले से आधिक

फ़ीज के साथ वर्षा ऋतु के आरंभ में उसने बीकानेर की ओर प्रस्थान किया। इस चढ़ाई की स्चना समय पर स्रतिसिंह को मिल गई, जिससे वह इसे निष्फल करने के लिए प्रस्तुत हो गया। तोपखाना नहोने के कारण वह खुले मैदान में टॉमस के विरुद्ध टहर न सकता था, अतएव सीमा प्रान्त के प्रत्येक नगर में उसने प्रयीस पैदल सेना रख दी।

<sup>(</sup>१) विलियम फूँकालिन, मेमॉयर्स थ्रॉव् मि० जॉर्ज टॉमस (ई० स० १८०४), प्रष्ठ १४१-७० । हर्बर्ट कॉम्प्टन, यूरोपियन मिलिटरी एड्वेन्चरर्स थ्रॉव् हिन्दुस्तान, ए० १४४-४६।

टॉमस ने सर्वप्रथम जीतपुर (जैतपुर) गांव पर चढ़ाई की, जहां उस समय तीन हज़ार व्यक्ति थे। एक ही हत्तों में उसने वहां अधिकार कर लिया, पर इस लड़ाई में उसके दो सी सैनिक काम श्राये। किर जीतपुर के लोगों ने रुपये देकर श्रपने जान व माल की रत्ता की। इस पहली सफल्लता के बाद टॉमस को श्रागे बढ़ने में विशेष कि निर्माई नहीं हुई। उधर धीरे-श्रीरे स्रतासिंह के अधिकांश सरदार उसका साथ छोड़कर चले गये। शेष थोड़े से राजपूतों के सहारे टॉमस की फ़ौज का मुकावला करना निर्थक जानकर स्रतसिंह ने एक वकील भेजकर उससे सुलह की वात चीत की। दो लाख रुपये देने की शर्त पर युद्ध बंद हो गया। इस रक्तम में से कुछ रुपये तो उसी समय टॉमस को दे दिये गये, शेष के लिए स्रर-तसिंह ने जयपुर के अपने व्यापारियों के नाम हुंडी लिखकर दे दी, परन्तु वहां से उन हुंडियों के रुपये वस्त्व नहीं हुए'।

विगत संधि के समय दी हुई हुंडियों के रुपये वस्तू न होने के कारख टॉमस स्रतिसंह पर बहुत ऋह था, श्रतप्व पंजाब, उदयपुर श्रादि की

शीकानेर पर जॉर्ज टॉमस की दूसरी चढ़ाई चढ़ाइयों से निवृत्ति पाकर उसने पुनः बीकानेर के विरुद्ध द्वियार संभाले। इन दिनों सुरतसिंह का भट्टियों से भगड़ा चल रहा था, जिन्हें आधीन

दयालदास की क्यात में टॉमस की उपर्युक्त चढ़ाई का उसेस नहीं है।

<sup>(</sup>१) विजियम फूँकजिन; सेमॉयसं ऑब् मि॰ जॉर्ज टॉमस (ई॰ स॰ १८०१) पृ॰ १७७-८१ । हर्जर्ट कॉम्प्टन; यूरोपियन मिजिटरी प्र्वेन्चरसं ऑब् हिन्दुस्तान; पृ॰ १४६-७।

इनमें से पहली पुस्तक में लिखा है कि स्रतिसंह को राज्यप्राप्ति के समय काफी ख़ज़ाना मिला था, पर अपन्यय आदि के कारण वह शीव्र समाप्त हो गया, निससे धन संग्रह करने में वह कृर और अत्याचारी हो गया। इस कारण लोग उससे अप्रसन्न रहते थे। उक्न पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि अवध के कृत्रिम नवाव वजीरअली की तरफ से काबुल के बादशाह ज्मानशाह के पास जाते हुए उसके आद-मियों को स्रतिसंह की आज्ञानुसार उसके सैनिकों ने लूट लिया और वाद में उन्हें मार डाला। इस लूट में २७००००० रुपये और बहुतसा सामान स्रतिसंह के हाथ लगा ( १० १०० और नोट तथा १० २३० पर नोट )।

से उससे वनती न थी, जिससे उस( यहावलखां )ने फ़ीज भेजकर मीजगढ़

मीजगढ के खुरावस्था की सहायना करना पर श्रिधिकार कर लिया । तव खुदावत्श श्रपने कतिपय केहरां श्री श्रनुयायियों के साथ महाराजा सरतसिंह के पास चला गया । उसने एकान्त में

महाराजा से अपने कपों का निवेदन करने के उपरान्त कहा कि यदि श्राप हमारा इलाक्ना हमें दिलाने में सहायक हों तो हम आपका सिन्ध में अधि-कार करा है। महाराजा ने जब सहायता देने का बचन दिया, तो खदावत्या ने फलड़ा, बल्लर, मीरगड़, जामगढ़, मारोड श्रीर मीजगढ़ पर उसका श्रीव-कार करा हेने का बादा किया। फिर मेहता मंगनीराम की अध्यक्तता में सरतिहिंह ने २५००० सेना खुदावरण के साथ रवाना की, जो अनुपगढ़ होती हुई बल्लर पहुंची । दस दिन तक वहां दाउदपत्रों से लडाई हुई. जिसके अन्त में अपनी प्राणरत्ता का वचन खदावण्य से ले गढवालों ने गढ खाली कर दिया और वहां वीकानेर का अधिकार हो गया । उस गढ में १०० सवारों के साथ मेहता जयसिंहदास को छोड़कर बीकानेरी सेना फुलड़ा पहुंची जहां के ज़िलेदार ने भी ७ दिन की लड़ाई के बाद ज़िला खाली कर दिया। किर वीकानेर की फीज भीरगढ जा लगी। पन्द्रह दिन के घेरे के अन्त में इल्लाकर वह गढ़ भी अधीन कर लिया गया, परन्त इस लढ़ाई में वीकानेर के ४०० आदमी काम आये। इसी प्रकार क्रमश: मारोठ, मांजगढ श्रादि पर भी वीकानेरी सेना का श्राधिपत्य हो गया। मौजगढ़ की थानेदारी खुदायत्र्य को दी गई। श्रनन्तर विजयी सेना खेरपूर को लटती हुई भावलपुर पहुंची। इसी बीच बहाबलखां ने आधा राज्य खुदाबख़्य कें श्रिश्रकार में ही रहने देने का वचन दे उससे मेल कर लिया। तय खुदायाया ने टो लाख रुपये फ़ीज खर्च के देकर वीकानेरी सेना को विदा कर दिया ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की रुपात; जि॰ २, पत्र २६। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉन् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७४। टॉड ने इस घटना का संवत् १८४६ (ई॰ स॰ १७६६) दिया है (राजस्थान; जि॰ २, प्र॰ ११४१)।

वि० सं० १८४६ मार्गशीर्ष विद १३ (ई० स० १८०२ ता० २३ नव-म्वर) को मैनासर के बीदावत रायासिंह तेजसोत तथा गांव सेला के

ठाकुर श्रजीतसिंह को बुलाकर स्रतसिंह ने उन्हें खानगढ पर इत से खानगढ़ पर, जहां चहुत खज़ाना होना सुना जाता था. छल से श्रधिकार करने के लिए कहा। तथ

बे वीकानेर के गांवों में दिखावटी लट-मार करते हुए जोधपुर इलाक़े में चले गये। वहां के अजवसिंह से और खानगढ़ के खान से बहुत स्तेह था। रायसिंह तथा अजीतसिंह उसके पास गये और उसके हाथ का लिखा पत्र लेकर खानगढ़ के निकट पहुंचे। अनन्तर उन्होंने वहां के क्रिलेटार से कहलाया कि इस सिन्ध के स्वामी के पास जा रहे हैं अतः हमारे लिए रसव श्रादि सामान का प्रचन्ध्र करा हो। क्रिलेटार ने तत्काल घास-पानी का प्रबन्ध करवा दिया और स्वयं शामको मुलाकात के लिए आने को कह-नाया। गढ के पास ही कुछ महाजनों की दुकानें थी। रायसिंह ने अपने ४० आदमी सामान लरीदने के वहाने वहां भेज दिये। सन्ध्या समय ८० आह-प्रियों के साथ किलेवार वीकानेर के सरदारों से भिलने के लिए गया। अफ़ीम का दौर चलते समय ही चीकानेरवालों ने अचातक उत्पर आक्रमण कर दिया। क़िलेदार रायखिंह के हाथ से मारा गया और उसके साथी भी जीवित न बचे। छवर महाजनों की दुकानों पर बैठे हुए झादिसयों ने भी गढ़ पर श्राक्रमण कर दिया। रायसिंह तथा श्रजीतलिंह भी समय पर शेष सैनिकों के साथ उनकी सहायता को पहुंच गये, जिससे गढ़ के भीतर के लोगों को गढ़ छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार उक्त गढ़ पर धीकानेरी सेना का अधिकार हो गया, परन्त जिस रक्जाने के लिए इतना किया गया वह न मिला?।

(२) दयालदास की ख्यात जि॰ २, पत्र १६-७ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑस् दि बीकानेर स्टेट: पृ० ७४-४ ।

<sup>(</sup>१) ठाकुर बहादुरसिंह रचित 'बीदावतों की क्यात' में भी इसका ख़ानगढ़ पर मेजा जाना जिला है, परन्तु उसमें इस घटना का संवत् १८१८ (ई० स० १८०१) दिया है (जि० १, ए० २४१-२)।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में बीकानेर से एक सेना सुराणा स्त्रमरचंद, खजानची मुलतानमल, पिंड्हार ज़ालिमसिंह स्त्रादि के

पाथ चूरू मेजी गई, जहां के स्वामी से उक्त चूरू के खामी से व्यक्तियों ने पेशकशी के २१ हज़ार रुपये वस्तुल पेशकशी लेना कियें ।

भिट्टियों का अगड़ा अभी भी शान्त नहीं हुआ था। कभी-कभी वे विद्रोह कर ही दिया करते थे अतपव वि० सं० १८६१ (ई० स० १८०४) में

-सटनेर से अहियों का निकाला जाना बीकानेर से सुराणा अमरचंद<sup>3</sup> की अध्यत्तता में ४००० सेना भटनेर भेजी गई, जिसने गढ़ के दिन्नण और के अमुपसागर कुंद पर अधिकार

कर लिया। वहां कची गढ़ी निर्माण कर वे गढ़वाली से लड़ने लगे। जब बहुत दिन बीत जाने पर भी इस प्रकार लड़ते लड़ते गढ़ पर अधिकार न हो सका तो एक दिन सीढ़ी लगाकर बीकानेरी सेना ने उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परन्तु इसमें सफलता न मिली तथा साहोर का रावतीत उम्मेदिसंह, आभटसंर का बीदावत मोहनिसंह<sup>3</sup>, जैतपुर का नैनसी सोड़ा आदि ७० सरदार काम आये। तब पांच-पांच सो सवार दिन और रात दोनों समय गढ़ के चौतरफ़ गश्त देने लगे, जिससे रसद आदि सामान गढ़ में पहुंचना बन्द हो गया। ऐसी परिस्थित में ज़ान्तासां को वाध्य होकर बीकानेर के सरदारों से कहलाना पढ़ा कि यदि हम पर आक्रमण न करने का वचन दिया जाय तो हम और हमारे साथी गढ़ छोड़कर चले जावें। ऐसा वचन मिल जाने पर ज़ान्तासां आदि सब मट्टी गढ़ छोड़कर राजपुरा चले गये

<sup>(</sup>१) दयानदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६६ ।

<sup>(</sup>२) पाउन्नेट ने रागा श्रमरचन्द निया है (गैज़ेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट; पृ० ७४), जो गृनत है। यह सुरागा श्रमरचन्द होना चाहिये, जैसा कि दयान दास की स्थात में है। सुरागा महान्नों की एक शास्ता है।

<sup>(</sup>३) ठाकुर वहादुरसिंह लिखित 'बीदावर्तों की ख्यात' में भी भटनेर पर चढ़ाई होने तथा उसमें झामटसर के बीदावत मोहनसिंह के मारे जाने का उल्लेख है (जि॰ १, ए॰ २४३-४४)।

श्रीर वि० सं० १८६२ (ई० स० १८०४) में वहां बीकार्नेर राज्य का श्रिधकार हो गया। मंगलवार के दिन गढ़ पर श्रिधकार होने के कारण उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया श्रीर मिहयों को उसमें जाने से विजित कर दिया गया। इस लड़ाई में बहुत अच्छा कार्य करने के पवज़ में सुराणा श्रमरचंद को एक पालकी दी गई तथा वह बीकानेर का दीशन बना दिया गया।

द्यालदास लिखता है—'जोधपुर कें स्वामी भीमसिंह की मृत्यु के समय उसका खचेरा भाई मानसिंह जालौर के घेरे में था। सिंघियों

जोधपुर के महाराजा मानसिंह पर चढाई के सहायक हो जाने पर वह तुरन्त जोधपुर गय। और वहां की गद्दी उसने अपने अधिकार में कर सी। उन दिनों भीमसिंह की देरावरी रासी के गभी

या। पोंकरण के ठाकुर सवाईसिंह तथा अन्य ठाकुरों के कहने पर मानसिंह ने इस आशय की तहरीर लिख दी कि यदि उस (देरावरी राणी) के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई तो उसका विवाह जयपुर अथवा उदयपुर में कर दिया जायगा और यदि पुत्र हुआ तो वह मेरा तथा जोअपुर का स्थामी बनेगा। तब देरावरी राणी तसहटी के महलों में जा रही। मानसिंह ने इस जड़ को उखाड़ डालने का प्रयत्न किया, परन्तु वह सफल नहीं हुआ और काल पाकर देरावरी राणी से घोकलसिंह का जन्म हुआ। उस समय दरवार की ओर से नाज़िर तथा दासियां पहरे पर उपस्थित थीं, पर सवाईसिंह (पोकरण का ठाकुर) के प्रयत्न से नवजात बालक खेतड़ी पहुंचा दिया गया और तब कहीं उसकें जन्म की बात प्रकट की गई।

<sup>(</sup>११) व्यालदास की क्यातः जिल्हेन् पत्र ६६ । पाउलेटः, गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेटः, १० ७४ । टॉडः, राजस्थानः, जि० २, ५० ११४२ ।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में, जो मानसिंह के समय में ही बनी थी, जिखा है—'मानसिंह वि० सं० १८६० मार्गशीर्ष विह ७ (ई० स० १८०३ ता० १ नवम्बर) को जोधपुर पहुंचा। उघर सवाईसिंह ने जोधपुर झाते समय भीमसिंह की देशवरी रायी को सिखा-पदाकर चोपासयी मेज दिया । जब सरहारों के समसाने पर

यह सब कार्य सवाईसिंह के ही उद्योग से हो रहा है, ऐसा विचार कर मानसिंह ने उसे छुल से मरवाने का षड्यन्त्र रचा, पर इसका पता लग जाने से सवाईसिंह ने दरबार में आना-जाना छोड़ दिया और जब मानसिंह ने उसे प्रधान का पद देकर बुलाया तब वह पोकरण जाने का बहाना कर जयपुर चला गया तथा वहां के महाराजा जगतसिंह से धोक लासिंह की सहायता करने की प्रार्थना की। इस सहायता के बदले में उसने सांभर का इलाक़ा तथा फ़ीज खर्च उसे देने का वचन दिया । जगतसिंह

मानिसिंह ने उसे वहां से बुलाने का विचार किया, तब सवाईसिंह ने निवेदन किया किं देरावरी रायी गर्भवती हैं, कदाचित उसके पुत्र हुआ तो उसका क्या प्रबन्ध होगा ? महाराजा ( मानिसिंह ) ने उसी समय तहरीर लिख दी कि यदि ऐसा हुआ तो वही पुत्र राज्य का स्वासी होगा और मैं पुनः जालोर वापस चला जाळंगा । फिर महारायी चोपासयी से बुलाई गई, परन्तु सवाईसिंह की सलाह से वह तलहटी के महलों में टहर गई। मानिसिंह को बुरा तो अवश्य लगा पर उसने कुछ कहा नहीं और तलहटी में नाज़िर तथा दासियां आदि पहरे पर रख दीं। गर्भ पूरा होने पर रायी के सम्बन्धियों ने उसके पुत्र होना प्रकट कर एक बालक को गुस रूप से खेतदी पहुंचा दिया ( जि० ३, पृ० ४-१४ )।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इसका उन्नेख है (जि॰ ३, पृ॰ १४ और ३०)!
- (२) टिप्पया १ में उक्षिखित ख्यात के अनुसार पहले सर्वाईसिंह ने पत्र लिख-कर जयपुर नरेश से बात की थी, पीछे से वहां से खुलाये जाने पर वह जयपुर गया (जि॰ ३, ४० २७ और ३०-३१)।
- (३) टिप्पण १ में उद्घिखित स्थात में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

जगतिसह के इतनी जल्दी चढ़ाई करने का वचन देने का कारण उक्क ख्यात में इस प्रकार लिखा है—'पहले भीमसिंह की सगाई उदयपुर की राजकुमारी कृष्णाकुंवरी के साथ हुई थी। उस(भीमसिंह )के मर जाने पर उदयपुरवालों ने जयपुर टीका भेजने का निश्चय किया। इसकी ख़बर मिळने पर मानसिंह ने होल्कर को, जो पहले से ही उसका मित्र था, सहायतार्थ बुळाया तथा श्रपने सरदारों को भी युद्ध की तैयारी करने की श्राज्ञा दी। अनन्तर उसने फ्रीज भेजकर जयपुर जाते हुए टीके को पीछ़ा उदयपुर भिजवा दिया। इससे जगतिसह (जयपुर का महाराजा) के दिला में उसकी में सहायता देना तो स्वीकार कर लिया, परन्तु वीकानेर की सहायता के विना सफल होना कठिन था अतयव उसने सवाईसिंह को स्रतिसिंह के पास वीकानेर जाकर सहायता प्राप्त करने की सलाह दी।तव वह (सवाईसिंह) जगतिसिंह का पत्र लेकर महाराजा स्रतिसिंह के पास गया और उससे सारी हक्षीक्षत निवेदन कर सहायता की याचना की तथा वदले में इस गांवों के साथ फलोधी का परगना, जो अजीतिसिंह के समय में जोधपुर में मिल गया था, वापस देने की तहरीर लिख दी । इस अवसर पर मानिसिंह ने भी कहलाया कि फलोधी तो मैं ही आपको दे दूंगा, आप मेरे विरोधियों को सहायता न दें , परन्तु स्रतिसिंह ने मानिसिंह का कथन स्वीकार न किया और मेहता ज्ञानजी, पुरोहित जवानजी आदि को द००० सेना के साथ भेज वि० सं० १८६३ फालगुन विद ३ (ई० स० १८०७ ता० २४ फरवरी) को फलोधी अपने अधिकार में कर ली । उधर जयपुर की सेना ने सांभर पर अधिकार कर लिया।

'तद्नन्तर जगतसिंह ने जयपुर से ससैन्य प्रस्थान किया तथा वीकानेर से फ़ौज के साथ चलकर स्रतसिंह नापासर, वीदासर तथा

तरफ़ से वैर ने घर कर छिया। इन्द्रराज ने जयपुर भाइमी भेजकर इस शर्त पर जयपुर भीर जोधपुर में मेज करा दिया कि जयपुरवाले की बहन जोधपुर ज्याहीं जाय सथा जोधपुरवाले की पुत्री का विवाह जयपुर में कर दिया जाय, परन्तु कुछ ही दिनों वाद उदयपुर के टीके के सम्बन्ध के अपमान की याद दिलाकर सवाईसिंह ने जगतसिंह को अपने पत्र में कर लिया ( जि॰ ३, ए॰ २७-३१ )।'

रॉड ने भी इसका उद्धेख किया है (राजस्थान लि॰ २, प्र॰ ११४२-३)। साथ ही उसने सर्वार्ड्सिंह का घोंकससिंह को साथ खेकर जयपुर जाना भी जिसा है।

- (१) नोषपुर राज्य की ख्यात में खिखा है कि बदलू के ठाकुर शार्टूलसिंह की मारफ़त सवाईसिंह को बीकानेर के स्रतिसिंह की सहायता प्राप्त हुई। फलोधी झादि दिये जाने के कथन का उसमें उल्लेख नहीं है (जि॰ ३, पृ॰ ३१)।
  - (२) इसका भी उन्नेस जोषपुर राज्य की स्थात में नहीं है।
- (३) टॉड ने जोघपुर नगर पर अधिकार होने के पश्चात् फलोधी बीकानेर को दिया जाना लिखा है (राजस्थान; जि॰ २, ५० १०=६)।

मलसीसर होता हुआ सीकर पहुंचा जहां के ठाकुर लदमीसिंह ने उसका स्वागत किया। फिर स्रतिसिंह पलसाणा पहुंचा जहां जगतिसिंह भी उससे मिल गया। अनन्तर वीकानेर तथा जयपुर की सम्मिलित सेना दांता 'रामगढ़ तथा मारोठ होती हुई मीठड़ी पहुंची'। जोधपुर से मानसिंह भी ८०००० फ़्रीज के साथ उसका मुकाबला करने के लिए गीगोली में आया। अधम १३ दिन तो दोनों पत्तों में सिन्ध की वातचीत चली, पर जव उसका कोई फल न निकला तो युद्ध की तैयारी हुई। गींगोली के निकट दोनों ओर की फ़्रीजों का मुकाबला हुआ। इस अवसर पर जोधपुर की तरफ़ के कई प्रतिष्ठित सरदार सवाईसिंह से आकर मिल गये, जिससे मानसिंह की पराजय हुई। उसका सामान आदि लूट लिया गया तथा उसे प्राण बचाकर मेड़ता होते हुए जोधपुर भागना पड़ा। यह युद्ध वि० सं० १८६३ फालगुन सुदि २ (ई० स० १८०७ ता० ११ मार्च) को हुआ?।'

दयालदास लिखता है—जोधपुर पहुंचकर मानसिंह ने गढ़ को सुदढ़ कर उसके भीतर से शत्रु का मुक्तावला करने का प्रवन्थ किया। मीठड़ी से अस्थान कर सूरतिसिंह तथा जगतिसिंह भी पर्वतसर,³ हसोंर, भीखिण्या, पीपाड़, वीसलपुर तथा चैनवाड़ी होते हुए जोधपुर पहुंचे श्रीर चार पहर तक नगर को लूटा। इसके उपरान्त मोरचेवन्दी कर गढ़ धेरा गया। इस श्रवसर पर महाराजा सुरतिसिंह स्वयं तो

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जगतसिंह को समाईसिंह की लम्बी-चौड़ी वातों पर विश्वास न था श्रतएव वह (सवाईसिंह) श्रकेला ही सारी सेना लेकर गींगोली गया तथा जगतसिंह श्रीर सूरतसिंह मारोठ में रहे । उसके वहां सफल होने पर वे दोनों भी उसके शामिल हो गये थे (जि॰ ३, पृ॰ ३३-६)।

<sup>(</sup>२) दयात्तदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६७-८ । दीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०८ । पाउलेट; गैजेटियर शॉद् दि वीकानेर स्टेट; पृ० ७४ ।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में जिल्ला है कि प्रवतसर में जगतसिंह के सरदारों ने जौट जाने का उससे अनुरोध किया था, प्रन्तु सवाईसिंह के धोंकलसिंह को गई। विठाने सक साथ रहने का आग्रह करने पर वह रूक गया (जि॰ ३, ४० ३०)।

चैतवाड़ी में था, पर उसकी फ्रींज गुलाबसागर पर सिंघी जोधराज के मकात के पास थीं। उस श्रोर से जोधपुर का गढ़ श्ररित्तत था, श्रतपव ' उधर से गढ़ पर तोपों की बड़ी मार हुई। महाराजा जगतिसिंह का मोरचा राई के बाग की तरफ़ थार।

'सात मास' तक गढ़ पर तोपों की मार होने के पश्चात् गढ़ के भीतर से रािण्यों के कहलाने पर स्रतिसंह ने सिंधी के स्थान से अपनी तोपें हरवा हीं। मानसिंह भी इस लड़ाई से तंग आकर गढ़ परित्याग करने के विचार में था, अतरव उसने अपने कुछ सरदारों को इस संबंध में शत्तें तय करने के लिए सवाईसिंह के पास मेजा। सवाईसिंह के कहने पर तथा स्रतिसंह के छल न करने का आश्वासन पाकर मानसिंह ने आउवे के ठाफुर माधोसिंह, नींवाज के सुलतानसिंह, आसीप के केसरी-सिंह, कुचामण के विश्वनाथसिंह तथा इंद्रराज सिंधी को स्रतिसंह के पास मेजकर कहलाया कि यदि आप गढ़ के भीतर का हमारा सब सामान आदमी भेजकर जालोर पहुंचा देने तथा मारवाड़ और जोधपुर का जो भी प्रवन्ध हो उसमें मुक्ते भी शरीक रचने का वचन दें तो मैं एक मास में गढ़ छोड़कर चले जाने को तैयार हूं। इसपर सवाईसिंह ने कहा कि हमें उपरोक्त शतें स्वीकार हैं पर साथ ही आपको सारा फ़ीज लची देना होगा तथा जब तक धोकलसिंह नावालिग़ है तब तक जोधपुर का प्रवन्ध जयपुर तरेश के हाथ में रहेगा । पर सवाईसिंह की कही हुई दूसरी शतें

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि सिंगोरिया की भाखरी (पहादी) के ऊपर बीकानेर का मोरचा था (जि॰ ३, ए॰ ४२)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में जिखा है कि पहले सवाईसिंह फ्रीज लेकर जोधपुर गया। जगतसिंह तथा सूरतसिंह पीझे से वहां पहुंचे थे (जि०३, ए०३८)।

<sup>(</sup>३) टॉड ने केनल पांच मास तक जोघपुर के किले पर घेरा रहना लिखा है (राजस्थान; नि॰ २, प्र॰ १०८६)।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि मानसिंह ने सन्धि करने की नीयत से सवाईसिंह के पास धादमी मेजकर कहलाया कि मुस्ते इन्द्रशज की मारफ़त

जैसलमेर, सीकर, चूरु आदि से भी अलग-अलग सेनाओं ने बीकानेर इलाक़े पर आक्रमण किया और जगह-जगह दंगा फ़साद करने लगीं । इस प्रकार बीकानेर चारों ओर से शड़ओं-द्वारा घिर गया। फलोधी में शड़- के सेना के पहुंचने पर पुरोहित जवानजी तथा मेहता झानजी ने वीरतापूर्वक उसका सामना कर उसे पीछे हटा दिया। जिस समय जोधपुरी सेना के धीकानेर पर चढ़ने का समाचार मिला उस समय सांडवे का ठाकुर जैतिसिंह, साह अमरचन्द, दूसर दुर्जनिसिंह आदि सीमा प्रान्त के प्रवन्ध के लिए नियुक्त थे। उन्होंने शड़ सेना का असाधारण धीरता एवं चतुराई से सामना किया और कई बार उसे रोकने का प्रयत्न किया। अंत में जोधपुर का चहुतसा माल-असवाब अपने अधीन कर जैतिसिंह, अमरचन्द आदि अपने साथ की तोपों सहित, जिन्हें जोधपुरवाले लेना चाहते थे, बीकानेर चले गये। दो मास तक शड़ की फ़ौज गजनेर में पड़ी रही और रोज़ छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहीं, परन्तु नगर पर उसका अधिकार म

परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में २०००० (जि० ३, प्र० ४६) श्रीर टॉड-इत राजस्थान' में केवल १२००० सेना इन्द्रराज के साथ मेजा जाना किला है (जि॰ २, प्र० १०६१)।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद में भी इस अवसर पर दाउदपुत्रों और जोहियों छादि का बीकानेर में उत्पात करना जिखा है (भाग २, प्र॰ ४० = ), परन्तु जोधपुर राज्य की क्यात में कथना टॉड के अन्थ में इसका उन्नेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) दयाबदास की रूपात; जि॰ २, पन्न ११-१००। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉर् दि चीकानेर स्टेट; पृ॰ ७६।

कोधपुर राज्य की स्थात में इसका उन्नेख नहीं है। इसके विपरीत उसमें जिला है कि बीकानेर के सरदारों ने ७००० सेना के साथ जोघपुर की सेना का सामना किया, परन्तु उन्हें हारकर भागना पदा (जि॰ १, पृ॰ १६)। टॉट लिखता है कि बीकानेर का राजा (सूरतसिंह) फ्रीज खेकर मुकाबने को भाया, परन्तु वापरी के युद्ध में उपे प्रामित होकर भागना पदा (राजस्थान, जि॰ २, पृ॰ १०११)।

दो मास बीतने पर लोड़ा कल्याग्रमल ने मानसिंह से निवेदन किया कि इतने दिनों में भी इन्द्रराज ने बीकानेर के गढ़ पर श्रधिकार नहीं किया।

गीकानर तथा जीवपुर में सन्धि वह वीकानेरवालों से मिला हुआ है, इसीलिए यह देरी हो रही है। यदि मुक्ते आहा हो तो मैं जाकर वीकानेर को जोअपुर के अधीन करने का

प्रयत्न करूं। मानसिंह के मन में उसकी वात चैठ गई श्रीर उसने तत्काल अपने हाथ का लिखा पत्र देकर उसे ४००० क्रीज के साथ वीकानेर की सरफ भेजा। मार्ग में देशणोक पहुंचने पर उसने करणीजी के सन्मुख कहा कि सुना जाता है श्राप वीकानेर राज्य की रखक हो। में वीकानेर जाली करा लूंगा, श्रापसे हो सके सो करना। जब इसकी स्चना इन्द्रराज को मिली तो उसने इस शाशय का एक पत्र स्रतासिंह की सेवा में मेजा—

"मेरे लिए मानसिंह और आप समान हैं। आपने को जोधपुर में सिन्धवार्ता के समय सवाईसिंह की सलाह के विरुद्ध मेरे प्राणों की रहा की थी, वह उपकार में भूला नहीं हूं। अब लोड़ा मेरी शिकायत कर बीकानेर पर अधिकार करने की प्रतिहा करके आया है सो इसे सज़ा देना वाहिये।"

उपरोक्त पत्र पाने पर स्रतिसिंह ने बीकावतों, बीदावतों, कांधलीतों, भारियों, मंहलावतों तथा कपावतों में से चुने-चुने वीरों के साथ खुराणा अमरचन्द को ४००० सवार देकर उस(कल्याणमल )पर भेजा । उधर कल्याणमल ने गजनेर-स्थित सेना को ग्रीप्रतापूर्वक बीकानेर की भोर प्रस्थान करने की खाड़ा दी तथा कुछ सेना को अपने पास आने को लिखा, परन्तु फ़्रोजवालों ने यह विचार किया कि लड़ाई वो हम लड़ेंगे और सारा भ्रेय लोदा को मिलेंगा, अतयव उन्होंने ऊपरी तत्परतातो बहुत दिखलाई पर कूच न किया। तव लोड़ा कल्याणमल स्वयंगजनेर गया। इसी समय सुराला अमरचन्द भी ससैन्य आ पहुंचा। दोनों फ्रोजों का सामना होने पर मारवाङ्

<sup>(</sup>१) ठाकुर बहादुरसिंह की लिखी हुई 'बीदावतों की स्वात' से भी पाया साता है कि बीदावतों ने इस सबाई में बहुत माग लिया था (जि॰ १, ४० २१७-६)।

के पहरा से रुरदार जान ऋषे तथा कल्याग्रमल हैन्य सहित भाग निकला। ग्रमरचन्द्र ने उसका पीछा कर एक कोस दुरी पर उसे पकड़ लिया श्रीर उसे युद्ध करने को बाध्य किया। थोड़ी ही देर में उसे खमरचन्द ने वन्दी ° कर लिया। उसका खारा सामान आदि लट लिया गया तथा ढडा यार्वल-सिंह और खलतानसिंह का भी दो लाज रुपये का माल वीकानेरवालों के हाथ लगा। बाद में महाराजा स्ट्रतिसंह ने लोड़ा फल्याखमल को मक्त कर दिया. जो अपमानित होकर अपने देश लौट गया। यह समाचार मानसिंह को मिलने पर उसने इन्टराज को ही इस कार्य पर फिर नियुक्त कर हिया') अनन्तर स्ररतिसह ने भविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने सरदारों से सलाह की। उन दिनों भकरके का ठाकर अध्यसिंह केंद्र में था और वहां का अधिकार उसके पुत्र प्रतापितह के हाथ में था. उसने निधेदन किया कि मैं दीस हजार माटियों और जोहियों को सहायतार्थ ला सकता है, पर बाय के ठाकर प्रेमिलिह ने इसके विरुद्ध राय दी । उसने कहा कि अदियों और जोहियों के देश में आने से राज्य सतरे में पह जायगा । सुग्दानिह को भी उसकी वात पसन्द शा गई, अतएव उसने जोधपूर के सरदारों से मेल की वातचीत की। फलोधी तथा सिन्ध के कीते हुए छु: गढ़ और तीन लाख रुपये प्राीज खर्च देने की शर्त पर संधि हो गई<sup>3</sup>। उन्मंक स्थानों से वी हानेरी सेना वापस आ जाने पर तथा रुपयों के त्रोल में कई प्रतिष्ठित सरदारों को साथ ले जोधपुर की सेना वापस लौड गई। पीछे से सराणा अमरचन्द रुपया अरकर श्रोल में सींपे हुए

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में इन घटनाओं का उल्लेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस चहाई से पूर्व ही फलोधी पर सिंघी जसवन्तराय ने आधिकार कर लिया था (जि॰ ३, पृ० १२)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ ३, पृ० १६) एवं 'वीरविनोट' में तो तीन खारा रुपयं ही दिये हैं, परन्तु टाडॅ केवल दो लाख रुपये क्लिसता है (राजस्थान जि॰ २, पृ॰ १०६१)।

व्यक्तियों को वापस ले आया ।

यूरोप में जिस समय फरासीसियों का प्रमुत्व बढ़ रहा था, उस समय लार्ड मिन्टो की नीति-कुशलता के कारण पूर्व में उनका द्यद्या घट रहा था। फिर मी महत्वाकां जी नैपोलियन 3

मॉनस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन का बीकानर जाना घट रहा था। । फर मा महत्वाकाका नेपालका की बढ़ती हुई प्रभुता चिन्ता का विषय थी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसका वास्तविक उद्देश्य

भारतवर्ष पर खढ़ाई करने का था, परन्तु उसने पश्चिया की विभिन्न जातियों को, जहां उसका प्रभाव पड़ सकता था, श्रेत्रेज़ों के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न अवश्य किया था। उसने वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०८) में एक दूत-दल फारस में भेजा, जिसे विफल करने के लिए भारत तथा विलायत दोनों स्थानों से दूत-दल वहां भेजे गये। मालकम दो वार लॉर्ड मिन्टो के आदेशानुसार फ़ारस गया, परन्तु वह अपने विख्यात प्रन्थ

<sup>(</sup>१) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र १००-१। पाउलेट; गैज़ेटियर झांब् दि बीकानेर स्टेट, प्र०७६।

<sup>(</sup>२) हिन्दुस्तान का गवर्नर जेनरख-ई॰ स॰ १८०३ से १८१३ तक।

<sup>(</sup>१) नैपोलियन बोनापार्ट—ई० स० १७६६ (वि० सं० १८२६) में इसका जन्म हुजा था। एक साधारण सैनिक से बढ़ते-बढ़ते यह महत्वाकांची युवक ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६१) में फ्रांस का बादशाह हो गया धीर थोड़े ही हिनों में पूरोप के एक बढ़े हिस्से पर इसका अधिकार हो गया तथा इसका खातंक बहुत जम गया था। पर जिस वेग से इसका उत्थान हुआ था उतनी ही शीधता से इसका प्रतन हुआ और अपने श्रेतिम दिन सेंट हेचेना में केंद्र में विताकर ई० स० १८२१ (वि० सं० १८०६) में इसका देहांत हो गया।

<sup>(</sup>४) सर जान मॉलकम—इसका जन्म ई० स० १७६६ में हुआ था । ई० स० १७८२ में यह ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में प्रविष्ट हुआ तथा सेरिंगापटम के धेरे में यह उपस्थित था। ई० स० १७६८-१८०१ में लॉड बेलेज़जी ने इसे परिंगा जाने के जिए जुना था। इसने मारतदर्य से सम्बन्ध रखनेवाले कई ग्रन्थ जिले। ई० स० १८२७ में यह बंबई का गवर्नर नियुक्त हुआ तथा विलायत जौटने पर ई० स० १८३३ में इसका देहांत हो गया।

'हिस्ट्री श्रॉब् पर्शिया' के लिए मसाला जुटाने के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ न कर सका'। उसी वर्ष (ई० स० १८०६ में) मॉन्स्टुश्रर्ट एलिफन्स्टन भी मारत से काबुल भेजा गया। उसका रास्ता बीकानेर राज्य से होकर एड़ता था। मेजर श्रिसेकन लिखता है—'बीकानेर की विचित्र जलवायु के कारण (जो गर्मी में बहुत गर्म श्रीर सर्दी में बहुत सर्द रहती हैं) जब एलिफन्स्टन ई० स० १८०६ के नवम्बर मास (वि० सं० १८६४ मार्गशीर्ष) में राजधानी (बीकानेर) की तरफ जा रहा था, मार्ग में नाथूसर में केवल एक दिन में उसके दल के साथ के नौकरों के श्रितिरिक्त कीस सिपाही बीमार पड़ गये। जिस समय वह काबुल जाते हुए बीकानेर पहुंचा उस समय जोधपुर की सेना निराशा की दशा में किले को घेरे हुए थी। महाराजा (स्रतिसिंह) ने उसका समुचित सत्कार किया श्रीर उससे कहा कि सुक्ते श्रेशेज़ सरकार श्रपनी रचा में ले ले, परन्तु यह स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करना श्रंगेज़ों की तत्कालीन नीति के विरुद्ध था। बीकानेर में रहते समय प्रथम सप्ताह में ही एलिफन्स्टन के सब मिलाकर चालीस मनुष्य काल के श्रास हुए ।'

इसके बाद एिकनस्टन ने बचे हुए आदिमियों के साथ काबुल की ओर प्रस्थान किया, परन्तु वह पेशावर से आगे न जा सका, क्योंकि

<sup>(</sup> ३ ) स्मिथ; दि ऑक्सफ़र्ड हिस्ट्री ऑव् इंडिया; ए० ६१३-४।

<sup>(</sup>२) इसका जन्म ई॰ स॰ १७७६ में हुआ था श्रीर ई॰ स॰ १७६४ में पह ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में प्रविष्ट हुआ। ई॰ स॰ १८१६ से १८२७ तक यह बंबई का गवर्नर रहा। ई॰ स॰ १८८६ में इसका देहांत हो गया।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात से भी पाया जाता है कि हैं० स॰ १८०६ के नवम्बर मास में एिलफन्स्टन नाथूसर होता हुआ बीकानेर पहुंचा (जि॰ २, पृ॰ १०३)।

<sup>(</sup>४) राजपूताना गैज़ेटियर; जि॰ ३, पृ॰ ३१२ और ३२४ । द्यालदास की स्थात (जि॰ २, पृ॰ १०१) तथा पाउलेट-कृत गैज़ेटियर ब्रॉच् दि बीकानेर स्टेट (पृ॰ ७६) में भी काब्रुल जाते समय प्रिकस्सन के बीकानेर से गुज़रने का उद्वेस है।

शाह शुजा', जिसके पास वह मेजा जा रहा था, कुछ ही दिनों वाद राज्य से निकाल दिया गया, श्रतप्व इस दूत-दल के जाने से कोई प्रत्यच्च राजनैतिक लाभ न हुआ। पिल्फिन्स्टन ने वहां पहुंचकर श्रक्तगानिस्तान की तत्कालीन दशा के अध्ययन में श्रपना श्रधिकांश समय व्यय किया। इसके इस गंभीर शोध का फल 'ऐन एकाउन्ट श्रांव दि किंगडम श्रांव् कायुल (कावुल के राज्य का चुत्तान्त)' ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हो गया है'।

वि० सं० १८६६ (ई० स० १८०६) सांडवे का विद्रोही ठाकुर जैत॰ सिंह बीकानेर में पकड़ लिया गया। अमरचन्द ने उसको मुक्त करने के

वंदले में, सांडवे जाकर श्रस्सी हज़ार रुपये दंड किंद्रोही ठाकुरों पर अमरचंद का जाना वाधपुर पर चढ़ाई की । वि० सं० १८६७ (ई०

१८१० ) में एक सेना भूकरका भेजी गई, जिसपर वहां का स्वामी प्रतापसिंह अभयसिंहोत गढ़ छोड़कर भाग गया। तब वहां महाराजा

<sup>(</sup>१) अहमदशाह दुर्रांनी का पौत्र । कुछ दिनों तक यह कानुल का बादशाह रहा, पर ई० स० १८०६ (वि० सं० १८६६) में यह राज्य से इटा दिया गया । तब बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकने के बाद वह कुछ दिनों तक सिन्ध में रहा, जहां से हैदराबाद उहरने के उपरान्त जैसलमेर होता हुआ ई० स० १८३५ (वि० सं० १८६२) में बीकानेर राज्य में पहुंचा । इसका इरादा उधर से होकर छुधियाना जाने का था । उसी वर्ष बीकानेर, जैसलमेर आदि के पारस्परिक भतावों आदि का निर्णय करने के लिए लेपिटनेन्ट ट्राविलियन के साथ अंग्रेज़ अधिकारियों का एक टूत-इल बीकानेर आया, जिसमें लेपिटनेन्ट बोइलो भी था । उनके कोलायत पहुंचने पर उन्हें राज्यच्युत शाह छुजा के वहां से दो मील दूरी पर मद गांव में होने का पता चला, जिसने काज़ी भेजकर उन्हें मिलने के लिए छुलवाया । बाद में अंग्रेज़ों ने इसे कानुल की गदी फिर दिलवाई, पर ई० स० १८४२ (वि० सं० १८६६) में यह अपने मतीजे-द्वारा मार-हाला गया (बोइलो; पर्सनक नरेटिव ऑव् ए टूर थू दि वेस्टर्न स्टेट्स ऑव् राजवादा; पु० २७-६)।

<sup>(</sup>२) स्मिय; दि ब्रॉक्सफ़र्ड हिस्टी श्रॉव् इंडिया, ए० ६१४ । डॉडवेल, दि कैमिन हिस्टी ब्रॉव् इंडिया, जि० ४, ए० ४००।

की तरफ़ से थानेदार नियुक्त कर दिया गया। वि० सं० १८६८ में अमरचन्द सुराणा सुरजगढ़ (शेखावाटी) को लुटकर बहुत सा सामान बीकानेर लाया। इसके दूसरे साल ही वह सेना लेकर मैणासर के बीदावतों पर गया तथा वहां के विद्रोही ठाकुर रतनसिंह को रत्नगढ़ में क़ैद कर उसे फांसी पर लटका दिया। उन्ही दिनों उसने मटनेर पर भी चढ़ाई की, जहां के विद्रोही मिट्टियों को उसने मारा। तत्पश्चात् वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में अमरचन्द सीधमुख गया तथा प्राण्-रह्मा का बचन दे वहां से भूकरका के भागे हुए टाकुर प्रतापसिंह, सीधमुख के टाकुर नाहरसिंह, भाद्रा के टाकुर पहाड़सिंह रामसिंहोत तथा उसके पुत्र लच्मणसिंह को क़ैदकर यह बीकानेर ले आया, जहां लच्मणसिंह को छोड़कर शेष तीनों मार डाले गये। बाद में सीधमुख का इलाका नाहरसिंह के भाई को पेशकशी के १०००० रुपये लेकर दे दिया गया।

ं वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) के श्रावण मास में जोधपुर के महाराजा के गुरु श्रायस देवनाथ के बीच में पड़ने से बीकानेर तथा जोधपुर

बीकानेर तथा जोधपुर में मेल होना के महाराजाओं में मेल की बातचीत स्थिर हुई। तब सिंढायच खेतसी एक मनुष्य के साथ जोधपुर भेजा गया। अनस्तर गुरु श्रायस देवनाथ

के साथ देशगोक होता हुआ स्रतसिंह नागौर पहुंचा, जहां मात सिंह भी आकर उपस्थित हो गया तथा दोनों में मेल हो गया । वहां से स्रतिसिंह का विचार चूरू जाने का था, परन्तु चौमासा (वर्षा ऋतु) होने के कारण अपने सरदारों की सलाह से वह सीधा चीकानेर चला गया ।

<sup>(</sup>१) दयासदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १०१। पाउस्रेट; गैज़ेटियर झॉब् हि बीकानेर स्टेट; ए० ७६-७।

<sup>(</sup>२) दयाबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०१-३। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४०६। पाउकेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ७७।

वि॰ सं॰ १८७० कार्तिक वदि २ (ई॰ स॰ १८१३ ता॰ ११ अक्टोबर) को सुरतसिंह ने चृक की श्रोर प्रस्थान किया। वीदासर होता

हुआ जव वह रतनगढ़ पहुंचा तो वहां सीकर हेपालसर को नष्टकर चूरू का रावराजा लच्मण्सिंह उसकी सेवा में उप-स्थित हुआ। फिर घुमांदे होता हुआ वह

देपालसर पहुंचा, जहां की गड़ी नप्रकर उसने उसके किवाड़ करणीजी के मिन्दर में भिजवा दिये। वहां से वीकानेर की सेना आसोली होती हुई चूक पहुंची। तब नवलगड़ का शेखावत मुहन्वतिसंह तथा विसास का श्यामसिंह उसकी सेवा में उपस्थित हो गये, जिनकी मारफ़त २४००० हपये पेशकशी के उहराकर वहां का स्वामी शिवसिंह राज्य की सेवा में प्रविद्य हो गया।

कुछ समय तक चूरू के स्वामी ने पेशकशी के रुपये नहीं चुकाये। महाराजा स्रतिसंह रिणी चला गया, और वि० सं० १८७१

्रहे० स० १८१४) के प्रथम भाद्रपद मास में जुरू पर शेकानेर का उसने अमरचंद को ससैन्य चुरू पर भेज दिया। अमरचंद ने गढ़ को धेरकर चार मास तक

उसपर तोवों की मार की तथा पांच-पांच की सवारों से दिन-रात उसकी निगरानी की, जिससे रखद आदि का मीतर पहुंचना बन्द हो गया। इस कर से मुक्त होने के लिए शिवसिंह ने सीकर आदमी मेजकर रखद मंगवाई, जिसपर रावराजा लक्मणसिंह ने दो हज़ार आदमियों के साथ रसद का सामान चूक रवाना किया। इसकी स्चना मिलते ही सुराणा अमर- चन्द ने अपने सैनिकों के साथ रसद लानेवालों पर आक्रमण किया। गढ़ के भीतर से मी फुछ राजपूत उसी समय रसद लेने को आये। इस अवसर पर भीवण युद्ध हुआ तथा दोनों ओर के वहुत से आदमी काम आये, परन्तु विजय अंत में वीकानेरवालों की ही हुई। सीकर के

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०३। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉद् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ७७।

राजपृत भाग निकले, चूरुवाले गढ़ में घुस गये तथा रसद का सारा सामान बीकानेरवालों के हाथ लगा। वीकानेरवालों का घेरा तथा तोगें की मार उसी प्रकार जारी थी, इसी बीच वि० सं० १८७१ (ई० स० १८१४) के कार्तिक सुदि में ठाकुर शिवसिंह का अचानक देहांत हो गया। तथ खेतड़ी के ठाकुर अभयसिंह-हारा जीवनरत्ता का वचन प्राप्तकर शिवसिंह का पुत्र पृथ्वीसिंह सकुदुम्ब जोधपुर चला गया और उसी वर्ष मार्गशीर्ष वदि १ (ता० २८ नवम्बर) को चूरू पर महाराजा का अमल हो गया। अमरचन्द की इस सफलता से स्रतसिंह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे राव के ज़िताब से विभूषित किया। अनन्तर महाराजा स्वयं जाकर कुछ़ दिनों तक उस गढ़ में रहा।

सुरागा श्रमरचन्द का जिस वेग से श्रभ्युत्थानं हुश्रा था, श्रव उससे भी अधिक शीव्रता से उसका पतन आरम्भ हुआ । अचानक महाराजा सुरतसिंह की श्रक्रपा हुई श्रीर उसपर राज्य श्रमरचन्द को मरवाना की भ्रोर से एक लाख रुपया दंड किया गया। राज्य के कई प्रतिष्ठित सरदार-पिंड्हार चैनजी, खवास रामकर्ण, कोत-वाल आसकर्ण आदि—अमरचन्द के विरोधी थे। उन्होंने एक भूठी चिट्टी जवाब भीरखां के मंशी की तरफ़ से अमरचन्द्र को लिखी हुई तैयार की, जिसका श्राशय यह था कि तम्हारा सारा समाचार मैंने नवाब साहब से निवेदन कर दिया है: तुम जल्दी आस्रो क्योंकि तम्हारे आने पर ही सारी चातें पक्षी होंगी। अनन्तर उन्होंने यह पत्र महाराजा के समज्ञ उपस्थित कर कहा कि अमरचन्द ने सीकर की तरफ़ से नवाब से बात तय की है सो भीरखां ६०००० फ़ौज के साथ बीकानेर में आकर उत्पात करेगा । इसपर महाराजा ने अमरचन्द को गिरफ़्तार करा लिया । अमरचन्द ने अपनी निर्देषिता सिद्ध करने का प्रयत्न किया तथा वह तीन लाख रुपया दंड का भी भरने के लिए तैयार हो गया, परन्तु उसके विरोधी तो उसकी मृत्यु

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १०३। चीरविनोद; साग २, ४० ४०६। पाउछेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए० ७७।

के अभिलाषी थे, जिससे अन्त में वह (अभरचन्द्) केवल क्रुडी शिकायतों के कारण मार डाला गया। उसी वर्ष जोधपुर में भीरखां के द्वारा गुरु आयस देवनाथ एवं इन्द्रराज सिंधी भी छल से मारे गयें।

चूक पर अधिकार करने के पश्चात् वहां के थाने पर छुराणा हुकुम-चन्द नियुक्त कर दिया गया । वि० सं० १८७२ (ई० स० १८१४) के

चूरू के ठाकुर से मिलकर अन्य ठाकुरों का सरपात करना फाल्गुन मास में चूक का मागा हुआ ठाकुर पृथ्वी-सिंह, मानसिंह, सालिमसिंह (वणीरोत), देपालसर के रुद्रसिंह तथा शेखावाटीवालों की सहायता ले सरसला के ठाकुर रणुजीतसिंह की साजिश से

सरसत्ता में आ पहुंचा। उन्हीं दिनों घीकानेर में मेहता मींमजी को हटाकर मेहता अभयसिंह और मुह्च्यतिंह को दीवान का कार्य सौंपा गया तथा चूक में मेहता छानजी नियुक्त किया गया। चूक का अकुर पृथ्वीसिंह, माद्रा का प्रतापसिंह, दहेवा का स्रजमल, जसायों का अनुपसिंह (श्रंगोत), रावतसर का बहादुरसिंह, विरकाली का दलपतिंसह (श्रंगोत), सीकर के स्वामी पर्व मही, जोहियों आदि की सहायता से बीकानेर में उत्पात करने लगे। तब बीकानेर से मेहता अभयसिंह फ़्रोंज के साथ रावतसर भेजा गया, जहां पहुंचकर उसने सुप्रवन्ध की स्थापना की तथा बहादुरसिंह से पेशकशी के २०००० रुपये उहराये। अनन्तर वह सेना भाद्रा पहुंची। प्रतापसिंह ने कई दिन तक बीरतापूर्वक उसका सामना कर गढ़ को बचाया। तब बीकानेरी सेना ने पटियाले से सिक्खों को सहायताथे बुलाया, जिनके ज़बरदस्त घेरे से तंग आकर प्रतापसिंह वात उहराकर सजुदुम्ब गढ़ खाली कर चला गया पर्व माद्रा पर सिक्खों का अधिकार हो गया। फिर धीकानेर की सेना चूक पहुंची। पृथ्वीसिंह ने सीकर तथा विसाक की

<sup>(</sup>१) द्याबदास की क्यात; जि॰ २, पत्र १०३-४। वीरविनोद; साग २, ४० १०६। पाउकेट, गैज़ेटियर धाँजु दि बीकानेर स्टेट; प्र० ७७-८।

जोधपुर राज्य की 'क्यात में भी देवनाथ एवं इन्द्रराज सिंघी के भरवाये जाने का उन्नेख हैं (जि॰ ३, ४० ७१-३)।

सम्मिलित सेना के साथ चूक पर श्राक्रमण कर सीढ़ी के सहारे गढ़ में प्रयेश करने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। कई बार वाद में भी उसने गढ़ पर हमले किये, पर हरवार चिफल-प्रयत्न होकर उसे पीछे ली- दिना पड़ा तथा उसकी तरफ़ के चहुत से श्रादमी मारे गये। तथ वाध्य होकर उसे मृत-सैनिकों को छोड़कर वहां से प्रस्थान करना पड़ा। लीटते समय उसने मार्ग में पड़नेवाले चीकानेर के रतनगढ़ थाने पर श्राक्रमण किया, जहां का क्रिलेदार लालशाह सैय्यद अपने बहुत से साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। वहां दो दिन रह और लूट-मार कर पृथ्वीसिंह सेना सहित रामगढ़ चला गया।

वि० सं० १८७३ (ई० स० १८१६) के ज्येष्ठ मास में भीरखां की फ्रांज बीकानेर पर आक्रमण करने के इरादे से नीधी होती हुई छापर

मीरखां भी बीकानेर पर चदाई पहुंची। इसकी स्चना मिलते ही स्रतसिंह ने मेहता मेघराज सहजरामीत को फ़्रीज देकर रवाना किया। उसने वीटासर तथा लांडवे में थाने स्था-

पित कर यहां का समुचित प्रवन्ध किया। इसी बीच बीदावतों ने भीरखां की फ़्रीज का एक हाथी व १४० घोड़े लूट लिये, जिसपर उस( मीरखां )के आदिमियों ने महाराजा के पास श्राकर निवेदन किया कि इमने देश को छुछ भी हानि नहीं पहुंचाई है, श्रातपद हमारा सामान हमें वापस दिलवाया जाय। तव महाराजा की श्राहानुसार माली उममेदराम तथा गाडण शंकरदान ने छुपर जाकर लूटा हुआ माल बीदावतों से वापस दिलवा दिया, जिसपर मीरखां सीट गयां।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०६। पाउलेट; गैज़ेटियर **गाँ**व् दि बीकानेर स्टेट; प्र०७८।

<sup>(</sup>२) दयात्तदास की स्थात; जि॰ २, पत्र १०६। पाउलेट, गैज़ेटियर बॉव् हिं घीकानेर स्टेट; प्र० ७८।

ठाकुर वहातुरसिंह जिखित 'बीदावतों की ख्यात' में भी इस घटना का उन्नेख है (जि॰ १, प्र॰ २६८)।

उसी वर्ष श्रावण मास में पुनः सीकर व शेखावाटी की सहायता प्राप्तकर चूक के ठाकुर पृथ्वीसिंह ने मानसिंह, सालिमसिंह, कर्णसिंह

श्रादि सरदारों एवं पांच हज़ार सेना के साथं रतनगढ पर श्राक्रमण किया। वीकानेर की तरफ़

पृथ्वीसिंह का पुनः जन्पात करना

रतनगढ़ पर आक्रमण किया। वाकानर का तरफ़ के पुरोहित जेठमल ने बड़ी वीरतापूर्वक उनका

सामना किया और वह सड़ता हुआ मारा गया। इस अवसर पर सांडवा, गोपालपुरा और चाड़वास के बीदावत भी बीकानेर के विरुद्ध पड्यंत्र में शामिल थे। अतएव ये सब युद्ध के समय अपनी सेना सहित अपने-अपने ठिकानों को चले गये और पृथ्वीसिंह का सामना न किया। यह समाचार प्राप्त होने पर महाराजा को सुराखा अमरचन्द्र की याद आई। तीन दिन तंक रतनगढ़ में सड़ने के उपरान्त तंग होकर पृथ्वीसिंह रामगढ़ चला गया और वहां से ही देश का बड़ा तुक्तसान करने लगा। किर उसने सीकर के ठाकुर की मारफ़त जमशेदलां (होत्कर का सैनिक अफ़सर) को अपनी सहायता के लिए बुलाया, जिसने शेखावाटी में बड़ा तुक्रसान किया। उसी की सहायता से पृथ्वीसिंह ने चूक के बहुत से माल-असवाब, मवेशी और धन पर हाथ साफ किया।

इधर तो चूक के टाक़र का उत्पात जारी था, उधर इसी बीच मीरखां ने दूसरी बार बीकानेर पर चढ़ाई की और वह देपालसर होता हुआ खासो-

भीरखां की दुवारा बीकानेर पर चढाई ली जा पहुंचा, जहां अचानक महामारी उत्पन्न हो जाने से उसकी बड़ी हानि हुई।तव यह तुरन्त वहां

से प्रस्थान कर कृंक्कण चला गया, जहां शेखावतों के पांचों परगतों से उसने एक लांख रुपये दंड के टहराये ।

श्रनन्तर मीरखां ने चूरू के ठाकुर से कहलाया कि मुक्ते सामान दिया जाय तो मैं चूरू को वीकानेर से छुड़ा हूं। पृथ्वीसिंह ने सीकर के

<sup>(</sup>१) द्यासदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०६।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०६। पांउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ७८।

पृथ्वीसिंह का चूरू पर अधिकार होना रावराजा से सामान देने का निवेदन किया, पर षद्दां से कोई प्रबन्ध न होने से वि० सं० १८७४ (ई० स० १८९७) में उसने स्रोहर के क़िले में

जाकर गांव कडवासर के वणीरोत कान्ह्रसिंह से मेंट कर सहायता की प्रार्थना की । चूक के गढ़ में उन दिनों ६०० गुसांई रहंते थे। कान्हिसि ने ४००० रुपया तथा एक गांव देना ठहराकर उन्हें आक्रमण के समय गढ़ . का द्वार खोल देने पर राजी कर लिया। यह खबर मिलने पर पृथ्वीसिंह ने नरहरू जाकर क्रायमखानियों को ४०० ६० रोजाना फ्रीजखर्च देना टहराकर अपने शामिल कर लिया। फिर वखीरोतों से तीन हज़ार रुपये दंड के वस्तूल कर यह सम्मिलित सेना कान्हसिंह से मिली तथा गुसांह्यों से दिन का निश्चय कर चूरू पर आक्रमण किया। प्रतिज्ञानुसार गुसांईपौ ने द्वार खोल दिये, तब शत्रुश्चों के ३०० सैनिक तो नगर में गये तथा उतने ही गढ़ की ओर बढ़े। उनका शब्द सुनते ही मेहता मैघराज युद्ध का साज सजकर सामने आया और असीम पराक्रम दिखलाकर मारा गया। फल-स्वरूप चुरू पर क्रायमखानियों का अधिकार हो गया। फिर १६००० सेना के साथ जमशेदलां के आकर फ़ीजलर्च मांगने पर पृथ्वीसिंह ने अपने पुत्र भानजी को स्रोल में दे दिया श्रीर इस प्रकार चुक पर उसका ष्प्रिकार हुआ। फिर किले को घेरकर उसपर तोपें चलाई गई। चार दिन के युद्ध के बाद मेहता भूपालसिंह तथा सूबेदार देवीसिंह गढ़ बाली कर चंत्रे गये तथा वहां वि० सं० १८७४ कार्तिक सुदि १४ (ई० स० १८१७ सा० २३ नवम्बर ) को पृथ्वीसिंह का अधिकार हो गया ।

उस समय तक अंग्रेज़ों का अमलं हांसी, हिसार आदि तक हो चुका था और उनके प्रमुत्व की धाक अधिकांश भारत में जम चुकी थी। राज्य

<sup>(</sup>१) दयात्तदास की ख्यातः जि॰ २, पत्र १०६। पाठतेटः, गैज़ेटियर सॉद् दि बीकानेर स्टेटः, प्र॰ ७८।

चीरविनोद में भी चूरू के ठाकुर का श्रपना किता लेता लिखा है, परन्तु उसमें इस घटना का संवत् १८७६ ( ई॰ स॰ १८१७ ) दिया है ( भाग २, प्र॰ १०६ ) ।

भीतर की ऐसी विप्तव की दशा में महाराजा स्रतिसंह ने अंग्रेज़ों से

, महाराजा की श्रेप्रेज़ सरकार से सन्धि सान्य स्थापत करन का निश्चय किया । इस सम्बन्ध में उसने पहले मेहता श्रवीरचन्द को श्रंत्रेजों के पास मेजने का विचार किया था, परन्त

ाषद्व गोली लग जाने से बीमार पड़ा हुआ था, अतएव श्रोभा काशीनाथ इस कियाँ को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मि० चार्ल्स थियोफिलस मिन्नेडकाफ़ के पास दिल्ली भेजा गया। उसने अपने स्वामी की सारी इच्छा उसे किसमाकर निम्नलिखित शर्तों पर बीकानेर की श्रोर से श्रंग्रेज़ सरकार कि सं० १८९४ (ई० स० १८१७) में सन्धि की ।

एडली शर्त—ऑनरेवल कम्पनी तथा महाराजा स्रतिसंह, उनके कृष्टराधिकारियों एवं कमानुयायियों के वीच निरन्तर मैत्री, पारस्परिक और स्वाथों के पेक्य का सम्बन्ध रहेगा और एक पक्त के मित्र तथा नगानु दोनों पत्तों के मित्र तथा शत्रु समक्ते जायंगे।

दूसरी शर्त-अंग्रेज़ सरकार वीकानेर के राज्य और देश की रज्ञा करने का इकरार करती है।

तीसरी शर्त-मद्दाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं कमानुयायी श्रंग्रेज़ तरकार के साथ श्रधीनतापूर्ण सहयोग का व्यवहार रक्खेंगे, उस( अंग्रेज़ तरकार )की महत्ता स्वीकार करेंगे और किसी दूसरे राजा श्रधवा राज्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे ।

चौथी शर्त-महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं कमानुयायी विना श्रंग्रेज़ सरकार की जानकारी तथा अनुमति के किसी भी राजा अथवा राज्य से श्रहद-पैमान न करेंगे, परन्तु मित्रों तथा सम्वन्धियों के साथ उन-का साक्षारण मैत्री का पत्रव्यवहार पूर्ववत् ही जारी रहेगा।

पांचवीं शर्त—महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं कमानुयायी किसी से ज्यादती न करेंगे; यदि दैवयोग से किसी से कगड़ा हो गया तो वह

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०७। वीरविनोद; सारा २, पृ॰ ॰ ६। पाउलेट; गैज़ेटियुर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ७८।

मध्यस्थता एवं निर्ण्य करने के लिए अंग्रेज़ सरकार के सामने पेश किया जायगा।

छुठी शर्त — चूंकि बीकानेर राज्य के कुछ व्यक्तियों ने लुटमार श्रौर इकेती का तुरा मार्ग इक्तियार कर लिया है श्रौर बहुतों का मालमता लूटकर दोनों दलों (श्रंग्रेज़ों तथा राज्य ) की शान्तिप्रिय प्रजा को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए श्रंग्रेज़ी राज्य की कीमा के श्रंतर्गत रहनेवालों की श्रव तक लुटी गई सब सम्पत्ति वापस दिलाने एवं मिविष्य में श्रपने राज्य के लुटेरों श्रौर डाकुश्रों का पूर्णतया दमन करने का महाराजा इक्तरार करते हैं। यदि महाराजा उनका दमन करने में समर्थ न हों तो उनके मांगने पर श्रंग्रेज़ सरकार उन्हें सहायता देगी, परन्तु ऐसी दशा में महाराजा को फ्रौज का सारा खर्च देना पड़ेगा; श्रथवा उस दशा में जब कि उनके पास खर्च खुकाने के साधन उपस्थित न होंगे तो उसके बदले में श्रपने राज्य का कुछ भाग श्रंग्रेज़ सरकार के लियुर्द कर देना होगा, जो उस खर्च की भर पाई हो जाने पर महाराजा को वापस मिल जायगा।

सातवी शर्त — महाराजा के मांगने पर, श्रंग्रेज़ सरकार महाराजा से विद्रोह करने एवं उनकी सत्ता को न माननेवाले ठाकुरों तथा राज्य के श्रन्य पुरुषों को उनके श्रधीन करेगी। ऐसी दशा में सारा फ़ीजलर्च महाराजा को देना पड़ेगा, परन्तु उस दशा में जब कि उनके पास खर्चा चुकाने के साधन उपस्थित न होंगे, उन्हें श्रपने राज्य का कुछ भाग श्रंग्रेज़ सरकार के सिपुर्द कर देना होगा, जो उस खर्च की भरपाई हो जाने पर उन्हें वापस मिल जायगा।

श्राठवीं शर्त —श्रंथ्रेज़ सरकार के मांगने पर बीकानेर के महाराजा को श्रपनी शक्ति के श्रनुसार फ़ौज देनी होगी।

नवी शर्त-महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुयायी अपने राज्य के खुद्मुख़्तार राजा रहेंगे तथा उक्त राज्य में श्रंग्रेज़ी हुकूमत का प्रवेश न होगा।

दसवी शर्त-चूंकि श्रंग्रेज़ सरकार की यह इच्छा श्रीर श्रभिलाषा

है कि वीकानेर और भटनेर का मार्ग काबुल और खुरासान आदि से व्या-पार-विनिमय के लिए सुरिक्ति एवं आने-जाने के योग्य कर दिया जाय, अंतरव महाराजा अपने राज्य के भीतर ऐसा करने का इकरार करते हैं, ताकि व्यापारी सङ्ग्रल और विना किसी वाधा के आया-जाया करें और राहदारी का जो दर निश्चित है वह बढ़ाया न जायंगा।

ग्यारहवीं शर्त —ग्यारह शर्तों का यह श्रहदनामा होकर इसपर मि० चार्ल्स थियोफिलस् मेटकाफ़ तथा श्रोक्ता काशीनाथ की मुहर श्रोर हस्ता॰ चर हुए । श्रीमान् गवर्नर जेनरल तथा राजराजेश्वर महाराजा श्रीमान् स्रतिसह बहादुर की तसदील की हुई इसकी नक़लें श्राज की तारील के शीस दिन बाद श्रापस में एक दूसरे को दी जावेगी।

ता॰ ६ मार्च ई॰ स॰ १८१८ (फाल्गुन सुदि २ वि॰ सं॰ १८७४) की दिल्ली में लिखा गया।

( हस्ताक्र ) सीं० टी० मेटकाफ्र.

मुहर

( हस्ताहार ) श्रोका काशीनाथ.

मुहर

गवर्नर जेनरत की छोटी सुहर

( इस्ताचर ) हेस्टिंग्स.

इस अहदनामे की श्रीमान् गवर्नर जेनरता ने घाघरां नदी पर पतरसा घाट के निकट के डेरे में ता० २१ मार्च ई० स० १८१८ (फाल्गुन सुदि १४ वि० सं० १८७४) को तसदीक की।

( इस्ताचर ) जे॰ ऐडम.

गवर्नर जेनरल का सेक्रेटरी?,

<sup>(</sup>१) प्चिसनः ट्रीटीज़ एंगेडमॅट्स एण्ड सनद्जः जि० ३, ५० २८८-६०। मिन्सेप्सः नरेटिव ऑन् पोलिटिकल एण्ड मिलिटरी ट्रान्जेकशन्सः ५० ४३७। मैलिसन्सः नेटिव स्टेट्स ऑन् इण्डियाः ५० ११४। दयालदास की ख्यातः जि० २, पन्न १०७-८। ४१

वि० सं० १८७४ भाद्रपद सुदि १४ (ई० स० १८१८ ता० १४ सितंबर) को महाराजकुमार रत्नसिंह के पुत्र सरदारसिंह का जन्म हुआ । अनन्तर

विद्रोही सरदारों का दमन करने में श्रेयेजों की सदायता लेना महाराजा की श्राह्मानुसार मेहता श्रवीरचन्द ने दिल्ली जाकर श्रहदनामे की शर्त के श्रनुसार श्रंग्रेज़ों से विद्रोही ठाकुरों का दमन करने के लिए फ्रीज भेजने की प्रार्थना की । इस कथन की जांच करने के

उपरान्त जेनरल पलनर की अध्यक्तता में अंग्रेज़ी फ़्रौज ने वीकानेर में प्रवेश किया। फ़तियाबाद और हिसार पर अधिकार करके यह सेना लीधमुख में पहुंची, जहां का ठाकुर पृथ्वीसिंह (शंगीत) दस दिन तक तो खुव लड़ा, पर श्रंत में भागकर शेखावाटी में चला गया । फलस्वरूप वहां श्रंशेजों का दलल हो गया। जसायो का श्रंगीत ठाकुर अनुपर्सिह तथा विरकाली का दलपतसिंह भी देश में बड़ा फ़साद करते थे, अतएव दोनों जगहों पर एक साथ सेनाएं भेजी गई। कुछ देर की लड़ाई के बाद उक्त स्थानों के ठाकर भी भागकर शेखावाटी में चले गये तथा वहां श्रंश्रेज़ी सेना का दखल हो गया। अनन्तर जेनरल एलनर फ़ौज सहित कुचकर दद्वेवा गया। वहां के वीका ठाक्कर सरजमल ने १२ दिन तक तो अंग्रेज़ों का सामना किया, पर पीछे से वह भी भागकर सीकर चला गया। किर अंग्रेजी सेना सरसला पहुंची, जहां का ठाकुर वशीरोत रशजीतसिंह पन्द्रह दिन लड़ने के उपरान्त रात्रि के समय गढ़ छोड़कर भाग गया । वहां से यह फ़्रौज जारीया पहुंची। केवल कुछ दिन की लड़ाई के पश्चात् वणीरोत मानसिंह के भाग जाने पर वहां भी श्रंग्रेज़ी सेना का दखल हो गया। वहां से फ़ौज के चूक पहुंचने पर पक मास तक तो पृथ्वीसिंह ने लड़ाई की, परन्त श्रंत में वह भी गढ़ छोड़कर रामगढ़ चला गया। गांव सुलखिएया व नीवां में बीका

पाउलेट; गैज़ेटियर चाँव् दि बीकानेर स्टेट; शेष संग्रह, संस्था ३; ५० १६३-४।

वीकानेर के नरेशों ने पहले मरहटों आदि को किसी प्रकार का ख़िराज नहीं दिया, इसीलिए अंग्रेज़ सरकार ने भी उनसे ख़िराज नहीं खिया।

शेरसिंह किशनसिंहोत ने अपने गढ़ बना लिये थे, अंग्रेज़ी सेना ने उसे निकालकर दोनों गढ़ों पर अपना अधिकार किया । फिर सेना ने सुजानगढ़ के बीदावत ठाकुर जैतसिंह से खरबुज़ी का किला छीना । अपर लिख आये हैं कि भादा का गढ़ पटियाले के सिक्खों की सहायता से अधीन हुआ था और वहां सिक्खों का अधिकार हो गया था। जव अंग्रेज़ सरकार से वह इलाक़ा वापस दिलवाने को वीकानेर राज्य की ओर से कहा गया तो उन्होंने पटियाले लिखा-पढ़ी कर वह इलाक़ा खाली करवा लिया। फ्रीजलर्च न मिलने के कारण १० महीने तक वहां अंग्रेज़ों का अधिकार रहा। बाद में खर्चा मिल जाने पर वह वीकानेर को दे दिया गया और वहां कोटासर का पिड़हार भोमसिंह, डागा जोरावरमल पर्व दायमा ब्राह्मण लक्मणराय रक्ले गये। अन्य किलों में भी इसी प्रकार राज्य की ओर से हाकिम नियुक्त किये गयें।

वि० लं० १८७७ भ्रापाड़ विद ८ (ई० स० १८२० ता० ३ जुलाई) को महाराजा सुरतसिंह के कुंवरों में से ज्येष्ठ रत्नसिंह का विवाह उदयपुर के

महाराजा के पुत्रों के सेवाड़ में विवाड महाराणा भीमसिंह की पुत्री तथा मोतीसिंह का विवाह महाराणा के निकट के संबंधी महाराज शिवदानसिंह की पुत्री से हुआ। इस अवसर पर

जैसलमेर के रावल गजसिंह तथा कृष्णगढ़ के कुंवर मोहकमसिंह के भी विवाह मेवाड में हप<sup>3</sup>।

वि॰ सं॰ १८७८ (ई॰ स॰ १८२१) में वारू के विद्रोही ठाकुर जवानसिंह मालदोत पर सुराखा हुक्मचन्द तथा पुरोहित जवानजी की

<sup>.(</sup> १ ) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र १०=६। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०६। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ७=६।

<sup>(</sup>२) महाराज भीमसिंह के पुत्र बागोर के स्वामी शिवदानसिंह की पुत्री ।

<sup>(</sup> ३ ) दयात्तदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०६-१० । वीरविनोद, भाग २, प्र॰ ४०६-१० । पाडलेट: गैज़ेटियर ऑवु दि वीकानेर स्टेट; प्र॰ ७६ ।

वारू के विद्रोही ठाकुर का मारा जाना श्रध्यस्ता में चीकानेर से सेना भेजी गई। पचीस दिन की लड़ाई के पश्चात् जवानसिंह मारा गया। चीकानेरी सेना भानीसिंह तथा श्रनाड़सिंह नाम के

श्रन्य दो मालदोतों को पकड़कर वीकानेर ले श्राई, जहां वे दोनों क़ैद में डाल दिये गये। वारू के गढ़ का सारा सामान ज़न्त कर लिया गयां।

वि० सं० १८७६ कार्तिक सुदि १३ (ई० स० १८२२ ता० २६ नवस्वर) को जयपुर की तरफ़ से चौमूं का ठाकुर कृष्णसिंह नाथावत

सयपुर से विवाह के लिए सन्देशा आना एवं सिंघी हुकमचन्द वीकानेर की राजकन्या मदनकुंबरी के विवाह के सम्यन्ध में वातचीत करने आये। कुछ दिनों पहले मलाय के ठाकुर का एक

परगना नवाई जयपुर ने खालसे कर लिया था तथा विसाक के श्यामसिंह ने इंडलोद के रणजीतसिंह और उसके पुत्र प्रतापसिंह को मार उसकी सारी भूमि पर स्वयं अधिकार कर लिया था। इस अवसर पर महाराजा स्र्रतसिंह ने नवाई तथा इंडलोद, वास्तविक हक्षदारों को पीछा दे-देने का जयपुरवालों से वचन लिया?।

उन्हीं दिनों टीवी के गांवों के सम्बन्ध में महाराजा स्रतसिंह तथा श्रंग्रेज़ सरकार के वीच लिखा-पढ़ी हुई। महाराजा का कथन था कि वे

टीवी के गावों के सम्बन्ध में श्रंथेज़ सरकार से लिखा-पदी गांव भटनेर में शामिल होने से बीकानेर राज्य के अन्तर्गत हैं, अतएव मुक्ते वापस मिलने चाहियें, परंतु बहुत कुछ लिखा-पढ़ी होने पर भी टीवी के गांव अंग्रेज़ सरकार ने उस समय सुरतसिंह को

## वापस न दिये<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११०। पाउखेट; रौज़ेटियर ऑड् दि वीकानेर स्टेट; ५० ७६।

<sup>(</sup>२) दयात्तदास की ख्यात; नि०२, पत्र ११०। पाउत्तेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए० ७६।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ११०-११। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि वीकानेर स्टेट, पृ॰ ७६।

वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में द्वेवा के ठाकुर स्रजमल बीका ने भड़ेच इलाक़े के गांव कैरू से चढ़कर अंग्रेज़ी इलाक़े के गांव

ददेवा के विद्रोही ठाकुर का दमन बह्त का थाणा लूटा श्रीर वह वहीं रहने लगा। जब सलेधी का संपत्तिसंह वहां पहुंचा तो स्रजमल उस स्थान का परित्याग कर गांव बढ़ेड़ में जा

रहा । श्रंप्रेज़ सरकार को इसकी खबर मिलने पर श्रवीरचन्द मेहता, जो उन दिनों दिल्ली में था, उसका प्रबन्ध करने के लिए भेजा गया। इसी वीच हिसार की श्रंप्रेज़ी खेना ने स्रजमल पर चढ़ाई कर उसे वहां से निकाल दिया। तव वह (स्रजमल) वीवावतों के गांव सेला की गढ़ी में जा रहा। इसपर बीकानेर से मेहता सालमसिंह तथा सुराया लक्षीचंद की श्रभ्यज्ञता में उसपर सेना भेजी गई। १० दिन तो सेले के ठाइर ने बीकानेर की सेना का सामना किया, पर अंत में उसे गढ़ छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी दशा में स्रजमल भी भागकर गांव लाधड़िया की गढ़ी में चला गया। बीकानेरी फ्रीज ने उसे वहां भी जा घेरा। इसी प्रकार वह आठ गढ़ियों में भागा, पर हर जगह उसका पीछा किया गया और उसका निवासस्थान नष्ट कर दिया गया।

वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७) के ज्येष्ठ मास में गवर्नर जेनरत लॉर्ड एम्हर्ष्ट का मेरठ में आगमन हुआ। इस अवसर पर महाराजा के

मेहता अवीरचन्द का लॉर्ड एन्हर्ष्ट की सेवा में जाना वकील मेहता अबीरचन्द ने वहां उपस्थित होकर अनेक मूल्यवान वस्तुपं महाराजा की ओर से गवर्नर को भेंट कीं। उसके विदा होते समय उसे

ख़िलअत आदि मिली<sup>२</sup>।

बसी वर्ष मि॰ एडवर्ड ट्रेवेलियन सीमा सम्यन्धी ऋगड़ा तय करने

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११२। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; २० ७६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पन्न ११३। पाउत्तेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७१।

के लिए वीकानेर श्राया। उसके पास मेटकाफ़ का इस श्राशय का एक

घयेज सरकार के साथ सीमा-सम्बन्धी निर्णय खरीता था कि जो ज़मीन परगना वेनीवाल की वीकानेर के पास है यदि वह स्रतिसिंह की सावित हुई तो उसी के पास रक्की जायशी

श्रन्यथा श्रंग्रेज़ी राज्य में मिला ली जायगी। पर इसकी जांच होने पर फैसला चीकानेर के विरुद्ध हुआ तथा टीवी श्रीर वेनीवाल के ४० गांव चीकानेर राज्य से श्रालग हो गयें ।

महाराजा स्रतसिंह की चार राणियों—राजावत शृंगारकुंवरी, जैसलमेरी अभयकुंवरी, वरसलपुरी श्यामकुंवरी श्रीर पंवार सरदारकुंवरी—

के नाम मिलते हैं । उसके तीन पुत्र—रत्नासिंह,
मोतीसिंह शीर लद्मीसिंह—तथा दो पुत्रियां—
मदनकुंवरी शीर लाभकुंवरी—हुई ।

वि० सं० १८८४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १८२८ ता० २४ मार्च)
सोमबार को महाराजा स्रतसिंह का स्वर्गवास
हो गया ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११३-४ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; ४० ७६ ।

<sup>(</sup>२) इसका जन्म वि॰ सं॰ १८१६ (ई॰ स॰ १८०२) में हुआ था तथा वि॰ सं॰ १८८२ कार्तिक विद् ३ (ई॰ स॰ १८२४ ता॰ ३० अक्टोबर) रविवार को इसका देहांत हो गया। इसके साथ इसकी खी दीपकुंबरी सती हुई, जो बीकानेर के राज्य परिवार में द्याख़िरी सती थी, जिसके स्मरणार्थ बीकानेर में देवीकुंड पर प्रतिवर्ष मेजा जगता है।

<sup>(</sup>३) इसका जन्म वि॰ सं॰ १८७१ (ई॰ स॰ १८१४) में हुआ था तथा वि॰ सं॰ १८८४ (ई॰ स॰ १८२७) में इसका देहांत हो गया।

<sup>(</sup> ४ ) दयालदास की ख्यात: जि॰ २, पत्र ११४ ।

<sup>(</sup>१) · · · · সুখাस्मिन् शुभसंत्रत्सरे श्रीविक्रामादित्यराज्यात् संवत् १८८५ वर्षे शाक्ते १७५० प्रवर्त्तमाने · · · · · · मासोत्तमे मासे

महाराजा स्रतसिंह का राज्यकाल अंग्रेज़ों के अभ्युत्थान का समय कहा जा सकता है। जैसे पहले मुगलों के प्रवत्त प्रवाह के सामने हिन्दू राजाओं को बहना पड़ा था, वैसे ही अब अंग्रेज़ों महाराजा स्रतिसिंह का की प्रवत्त शक्ति के आगे हिन्दू-मुसलमान सब व्यक्तित्व अवनत होते जा रहे थे। उनका अमल हांसी,

हिसार तक हो चुका था और उनके प्रमुत्व की धाक अधिकांश मारत में जम चुकी थी। इधर वीकानेर राज्य की आन्तरिक दशा भी विगद रही थी। आये दिन राज्य के सरदार विद्रोही हो जाते थे, जिनका दमन करने में ही महाराजा को सारी शिक्त लगा देनी पड़ती थी। टामस की दो वार की चढ़ाइयों तथा जोधपुर के साथ की लड़ाइयों में भी बीकानेर का कम चुक्रसान न हुआ था। ऐसी परिस्थित में उसने अंग्रेज़ों से मेल कर लेना ही उचित समका और इस महत्व-पूर्ण कार्य को उत्तमता से पूरा करने के लिए ओका काशीनाथ दिल्ली भेजा गया, जिसने मि० चार्स्स मेटकाफ़ से मिलकर सिथ की शतें तय की। यह घटना बीकानेर राज्य के इतिहास में बढ़ा महत्व रखती है, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ सीध स्थापित हो जाने पर उनकी सहायता से विद्रोही सरदारों का पूरी तरह दमन होकर राज्य में पुनः सुख और शान्ति की स्थापना हुई। जो सम्बन्ध महाराजा सूरतिंसह ने अंग्रेज़ों से स्थापित किया उसका अब तक निर्वाह होता है और अंग्रेज़ सरकार तथा बीकानेर के वीच अब भी सुहढ़ मैंजी विद्यमान है।

महाराजा स्रतिसिंह बड़ा बीर, नीतिवेत्ता और न्यायप्रिय था। वह केवल तलवार लेकर लड़ना ही नहीं जानता था, वरन् मेल के महत्व को भी खूब

चैत्रमासे शुमे शुक्लपचे रामनवस्यां (६) सोमवासरे रामनवस्यां वंशतिलकः श्रीमद्राजराजेश्वरशिरोमिणः श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराज-श्री १०८ श्रीसूरतिसहजीवर्मा विकुंठपरमधामप्राप्तः।

समभता था। जहां उसे मेल करने में लाभ दिखाई पड़ता वहां वह विना श्रिथिक सोच-विचार किये ही ऐसा कर लेता। वह अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता था। जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के पुत्र धोकलसिंह का हक़ मानसिंह-द्वारा छिनता हुआ देखकर वह यह अन्याय सहन न कर सका और जयपुर के महाराजा जगतसिंह के साथ उसका सहायक बन गया। वह शञ्ज पर दग़ा से वार करने का विरोधी था। प्राण्यत्वा का वचन पाकर संधि की शतें तय करने के लिए आये हुए जोधपुर के सरदारों को उसने अपने आदिमियों की सलाह के अनुसार मारा नहीं, वरन संधि की शतें स्वीकार न होने पर भी उन्हें सिरोपाध आदि देकर सम्मानपूर्वक वापस भेजा।

जहां महाराजा में इतने गुण थे वहां एक दुर्गुण भी था। वह कान का कचा था। जिस सुराणा अमरचन्द ने अपनी वीरता से अनेक बार विद्रोही सरदारों का दमन किया और जिसे स्वयं उस( महाराजा )ने राव का खिताब देकर सम्मानित किया था, उसे ही कई सरदारों के बहकाने में आकर और उनकी भूठी शिकायतों पर विश्वास कर महाराजा ने बाद में मरवा दिया। पीछे से इस अपकृत्य का महाराजा को पछतावा भी रहा।

महाराजा ने अपने राज्यकाल में सुरतगढ़ बनवाया था।

## महाराजा रत्नसिंह

महाराजा रत्नसिंह का जन्म वि० सं० १८४७ पौष विद ६ (ई० स० १७६० ता० ३० दिसम्बर) को हुआ था और वह वि० सं० १८८४ वैशाख विद ४ (ई० स० १८२८ ता० ४ अप्रेल) को बीका जन्म तथा गहीनशीनी नेर के सिंहासन पर बैठा ।

उसी वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ (ता०१६ मई) को गवर्नर जेनरल की तरफ़ से महाराजा के पास बधाई का खरीता आया तथा दूसरा खरीता

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ११४। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् वि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ८०।

भोंकलसिंह को राज्य में प्रवेश करने की मनाई दिल्ली के रेज़िडेंट के पास से इस आशय का आया कि जोधपुर के इलाक़े में धोंकलसिंह उत्पात कर रहा है, उससे आप किसी प्रकार का सम्बन्ध न

रक्लें। महाराजा ने उसी समय अपने सरदारों को आज्ञा दी कि कोई भी उस( घोंकलर्सिंह )को राज्य में प्रवेश न करने दे<sup>9</sup>।

वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) में जैसलमेर इलाक़े के गांव राजगढ़ के भाटी राजसी श्रादि बीकानेर के सरकारी सांडों का टोला

जैसलमेर पर चडाई पकड़ लो गये। शाह मानिकचन्द ने उनका पीछा कर उथर के हाकिम से सांडों को वापस दिला

देने के लिए कहा, परन्तु उसके कुछ ज्यान न देने पर वह बीकानेर लौट गया ! तब बीकानेर से महाजन के टाकुर वैरिशाल, मेहता अभयसिंह तथा स्राणा हुकुमचन्द की अध्यक्ता में तीन हज़ार की जैसलमेर पर भेजी गई, जिसने उधर जाकर लूटमार शुरू की । इसपर जैसलमेर से भी बीकानेर की सेना का सामना करने के लिए फ्रोंज आई । वासण्पी गांव के पास बड़ी लड़ाई हुई, परन्तु सेना कम होने से विजयलस्मी ने जैसलमेरवालों का साथ दिया और निकट था कि बीकानेरवालों का नगारा छिन जाता, परन्तु एक बीर सिक्ख ने अपना प्राण देकर उसकी रहा की ।

वीकानेर का यह आक्रमण अंग्रेज़-सरकार के साथ की वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८) की सिन्ध की पांचवीं घारा के विरुद्ध होने से अन्त में अंग्रेज़ सरकार ने इसमें हस्तत्तेप किया और उदयपुर के महाराणा जवानसिंह को मध्यस्थ बनाकर दोनों राज्यों में सुलह करा दी। महाराणा

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११४।

<sup>(</sup>२) अस्मीचन्द्र-लिखित 'तवारीज़ जैसलमेर' में बीकानेर से इस इज़ार सेना जैसलमेर पर जाना लिखा है (ए० ८०) तथा उससे यह भी पाया जाता है कि इस चढ़ाई में बीकानेर का पद्म कमज़ोर ही रहा।

<sup>(</sup>३) दयाळदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १११ । जन्मीचन्द; तवारीख़ जैसकसेर; प्ट॰ ७१-८१ । पाडजेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्ट॰ ८० ।

स्वयं तो न गया, परन्तु उसने अपने विकासपात्र सेठ जोरावरमल को इस काम के लिए भेज दिया, जिसने दोनों राजाओं तथा अंग्रेज़ श्रक्षसरों से मिलकर परस्पर हर्जाना दिलाने की शर्त पर उनमें मेल कराने की व्यवस्था की ।

इन दोनों राजाओं का पीछे से परस्पर किस प्रकार मिलाप हुआ, इसका लेक्टिनेन्ट वोइलो ने, जो उस प्रसंग पर उपस्थित था, अपनी यात्रा की पुस्तक में बढ़ा रोचक वर्षन किया है, जिसका आशय नीचे दिया जाता है—

'बीकानेर श्रीर जैसलमेर के राजाश्रों का श्रपनी-श्रपनी सीमा के घड़ियाला और गिरराजसर गांवों में ता० ६ मई ई० स० १८३४ ( वि० सं० १८६२ वैशाख सुदि १२) को आगमन निश्चित हुआ था, अतः उस दिन मैं भी घड़ियाला जा पहुंचा, परन्तु वहां यह मालूम होने पर कि बीकानेर के महाराजा के आने में अभी एक दिन की देर है मैं गिरराजसर चला गया । घड़ियाला बीकानेर की सुदूर पश्चिमी सीमा पर बसा इसा एक गांव है. जिसमें १३० घरों की बस्ती और एक छोटा सा किला है। महा-रावल के ठहरने के लिए चुना हुआ गांव गिरराजसर धहियाला से बहु है और उसमें तीन सी से अधिक घर और एक किला है। वहां पहुंचने पर में पुनः लेफिटनेन्ट दाविलियन से मिला, जो महारावल को दसवीं तारीख को वहां लाने में सफल हुआ था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वही दिन दोनों राजाओं के पारस्परिक मिलाप के लिए नियत हुआ था, परन्त उनके शके हुए होने के कारण यह कार्य दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया । ता० १२ मई को दोनों राज्यों की सीमा के ऊपर दौलतखाना (दरबार के लिए बड़ा शामियाना) खड़ा करने का प्रवन्ध हुआ। उस स्थान पर सी फ़ुट लम्बी श्रीर चौबीस फ़ुट चौड़ी जगह में दोनों श्रीर

<sup>(</sup>१) एचिसन, ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनद्स जि॰ ३; ए॰ २०७-८।

<sup>(</sup>२) बच्मीचन्द-कृत 'तवारीख़ जैसलमेर' (ए॰ ८०) में भी इसका उन्नेख हैं।

वरावर-वरावर भूमि में खेमे खड़े किये गये। मुलाक़ात के लिए नियत 'स्थान के दक्तिणी भाग में लेक्टिनेन्ट दाविलियन का खेमाथा। शामियाने में एक सिंहासन इस प्रकार रक्खा गया था, जिससे उसका श्राधा-श्राधा भाग दोनों राज्यों की सीमा में पड़ता था। अन्य प्रचन्ध भी इसी भांति निष्पत्तता के साथ किये गये थे। दोनों राजाओं के लिए ऐसा प्रवन्थ किया गया या कि उनका आगमन एक ही समय दौलतखाने में हो । दो विभिन्न हारों से खेमे में राजाओं का आना निश्चित हुआ था, अतएव उनकी पेशवाई करने के लिए पैदल सेना को, दो भागों में विभाजित कर, दोनों और के दरवाज़ों पर खड़ा कर दिया गया था। घुड़सवार दोनों सीमाओं पर खेमे के सामने एक पंक्ति में खड़े किये गये थे। तोपें उनके पीछे इस प्रकार रक्की गई थीं कि एक-एक तोप सीमा के दोनों तरफ पहती थी। उनके सम्मान का अन्य प्रवन्ध भी स्थ्यांस्त से पूर्व कर तिया गया। फिर एक तीप दासी गई, जिसपर महाराजा ने अपने दरवारियों सहित घड़ियाला से प्रस्थान किया जो पूर्वोक्त स्थान से १५ मील दूरी पर था। महारावल को दो मील का मार्ग तय करना पड़ा, जिससे वह कुछ देर में पहुंचा और इस प्रकार दोनों राजाओं के खासों ( दकी हुई पालिकयों ) में से उतरने के पूर्व ही उनकी १७ तोपों की सलामी श्रलग-श्रलग सर हो गई।

'प्रवन्ध तो ऐसा किया गया था कि दोनों राजा अपने साथ अधिक आदमी न लावें लेकिन फिर भी तीन हज़ार व्यक्ति एकत्रित हो गये और सजे हुए हाथी, घोड़े, नकारे, निशान आदि से उस स्थान की शोभा यहुत बढ़ गई। किसी राजा के लिए पेशवाई नहीं रक्खी गई थी, क्योंकि मैं (बोइलो) ही एक व्यक्ति इस कार्य के लिए था, जो पूर्व और पश्चिम से आनेवाले दोनों राजाओं की एक साथ पेशवाई नहीं कर सकता था। खेमे के निकट पहुंचने पर सैनिकों ने दोनों राजाओं का स्वागत किया। चहुत से ठाकुर और महाजन भी उनके साथ थे और अपने जीवन में प्रथम बार दोनों राजा एक ही तम्बू के नीचे एक अ हुए। लेफ्टिनेन्ट ट्राविलियन खेमे के बीच में सीमा के मध्य में खड़ा हुआ था। दोनों के

निकट पहुंचने पर उसने अपना एक-एक हाथ दोनों की श्रोर बढ़ाया श्रीर उनका मिलाप करा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे से जुहार किया। जिस समय वे दोनों परस्पर गले लगे उस समय सारा दरबार 'मुवारक्र-मुवारक्र' की ध्विन से प्रतिध्विनत हो उठा। इसके बाद दोनों राजा सिंहा-सन पर बैठे। इस बीच उनके दरबारी भी अन्दर श्रा गये। कुछ दरबारी तो भड़कीली पोशाक श्रौर की मती श्राभूषण पहने हुए थे, परन्तु महाराजा श्रौर महारावल केवल श्वेत रंग के जामे श्रीर मोतियों श्रौर पन्नों के कंठे पहने थे तथा दोनों की कमर में खंजर लगे हुए थे। लेफिटनेन्ट ट्राविलियन महाराजा की दाहिनी तरफ ग्रलीचे पर बैठा था श्रौर में महारावल की बाई तरफ । उनके मंत्री तथा सरदार उनके चारों तरफ धेरा बनाकर वैठे थें, दरवाज़ों के सामने के ग्रलीचों पर श्रन्य सम्मानित सरदार थे श्रौर निम्न श्रेणी के सरदार बाहर तक खड़े हुए थे। इस श्रवसर पर मारवाड़ (मेवाड़) का सब से बड़ा साहकार जोरावरमल, जो दोनों में से किसी के साथ नहीं श्रापा था, लेकिन दोनों का मित्र था, जैसलमेर की पंक्ति की तरफ बैठाथा।

'इस मिलाप के समय दोनों राजा अपने सरदारों का एक दूसरे को परिचय देते और अंग्रेज़ अधिकारियों की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ समय के उपरान्त इन और पान आदि हुआ तथा दोनों को समान सम्मान के साथ विदा करने की सावधानी पर विशेष कप से ध्यान रक्खा गया। इस अवसर पर ट्राविलियन ने अपने एक-एक हाथ से दोनों के अंग पर एक ही समय इन लगाया, जिससे महारावल बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे उसका यह संशय कि दाहिनी ओर बैठे हुए अधिक शक्तिशाली महाराजा को ही प्रथम इन लगाया जावेगा, मिट गया। दोनों ने अंग्रेज़ अधिकारियों और फिर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों ने सिंहासन से अलग खड़े होकर एक दूसरे से जुहार किया और जैसे खेमे में आये थे वैसे ही वे विभिन्न हारों से विदा हुए। इस अवसर पर सलामी की तोपें नहीं दायी गई, परन्तु दोनों शासकों के अपने अपने खेमों में पहुंचने पर उनकी तरफ़ के लोगों ने सलामी सर की।

'इस प्रकार मेल हो जाने पर पीछे की मुलाक़ातों में कोई आपित न रही। फिर दोनों के एक दूसरे के खेमों में जाकर मिलने की व्यवस्था की गई। ता० १६ मई को महारावल महाराजा के घड़ियाले के खेमे में मिलने को गया जहां उसका अच्छा स्वागत हुआ। वड़ी देर के वार्तालाप के वाद महाराजा ने उसे उचित उपहार आदि देकर विदा किया। उसी रात्रि को वह महारावल के गिरराजसर के खेमे में जाकर उससे मिला, जहां उसका समुचित सम्मान किया गया और महारावल ने उसे हाथी, घोड़े, रल आदि मेंट किये। इन दोनों ही अवसरों पर दोनों ने एक ही थाल में मोजन किया और नाच-जलसे के अनन्तर आपस में बड़ी देर तक वात-चीत होती रही।

'इस अच्छे काम को पूरा करने के लिए लेफिटनेन्ट ट्राविलियन ने दोनों ओर के तीन-तीन विखासपात्र व्यक्तियों की एक सभा कराके आपस में एक लिखित इक्ररारनामा करा दिया, जिसके अनुसार भविष्य में एक राज्य का दूसरे राज्य पर चढ़ाई न करने, वहां शरण लेनेवाले, अपराधियों को लौटा देने और यदि अकेला एक राज्य किसी दुश्मन का सामना करने में असमर्थ हो तो दोनों राज्यों का मिलकर उसका दमन करने आदि का निश्चय हुआ? ।'

भावलपुर के खान ने फूलड़ा, बह्नर, मारोठ तथा मौजगढ़ पर पहले ही अधिकार कर लिया था तथा अब वह अधिक भूमि दवाने के विचार में

मारोठ तथा मौजगढ के सन्दन्थ में श्रंधेज सरकार से लिखा-पटी

था। ऐसी परिस्थिति में महाराजा ने श्रंप्रेज़ सरकार से लिखा-पड़ी की, परन्तु वहां से यही उत्तर मिला कि आप सिंध की अमलदारी में किसी प्रकार से दखल न देंर।

जयपुर, जोधपुर तथा वीकानेर राज्यों के कतिपय सरदार इधर-

<sup>(</sup>१) पर्सनत नरेटिव ऑन् ए ट्रर थू दि वेस्टर्न स्टेट्स ऑन् राजवाड़ा; ए० म १-म ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११६।

उधर के इलाक्नों में लूट-मार कर जीवन-यापन करते थे, जिससे साधारण

नॉर्ज क्लार्क का रोखावाटी में जाना और डाकुओं के प्रवन्ध के बारे में निश्चय करना प्रजा का जीवन खतरे में बीतता था। उपर्युक्त राज्यों की आर से अब तक उनकी समुचित व्यवस्था नहीं हुई थी। अतपन विश्सं १८८६ (ईश्स्व १८२६) के श्रावण मास में मिश्जॉर्ज क्लार्क जय-पुर, जोधपुर तथा बीकानेरवालों से मिल ऐसे

सरदारों का प्रबन्ध करने तथा कुछ मुक्रदमों का फ़ैसला करने के लिए शेखावाटी में गया। इस अवसर पर महाराजा रत्नसिंह ने मेहता हिंदूमल एवं शाह हुकुमचन्द को उसकी सेवा में भेजा तथा जयपुर से बख़्शी मुजालाल और जोधपुर से मंडारी लक्ष्मीचन्द उसके पास गये। मुक्रदमों के फ़ैसले के सम्बन्ध में बात-चीत होने के बाद डाकुओं के प्रबन्ध के बारे में यह निश्चित हुआ कि तीनों राज्य अपने-अपने इलाक़ों में उनकी जितनी गढ़ियें हों उन्हें नए कर दें तथा वहां राज्य की ओर से थाने स्थापित कर दें'।

अनन्तर बीकानेर की श्रोर से सुराखा हुकुमचन्द डाकुश्रों का प्रबन्ध करने के लिए रक्खा गया। उसने थोड़े दिनों में ही गांव लोढ़सर

हासुत्रों के प्रवन्य के लिए हुकुमचन्द की नियुक्ति के बीदावत स्वामी को गिरफ़्तार कर उसकी गंढ़ी गिरा दी एवं वहां राज्य का थाना बैठा दिया। इसी प्रकार उसने भीगणां, बांभणी, देवणी, चारी, सेला

श्रादि गांवों की भी गढ़ियें गिराईं श्रीर वहां राज्य के थाने बैठाये<sup>र</sup>।

महाजन के टाकुर वैरिशाल ने अपने इलाक़े में बावरी, जोहिये आदि २०० लुटेरों को आश्रय दे रक्का था तथावह उनकी मारफ़त बीकानेर इलाक़े महाजन के इलाक़े पर में चोरी, डाका आदि डलवाया करता था। जब अधिकार करना महाराजा रत्नासिंह को इसकी खबर मिली तो

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११६। पाउलेट; गैज़ेष्टियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ प्र॰ ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि०२, पत्र ११६।

पहले उसने उसको चेतावनी दी, परन्तु जब उसका कोई फल न हुआ तो उसने वि॰ सं० १८८६ कार्तिक विट १ (ई० स० १८२६ ता० १३ अक्टोवर) को सुराणा हुकुमचन्द को फ्रीज के साथ उसपर भेजा। वैरिशाल सेना का श्रागमन सनते ही भागकर भटनेर इलाक़े के गांव टीबी में, जो श्रंग्रेज़ों की अमलदारी में था, चला गया । उसके पत्रों आदि ने तीन दिन तक तो बीकानेर की सेना का मुक्ताबिला किया, परन्त इस व्यर्थ के खन-खराबे से कोई लाभ न देख प्रधान अमरावत मदन (मीठिइयां) तथा देवीसिंह ( ठकराणा ). वैरिशाल के पत्र अमरसिंह एवं व्धसिंह को संग ले हुकुम-चन्द के पास उपस्थित हो गये और उन्होंने क़िला उसे सौंप दिया । कुछ ही दिनों बाद अपने अपराधों की माफी का पका बचन तहाराजा रत्नसिंह से प्राप्तकर वैरिशाल भी उसकी सेवा में हाजिर हो गया । महाराजा ने उससे पेराकशी के ६०००० रुपये उहराकर महाजन का इलाक़ा १४० गांवों के साथ उसे वापस दे दिया श्रीर साथ ही क़िला समर्पण करनेवाले श्रमरावतों को किसी प्रकार का दंड न देने का वचन भी उससे लिया। अनन्तर महाजन का ठाकर अमरावतों को साथ लेकर अपने इलाक़े में गया जहां पहंचकर उसने अपने वचन के विरुद्ध उन्हें तथा अन्य कितने ही विरोधी टाकुरों को मरवा दिया और स्वयं अपना सामान आदि लेकर गांव फूलड़े में जा रहा । यह समाचार जब रत्नसिंह को मालूम हुआ तो उसने सुराणा हक्रमचन्द को फ्रीज देकर महाजन पर भेजा, जिसने वहां अधिकार कर इलाक्ने का समुचित प्रबन्ध किया।

महाजन का ठाकुर वैरिशाल श्रपने विरुद्ध श्राचरण करनेवालों को मरवाकर भावलपुर के इलाके में चला गया था। महाराजा रत्नसिंह ने

महाजन के ठाकुर का जैसलमेर जाना इसकी स्चना दिल्ली के रेज़िडेंट के पास भेजी, तो उसने इस सम्बन्ध में भावलपुर के खानको लिखा। इसपर खान ने वैरिशाल को अपने इलाक़े से बाहर

<sup>. (</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११६-७। वीरविनोद; भाग २, पृ० ४१०। पाउलेट; गैज़ेटियर स्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ० ८०-१।

निकलवा दिया। तब वैरिशाल जैसलमेर इलाक्ने में चला गया श्रीर वहां सेना एकत्र करने लगा। पूगल का राव रामसिंह भी उससे मिला हुआ थाः उसने जैसलमेर के रावल गजसिंह से सहायता प्राप्त की तथा, वि० सं० १८८७ ( ई० स० १८३० ) के ज्येष्ठ मास में पूगल जाकर लड़ने की तैयारी की। इधर महाराजा रत्नसिंह ने अपने दीवान लद्मीचन्द सराणा को फ़ौज देकर महाजन, तथा मेहता मोहनलाल को ससैन्य रणधीसर भेजा। उसने पहुंचते ही पूगल के गांव भानीपुर के विद्रोही भाटी रूपसिंह को क़ैद कर बीकानेर भिजवा दिया तथा भानीपुर को लुटा, परन्तु जैसे ही उसने वहां से केलां की ओर प्रस्थान किया. वैसे ही पुगल से सेना ने श्राकर रणधीसर को लटा तथा वहां के जागीरदारों को मार डाला। इस घटना की सूचना रत्नसिंह ने दिल्ली के रेज़िडेंट को भेजी, जिसने रामसिंह तथा बैरिशाल को उत्पात न करने के लिए कहलाया, परन्तु उसका कोई परिणाम न निकला । इसी समय वणीरोत जोरावरसिंह, लाड्खानी, जोधा. चांदावत तथा मेहतियों आदि ने ३००० सेना के साथ गांव जसरासरः भाडासर आहि से लाखों रुपये की सम्पत्ति लटी तथा सलेधी. शेखावत श्रादि भी उनका श्रद्धकरण कर इधर-उधर लूट-मार करने लगे । बीदावत भी इस अवसर पर चुप न बैठे। वे भी जयपुर और जोधपुर के कुछ राज-पतों की सहायता से राज्य के गांव लटने लगे । ऐसी परिस्थिति में रत्नसिंह ने फिर दिल्ली के रेजिडेंट के पास पत्र भेजकर प्रवन्ध करने के लिए कहलाया । इसके उत्तर में वहां से बवाब आया कि अजमेर तथा जयपुर के एजेंटों को इसकी सूचना दे दी गई है एवं जयपुर, जोधपुर श्रीर जैसलमेर भी लिख दिया गया है, श्राशा है श्रब सब प्रबन्ध हो जायगा। यदि इतने पर भी प्रवन्ध न हुआ तो नसीराबाद की छावनी से पलटन भेजी जायगी ।

उन्हीं दिनों महाराजा रत्नांसिंह ने ठाकुर हरनाथांसिंह, ज़ालिमचन्द

<sup>&#</sup>x27; (१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११७। चीरबिनोद; साग २, ५० ११०। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉवृ दि बीकानेर स्टेट; ५० ८१।

तथा सुराणा हुकुमचन्द् को सेना देकर गांव केलां में मेजा। उधर पेमा श्लीर वावरी जोरा आदि ४००० सेना के साथ देश में विद्रोही सरवारों का लुटमार करने आ रहे थे। केलां से हरनाथ-

किया, जिसमें लुटेरों के बहतसे ज्ञादमी मारे गये तथा वाज़ी माग गये पर्व वावरी गोरा पकड़ा गया। वणीरोत जोरजी तथा दीदासर का कार्नासंह उन दिनों गांव विगा में थे और वहां के निवासियों से रुपये वसूल करते थे। उनपर सुराला मालिकचन्द ने आक्रमल किया। कुछ देर तक तो छुटेरे सरदारों ने उसका सामना किया, पर अंत में वे भाग गये। विजयादशमी करके रतसिंह ने भी बीकानेर से प्रस्थान किया और कांनासार होता हुआ फेलां पहंचा, जहां उसके पास दिल्ली के रेज़िडेंट का इस आशय का खरीता आया कि ता॰ १६ श्रक्टोवर को नसीरावाद से श्रंश्रेज़ी फ्रीज रवाना होगी, श्राप उसके सारे प्रवन्ध का अभी से आयोजन करे। रत्नसिंह ने उसी समय श्रंप्रेजी सेना के लिए प्रवन्ध करने की आज्ञा निकाल दी। अनन्तर उसने अपने सरदारों के साथ पूगल की ओर प्रस्थान किया। इस समय उसके साथ चूक का ठाकुर पृथ्वीसिंह, मंत्ररासर का हरनाधसिंह, वैद मूलचंद श्रीर ख़राणा हकुमचंद स्नादि थे। उनके सत्तासर पहुंचते ही दैरिशाल पूगल से भागकर जैसलमेर चला गया। वीकानेर की फ्रींज ने तब राव रामसिंह (पूगल ) के आदिमयों पर आक्रमण किया, जो हारकर गढ़ में घुस गये। फिर मोरचावंदी कर गढ़ पर तोपों की मार की गई, जिलल तंग आकर गढवालों ने प्राण्या का वचन ले आत्मसमर्पण कर दिया तथा गढ़ पर वीकानेर का अधिकार हो गया। कुछ दिनों वाद वैद मेहता हिन्दमल के प्रयत्न से राव रामसिंह भी महाराजा रत्नसिंह की सेवा मे उपस्थित हो गया, जिसे उसने गुढ़ा ऋदि गांव दे दिये। वि० सं० १८८७ ( ई० स० १८३०) में वीकानेर खौटने पर महाराजा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट को नसीरायाद की छावनी से फ़ीज न भेजने को लिखा।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ज्यात; जि॰ २, पत्र १९७-ः । वीरविनोट: भाग २,

प्रात का गढ़ जीतकर महाराजा ने भाटी शार्दुलसिंह को दे दिया था। वि० सं० १८८७ मार्गशीर्ष वदि ३ (ई० स० १८३० ता० ३ नवंवर) को

भाद्रा के ठाकुर का पूगल पर आक्रमण भाद्रा के ठाकुर प्रतापसिंह तथा लदमणसिंह ने सेना के साथ रात के समयश्रंग्रेज़ी इलाक़े से आकर सीढी के सहारे गढ़ में प्रवेश करने का प्रयत्न

किया, परन्तु समय पर सूचना मिल जाने से गढ़वालों ने उनका सामना किया। प्रतापसिंह के पांच आदमी काम आते ही शेष सब सीढ़ी वहीं छोड़कर भाग गये। महाराजा रत्नसिंह-द्वारा इसकी शिकायत दिल्ली के रेज़िडेन्ट के पास की जाने पर उसने इसका उचित प्रबन्ध, करने का आग्रवासन दिया।

लगभग दो माल वाद चूक में लुटेरे सरदारों का उपद्रव पढ़ने पर महाराजा ने सुराणा लक्ष्मीचन्द तथा खवास गुलावसिंह को बहां का

कर्नल लॉकेट की सेवा भें सरदारों को भेजना प्रवन्ध करने के लिए भेजा। उन्हीं दिनों दिली से इस आशय का खरीता आया कि कर्नल लॉकेट शेखावाटी के लुटेरे सरदारों का प्रवन्ध करने के

लिए जा रहा है। तब महाराजा ने लक्मीचन्द तथा गुलावसिंह को उसकी सेवा में उपस्थित हो जाने की आज्ञा दी। शेखावाटी का समुचित प्रयन्थ कर कर्नल लॉकेट के लौटने पर उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों ने खूक की छोर प्रस्थान किया<sup>र</sup>।

कुछ बीदावत सरदार अभी भी लूट-मार किया करते थे । उनका प्रथम्ध करने के लिए महाराजा ने मेहता नथमल को भेजा, जो बीदासर के

पु० ४१० । पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० =१ ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११८। पाउलेट; गैज़ेश्यर बॉव् हि वीकानेर स्टेट; प्र॰ ८१।

<sup>(</sup>२) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ११८। पाउलेट, गैझेटियर झॉब् दि वीकानेर स्टेट; ए॰ ८१।

विदोही सरदारों का दमन करने के विषय में अंग्रेज सरकार के पास से खरीता भाना

राप्तसिंह को बीकानेर ले आया । कुछ दिन तो रामसिंह वहां रहा, परन्तु एक रोज़ अवसर पाकर वह रात्रि के समय वहां से निकल गया। तब खवास ज्ञानजी, मेहता श्यामदत्त तथा प्रराणा लालचन्द सेना के साथ उसके पीछे मेजे

गये। उनके चरला पहुंचने पर बीदासर के कानसिंह, हरीसिंह आदि ने दिन को तो उनका सामना किया, परन्त रात होते ही वे सब शेखावाटी में भाग गये । वहां से उन्होंने शेखावतों. सलेथियों एवं लाइखानियों की सहायता से वीकानेर के इलाक़े में बहुत लूट-खसीट मचाई तथा वहां का बहत बिगाड किया। इस सम्बन्ध में श्रेश्रेज-सरकार की श्रोर से ई० स० १८३१ के सितम्बर ( वि॰ सं॰ १८८८ भाइपद ) मास में लुटेरों का दमन करने के बारे में खरीतां आया ।

जिस विल्ली की वादशाहत का पहले समस्त भारतवर्ष में आतंक फैला हुआ था, अब उसी के अवसान के दिन थे, तो भी राजपूताने के राजाओं के साथ का उसका सम्बन्ध पूर्ववत किसी बादशाह अकदर (दूसरा) के नावरताह अक्षवर (दूसरा) क पाससे माही-मरातिव श्रावि श्रावा

१८८८ मार्गशीर्ध वदि ८ ( ई० स० १८३१ ता० २७

नवस्वर ) को वादशाह मुहम्मद अकबरशाह<sup>2</sup> (दूसरा) के यहां से जब राजा ज्वालाप्रसाद खिलअत आदि लेकर महाराजा की सेवां में उपस्थित हुआ तब किलों के बाहर शामियाना खड़ा करवाकर दरवार किया गया, जिसमें महाराजा ने खितन्त्रत ग्रहण की । इस ख़िलश्रत के साथ नकारा, हाथी.

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ११८-१। पाउलेट; रोज़ेटियर झॉब दि बीकानेर स्टेट: पृ० मा ।

<sup>(</sup> २ ) शाहत्रात्तम ( दूसरा ) का पुत्र । यह वि० सं० १८६३ कार्तिक सुदि ६ ( ई॰ स॰ १८०६ ता॰ १६ नवम्बर ) को दिल्ली के तस्त पर वैठा या तथा वि॰ सं० १८१४ आश्विन चिंद् अमावास्या ( ई॰ स॰ १८३७ ता॰ २६ सितम्बर् ) को इसका देहांत हुआ। यह नास-मात्र का ही बादशाह था ।

घोड़े, माही-मरातिय, ढाल तलवार आदि तथा 'नरेन्द्र' का खिताय भी उसने शहरा किया । इस अवसर पर महाराजा ने मेहता हिन्दूमल को महाराय का लिताय दिया<sup>8</sup>।

उसी वर्ष डूंडलोद के शेकायत शिवसिंह तथा मंडावे के माधोसिंह 'के प्रार्थना करने पर, महाराजा रत्नसिंह ने महाजन के ठाकुर वैरिशाल,

विद्रां के रामसिंह तथा चाहड़वास के संप्राम-विद्रोही ठाकुरों को चमा करना सिंह के अपराध स्नाम कर दिये और उनकी जागीरें उन्हें सींप दी। इस अवसर पर उनसे क्रमशः साठ,

पचाल पर्व चालील हज़ार रुपये पेशकशी के ठहराये गये ।

कुछ दिनों बाद महाराजा ने हरहार की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। श्राहा का ठाकुर प्रतापसिंह अपने पिछले उत्पात के कारण कृद् महाराजा की हरहार-यात्रा से लौटते समय, कुछ सरदारों के अनुरोध करने पर महाराजा ने उसे मुक्त कर दिया ।

वि० सं० १८८६ फाल्गुन बदि ८ (ई० स० १८३३ ता० १२ फ़रबरी)
फो महाराजकुमार सरदारसिंह का विवाह देविलया
सरदारसिंह का देविलया में
के कुंवर दीपसिंह सांवतिसिंहोत की पुत्री प्रतापकुंवरी से हुआ ।

उन दिनों लोक्खर का बीदावत रूपाँसेंह देश का बड़ा बिगाड़ करता था, जिससे जयपुर तथा सीकर की सेना ने उसपर आक्रमण किया और

<sup>(</sup>१) दयालटास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ११६। वीरविनोद भाग २, ए॰ ४१०-१। पाउलेट, गैज़ेटियर प्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, ए॰ ८१।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पश्च १२० । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ १९९ । पाउलेट, गैज़ेटिगर ऑव् दि वीकानेर स्टेट; प्र॰ ८९ ।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२०-१। वीरविनोद; साग २, प्र० १११। पाउलेट; गुैज़ेटियर ब्रॉच् दि न्वीकानेर स्टेट; प्र० ८१।

<sup>(</sup>४) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२२।

वीदावतों का देश में उपद्रव करना उसके भाग जाने पर वहां की गढ़ी गिरा दी। तब क्रपसिंह, उट्टावता तथा भोजोलाई के ठाकुरों एवं लाड़कानियों आदि की सहायता से देश में और

श्रधिक उपद्रव करने लगा। इसपर वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में सुराणा लालचन्द उसके पीछे मेजा गया, जिससे मारवाड़ में लड़ाई होने पर गोपालपुरे का ठाकुर भारतसिंह भोपालसिंहोत पर्व रिसालदार सिक्ख अनूपसिंह श्रादि मारे गये। फिर तो उन लुटेरों का उपद्रव यहां तक चढ़ा कि कई बार वे मेहसर, घड़सीसर, लूलकरणसर श्रादि अनेक गांघों की लाखों उपयों की सम्पत्ति लूट ले गये और वहुतसे श्रादमियों को मार तथा घायल कर दरवार के सांडों के टोले भी वकड़ ले गयें।

उन्हीं दिनों कांधलोत विष्णुसिंह (विसनजी) वैरियालोत ने फ़ौज एक प्र कर करणपुरा गांव लुटा श्रीर वहां के गढ़ पर श्रधिकार कर लिया । फिर

प्रतापसिंह का पुनः छुटेरे सरदारों की आश्रय देना मानसिंह वैरिशालोत, पृथ्वीसिंह, श्रंगोत जुहारसिंह श्रादि ने मिलकर सीधमुख पर अधिकार कर लिया और वहां की प्रजा का वहत धन लुटा। उधर

श्रंग्रेज़ों के इलाक्ने से भट्टी श्रीर जाट श्रादि एक इ होकर भादा के टाक्टर प्रतापिस के गांव छानी में श्रा रहे श्रीर फिर सब उपद्रवी मिलकर वीकानेर इलाक्ने के प्रत्येक कोने में लूट-मार करने लगे। उन्होंने चीकानेर राज्य के करणुपुरा, लाखणवास, श्रजीतपुरा, वाय श्रादि सौ से ऊपर गांवों को वरवाद किया। इसी समय विसाऊ का हम्मीरसिंह शेखावत रिणी के गांवों को लूट, गांधू श्रादि के मवेशी घेर ले गया तथा उसने देश में यहा बखेड़ा किया। इसपर वीकानेर से सुराणां हुकुमचन्द ने फ़ीज के साथ लुटेरे सरदारों पर चढ़ाई की। सीधमुख पर अधिकार करने के पश्चात् उसने छानी में पहुंच प्रतापिस के गढ़ को घेर लिया। कुछ दिनों तक युद्ध करने के वाद घेरे से तंग आकर प्रतापिस जीवनरक्षा का वचन ले गढ़ छोड़कर सकुटुम्व

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२२। पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ =१-२।

देशणोक चला गया'।

कुंभाणे के ठाकुर लालांसंह का वैरिशाल से वैर होने के कारण उसने वैरिशाल को मार डाला । इस अपराध के कारण कुंभाणे की जागीर

कुंभाये का इलाका खालसा करना खालसा कर ली गई। तब वहां का ठाकुर विद्रोही होकर आस-पास के इलाकों में लूट-मार करने लगा<sup>र</sup>।

वि० सं० १८६१ ( ई० स० १८३४ ) में जब महाराजा देशगोक में था उसके पास गवर्नर जेनरल के एजेंट कर्नल एल्विस का इस श्राशय फा

कर्नल परिवस से मिलकर सीमाप्रान्त के प्रवम्थ का निर्याय करना एक खरीता आया कि सीमा-सम्बन्धी निर्णय के लिए आप मुक्त से मिलें, परन्तु उस समय महाराजा ने मेहता हिन्दूमल को भेज दिया। ता० १६ दिसवर (पौज वदि ३) का दूसरा खरीता पुनः मिलने पर

महाराजा रत्नगढ़ गया, जहां कर्नल पिट्वस से उसकी मेंट हुई। सीमा-संबंधी वार्तालाप होने पर यह निर्णय हुआ कि बीदावतों के पिछले अपराध समा-कर सीमा पर रक्षी जानेवाली शेखावाटी की सेना में उनके भी सी सवार रक्षे जाय और इस सेना का ख़र्चा २२००० रुपये वार्षिक बीकानेर राज्य है। इस अवसर पर चाहड़वास का ठाकुर संग्रामसिंह रिसालदार, ठट्टावता का बीदावत हरीसिंह नायब रिसालदार तथा भोजोलाई का बीदावत अन्नजी जमादार के पद पर नियुक्त हुए। यह सेना 'शेखावाटी ब्रिगेड' कहलाती थी अनन्तर वेशीवाल परगने के दडवा आदि ४० गांवों को गैरइन्साफ़ी से अंग्रेज़ी अमलदारी में मिला लेने के सम्बन्ध में कर्नल

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२२-३। वीरविनोद; भाग २, ४० ४११। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८२।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १२३। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि वीकानेर स्टेट; १० ८२।

<sup>(</sup>३) लेफ्टिनेन्ट कर्नेल डब्ल्यू० प्रायर; हिस्टी झॉव् दि थर्टीन्थ राजपूरस (दि शेखावाटी त्रिगेड); ४० १०-११।

पित्यस से सदर में रिपोर्ट करने का वचन ले महाराजा मार्ग में पड़नेवाले विद्रोही सरदारों को दंड देता हुआ वीकानेर लौट गया ।

उन्हीं दिनों सीकर इलाक़े का शेखावत डूंगरसिंह सरहद पर रक्खी हुई श्रंग्रेज़ी सेना में से ऊंट तथा घोड़े पकड़ से गया । कर्नल परिवस के ताकीड करने पर महाराजा ने एक गांव पुरस्कार

रेखावत ईंगरसिंह का पता कगाने में सहायता देना में देने का बचन देकर लोडसर के ठाकुर को उसका पता लगाने के लिए भेजा । वहें प्रयत्न के

पश्चात् उसने किशनगढ़ राज्य के गांव हस्का में उसका पता सगाकर इसकी स्वना अंग्रेज़ अफ़सर को दे दी। इस कार्यवाही के लिए अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से ता०२७ मार्च ई०स०१८३४ (चैत्र विद १३ वि० सं०१८६१) का धन्यवाद का खरीता महाराजा के पास पहुंचा ।

वि॰ सं॰ १८६२ फाल्गुस सुदि ६ (ई॰ स॰ १८३६ ता॰ २६ फ़र-वरी) को अपने पूज्य पिता की स्मृति में देवीकुंड पर एक छुत्री की प्रतिष्ठा एवं अन्य पूर्वजों की छुत्रियों का जीर्सोंदार महाराजा की गया वात्रा तथा कराके महाराजा ने वि॰ सं॰ १८६३ कार्तिक सुदि

महाराजा का गया वाता तथ वहा राजपूतों से पुत्रिया न मारने की प्रतिका कराना कराके महाराजा ने वि० सं० १८६३ कार्तिक सुदि १० (ई० स० १८३६ ता० १८ नवम्बर ) को छः हजार साथियों एवं जनाने सहित गया यात्रा के

लिए प्रस्थान किया। इस अवसर पर उसके साथ एक अंग्रेज़ अफ़सर भी रहा। मथुरा, बुन्दावन, प्रयाग तथा काशी की यात्रा करता हुआ पौष सुदि १४ (ई० स० १=३७ ता० २० जनवरी) को महाराजा गया पहुंचा। वहां रहते समय उसने अपने सरदारों से पुत्रियों को न मारने की प्रतिज्ञा

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; नि० २, पन्न १२३-४ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट: प्र० =३।

<sup>(</sup>२) सीकर के राव किशनसिंह के एक पुत्र कीरतिसह के पुत्र प्रासिंह के वंशज बठोठ के जागीरदार हैं। प्रासिंह का ही वंशज हूंगरिसिंह अथवा हूंगजी था, जिसके भाइयों में से एक जवाहर ( जवाहरसिंह ) था।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात: जि॰ २, पत्र १२६)

कराई ।

गया-यात्रा से लौटते हुए जब महाराजा मिर्ज़ापुर में ठहरा हुआ था, रीवां के स्वामी विश्वनार्थासंह के पास से राजा प्रतिपालसिंह ने आकर

उससे रीवां चलने का श्रातुरोध किया। उसके बहुत

गया से लौटते समय महा-राजा का कई राज्यों में जाना श्राग्रह करने पर ज़नाने को मिर्ज़ापुर में छोड़कर महाराजा उसके साथ रीवां गया, जहां रहते समय उसके पास सरहद पर सप्रवन्ध करने के विषय

का कर्नल एिटवस का खरीता आया। अचानक रीवां में बीमारी फैल जाने से महाराजा मिर्ज़ापुर लौट गया, जहां विजयपुर का राजा जगत बहादुर- सिंह तथा मांडे का छत्रपालसिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुए। उनके आग्रह करने पर महाराजा उनके यहां भी कुछ दिनों उहरा। फिर तीर्थ-स्थानों में होता हुआ वह भरतपुर और अलवर के मार्ग से बीकानेर लौटा, जहां उसने अपने सरदारों को गया में की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया और कहा कि उसके विरुद्ध आचरण करनेवाले सरदार का ठिकाना राज्य की तरफ से जब्त कर लिया जायगा<sup>3</sup>।

उसी वर्ष बाघा ऊहड़ ने जोधपुर से मदद लाकर गांव माढ़िया लूट लिया।तब मंघरासर के ठाकुर हरनाथसिंह ने पीछाकर गांव घोडारण (मार-

नागी सरदारों पर सेना भेजना बाड़) में लुटेरों से युद्ध किया, जिसमें कितने एक लुटेरे तो मारे गये श्रीर शेष भाग गये तथा उनका बहुतसा धन छीनकर वह (हरनाथसिंह) बीकानेर

लौट गया। वि० सं० १८६४ चैत्र सुदि ४ ( ई० स० १८३७ ता० ६ अप्रेल )

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२६-६। पाउलेट, गैज़ेटियर घ्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ८२।

<sup>(</sup>२) दयाखदास की ख्यात से पाया जाता है कि उस समय महाराजा के ज्येष्ठ पुत्र सरदारसिंह का रीवां में विवाह हो रहा था।

<sup>(</sup>३) दयाचदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १२६-३२ । पाउलेट; गैज़ेटियर; श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ६३।

को सीकर का बहुत बिगाड़ कर शेखावत जुहारसिंह आदि वीकानेर के लोड़सर इलाक़े में आ बढ़े। इसपर ठाकुर हरनाथसिंह और सुराणा माणिकचन्द ने सेना के साथ जाकर उन्हें घेर लिया। इतने में ही सीकर की सेना भी आ पहुंची, जिसकी साजिश से जुहारसिंह, भीमसिंह, लोड़सर का खुमाणसिंह आदि किला छोड़कर जोधपुर राज्य में चले गये। छाकुर हरनाथसिंह ने घहां भी उनका पीछा किया, तब वे घहां से भी भाग गये।

इस घटना के कुळ दिनों बाद अंग्रेज़ों की तरफ़ से मि० थास्वीं अंग्रेज़ सरकार और बीकानेर का सीमा-सम्बन्धी भगड़ा तय करने के लिए आया। महाराजा को उससे किसी लामदायक तिए अंग्रेज़ अफसर का शाना शानिमचन्द को उसके पास भेज दिया। सिरसा आदि के सम्बन्ध में बातचीत तो हुई, परन्तु कोई

नवीन फ़ैसला न हुआ<sup>र</sup>।

उन दिनों चरला का बीदावत कान्हिसंह जयपुर तथा जीअपुर इलाक़ों से सहायता लाकर वीकानेर इलाक़े में बहुत लूट-मार किया करता शापी सरवारों को दंड देना था। सुराणा केसरीचन्द ने उसे सुजानगढ़ में गिरफ़्तार कर बीकानेर भिजवा दिया, जो बाद में नेतासर में रक्खा गया। इसके बाद ही ठाकुर हरनाथसिंह ने हरसोलाव के चांपावत अजीतसिंह, करेकडे के पूरणसिंह तथा नीडिये के बिरद्सिंह को भी गिरफ़्तार किया, जिन्हें कैद की सज़ा दी गई। उथर लोड़सर के ठाकुर खुमाणसिंह, क्षेत्री के बीदावत करणीसिंह, सीहोड़ण के बीदावत करणा, ऊहड़ वाघा आदि ने जोधपुर इलाक़े में रहते समय

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३२। पाउलेट-कृत 'गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट' (ए॰ ८३) में भी ठाकुरों के उपद्रच करने का उल्लेख मिनता है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३२-३। पांडलेट; गैज़ेटियर ऑंद् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६३।

वीकानेर के गांव साधासर और जसरासर लट लिये तथा वे कितने ही गांधी के ऊंट पकड़ कर ले गये। ये लुटेरे सरदार गांव करिंदया में रहते थे और चहां का शिवनाथसिंह भी उनके शामिल था।पीछेसेनागोर के हाकिम मोदी चम्पानाथ के लिखने पर ठाकर हरनाथसिंह और सराणा केसरीचन्द ने उन-पर चढ़ाई की। नागोर से मोदी चम्पानाथ भी अपने सवारों सहित आया। हो प्रहर तक तो लुटेरों ने लड़ाई की, परन्त बाद में नागोर के हाकिम की साजिश से वे सब वहां से निकल गये । तब बीकानेर की सेना ने उनका पीछा किया। ब्रुटेरों ने भागते-भागते जनका सामना किया. परन्त इस अवसर पर उनके कई साथी मारे गये तथा जो बचे वे सीवा में चले गये। इसी समय कर्नल परिवस का ता० ६ मई ई० स० १८३८ ( बैशाख स्रदि १२ हेंबे॰ सं॰ १८६४) का खरीता बीकानेर पहुंचा कि मारवाह की सरहट के लुटेरों के प्रवन्ध के लिए सेना भेजो। इसपर सुराणा हुकुमचन्द आदि सेना के साथ भेजे गये। आवण सुदि २ (ई० स० १८३८ ता० ६ जुलाई) को मेजर फार्स्टर ने बीकानेर जाकर नहां के लुटेरों का प्रबन्ध किया । फिर वह भी जोधपूर गया, जहां बीकानेर की सेना के शामिल उसने दयालपुर. करावाई, वरडवा, दुगोली आदि के लुटेरे जागीरदारो को सजा टेकर उनकी गढियां गिरा दी। इसी बीच बीदावत हरिसिंह, अन्नजी, खुमाणसिंह. करणसिंह, जहारसिंह, इंगजी आदि ने बीकानेर के लच्मीसर तथा कई दुसरे गांव लुट लिये। उनका उत्पात यहां तक बढ़ा कि वे गांवों तथा क्राफ़िलों को लटने के अतिरिक्त भले घरों की बहु-बेटियों को पकड़कर ले जाने लगे। तब सुराणा हुकुमचन्द ने उनपर श्राक्रमण कर उनकी गढ़ियां श्रादि नष्ट कर डार्ली श्रीर उन्हें भगा दिया<sup>1</sup>।

वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३६) में महाराजा पुष्कर होता हुआ माथद्वारे गया, जहां महाराणा सरदारसिंह उससे मिलने गया। फिर महाराजा का उदयपुर जाना तक उदयपुर में उसका मेहमान रहा, जहां अनेक

<sup>(</sup>१) दयानदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १३३-४।

उत्सवों और शिकार आदि में उसने माग लिया । वहां रहते समय ही पीय सुदि १३ (ई० स० १८४० ता० १७ जनवरी) को महाराणा की पुत्री महतावकुंवरी का विवाह युवराज सरदारसिंह के साथ हुआ । इस अवसर पर सिंढायच दयालदास भी महाराजा के साथ था, जिसे विवाह के उपलच्य में बहुत कुछ पुरस्कार मिला । महाराजा के उदयपुर निवास के समय ही महाराणा का विवाह महाराजा की राजकुमारी के साथ स्थिर हुआ । इस अवसर पर महाराणा ने अपने राज्य के काम-काज के लिए महाराजा से महाराव हिंदूमल की सहायता चाही, जो महाराजा ने स्वीकार की। माश्र विद ४ (ता० २२ जनवरी) को उदयपुर से प्रस्थान कर उसी वर्ष फालगुन मास में महाराजा वीकानेर पहुंचा'।

लाहीर के प्रसिद्ध महाराजा रखजीतिर्सिष्ट का वि० सं० १८६६ (ई० स० १८६६) में देहांत हो जाने पर, उसका पुत्र खड्गसिंह गही पर

खड्गसिंह के पास टीका भेजना वैठा, तो उसके पिता के साथ की अपनी मिन्नता के कारण महाराजा (रत्नसिंह) ने उसके पास ज्यास वासुदेव के द्वारा हाथी, घोड़े, ज़ेवर श्रादि

सामान टीके के तौर पर भेजा ।

वि० सं० १८१६ (ई० स० १८३६) में ही महाराखा सरदारसिंह ने गया यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उस समय महाराजा की तरफ़ से

महाराया के साथ महाराजा की पुत्री का विवाह सिंहायच दयालदास भी महाराखा के साथ गया। गया यात्रा से लीटने पर महाराखा वीकानेर गया और वि० तं० १८६७ आिन्वन सुदि १० (ई० स०

<sup>(</sup>१) दयान्नदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३४-७। वीरविनोद; साग २, पृ० ४९९। पाउलेट; गैज़ेटियर ब्रॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ० 🖙 ।

<sup>(</sup>२) दयानदास की रयात; जि॰ २, पत्र १३७ ।

इससे स्पष्ट है कि पंजाब के राजाओं के साथ राजपूताने के राजाओं का परस्पर मित्रता का सम्बन्ध था।

१८४० ता० ६ अक्टोबर) को उसने महाराजा की पुत्री गुलावकुंवरी से विवाह किया ।

ठट्टावता के वीदावत हरिसिंह तथा लाडखानी बझ्तावरसिंह श्रादि पे मे श्रभी तक उपद्रव करना नहीं छोड़ा था श्रीर वे जोधपुर के गांव कर्णवाई

बागी वख़्तावरासिंह आदि का पकड़ा जाना में रहते हुए पड़ोसी राज्यों में बहुत लूट-मार किया करते थे। उनमें से कई को दरबार के श्रादमियों ने पकड़कर क़ैद किया श्रौर थोड़े ही समय में

इनके साथी बीदावत अन्नजी आदि भी कैद कर लिये गये ।

लॉर्ड ऑकलैंड के समय भारत की पश्चिमोत्तरी सीमा के श्रफ़गा-निस्तान में बखेड़ा खड़ा हुआ। अहमदशाह दुरीनी के वंशज शाहशुजा

काबुल की लड़ाई में फंटों
 की सहायता देना तथा
 दिक्की नाने पर इस सम्बंध
 में धन्यवाद मिलना

को, जो वहां का स्वामी था, हटाकर उसके स्थान
में उसके वज़ीर का वंशज दोस्तमुहस्मद वहां
का स्वामी बना। पंजाब के शासक रणजीतसिंह ने
उधर का पेशावर का इलाका दवा लिया था।
होस्तमुहस्मद ने उसके जिलाफ़ अंग्रेज़ों से मदद

मांगी, जो स्वीकार न हुई। उधर शाहग्रजा ने रण्जीतसिंह से सहायता चाही। जब दोस्तमुहम्मद ने फ़ारस और कस के साथ बातचीत ग्रुक्त की तो अंग्रेज़ों, रण्जीतसिंह और शाहग्रजा के बीच एक सिन्ध हुई, जिसके अनुसार शाहग्रजा को अफ़गानिस्तान का राज्य दिलाने का निश्चय किया गया। अनन्तर दोस्तमुहम्मद का फ़ारस और कस के साथ सम्बन्ध टूट गया, पर लॉर्ड ऑकलैंड ने इसपर ध्यान न देकर अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ी सेना भेज दी, जिसने कन्दहार और ग्रज़नी विजय कर लिये। वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३६) में दोस्तमुहम्मद काबुल का परित्याग कर चला

<sup>(</sup>१) दयासदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३ । पाउलेट; गैज़ेटियर ब्रॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८३। बीरविनोद (माग २, प्र॰ ४११) में ब्राक्षिन सुदि ६ दिया है।

<sup>(</sup>२) दयासदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४०।

गया, तब शाहशुजा वहां की गद्दी पर बैठाया गया। पीछे से दोस्तमुहम्मद के श्रंग्रेजों की शरण में जाने पर उसकी पेंशन नियत कर वह कलकत्ते भेज दिया गया। अफ़रान शाहराजा से प्रसन्न नहीं थे। अतएव अंग्रेज अधिकारियों के बहां रहने पर भी वे उपद्रव करने लगे । उनके हेता. टोस्तमहस्मद के पुत्र, ने वहां रक्खे हुए अंग्रेज़ अधिकारी सैकनॉटन को मार डाला । ऐसी अवस्था में अंग्रेज़ सेना अफ़गानों से सन्धि कर जब धापस लौटने लगी तो अफ़ग़ानों ने उनपर अचानक हमला कर दिया, जिससे एक को छोड़कर शेष सब सैनिक मारे गये। इस प्रकार लॉर्ड ऑकलैंड की डानिकारक नीति का परिणाम बरा ही हुआ। वि० सं० १८६८ (ई० स् १६४१) में लार्ड पलिनवरा गवर्नर जेनरल होकर भारत में आया। उसने सबसे पहले अफ़ग़ानिस्तान के चखेड़े की तरफ़ ध्यान दिया। वसकी भाजानसार जेनरल पोलक की अध्यक्तता में अंग्रेज सेना ने चढाई कर श्रक्षपानों को परास्त किया। शाहश्रजा को श्रक्षपानों ने मार डाला था. अवएव दोस्तमहम्मद को अफ़ग़ानिस्तान लौटने की इजाजत दे ही गई, जिसने वहां पहुंचकर कायुल की गढी पर पुनः अधिकार कर लिया। फावल की इस चढ़ाई में अंग्रेज़ सरकार-द्वारा मंगवाये जाने पर महाराजा रत्नसिंह ने २०० ऊंट लढ़ाई में भाग लेने के लिए भेजे।

वि० सं० १८६६ आशिवन सुदि १०(ई० स० १८४२ ता० १४ अक्टोवर) को महाराजा ने गवर्नर जेनरल से भेंट करने के लिए दिक्षी की ओर प्रस्थान किया। वाय, सांख्, इंडलोद आदि में पहुंचने पर वहां के ठाकुर उसकी सेवा में नज़र आदि लेकर उपस्थित हुए। दिल्ली पहुंचकर महाराजा ने गवर्नर जेनरल से मुलाकात की, जिसने उसका बढ़ा सम्मान किया तथा काबुल की चढ़ाई में ऊंटों की सहायता देने के लिए उसे अन्यवाद दिया। महां से फाल्गुन सुदि १३ (ई० स० १८४३ ता० १४ मार्च) को महाराजा वीकानेर लीटां।

<sup>(</sup>१) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र १४२-४। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ८३।

रावजी के श्यामिंसेंह का माई बज़्तावरिंसेंह श्रव तक बीकानेर के इलाक़े में लूट-मार किया करता था। उसे गिरफ़्तार करने के विषय का

धारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार के पास से खरीता आना एक खरीता ता० ४ मार्च ई० सन् १८४३ (फाल्गुन सुदि ४ वि० सं० १८६६) का लेकिटनेंट कर्नल सदरलैंड के पास से बीकानेर श्राया। महाराजा ने शाह लक्सीचंद को उन लुटेरे का प्रवन्थ करने के

लिए भेजा, जिसने जोधपुर जाकर कुछ लुटेरों को गिरफ्तार किया। थोड़े दिन बाद ही दूसरा खरीता सदरलैंड के पास से इस आशय का आया कि बीदावत हरिसिंह (उड़ावता) बहुत से साथी एकत्र करके अलवर के इलाक़े में उपद्रव कर रहा है, उसको शीव्र गिरफ्तार कियाजाय। इस कार्य के लिए भी महाराजा की ओर से शाह लदमीचंद ही नियुक्त किया गया, परन्तु जब कई मास बीत जाने पर भी वह उसको एकड़ने में समर्थ न हुआ तब अंग्रेज़ सरकार के ताकीद करने पर महाराजा ने बीदावत हरिसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में इनाम की सूचना निकाली।

वि० सं० १६०० (ई० स० १८४४)में श्रंत्रेज़ सरकार तथा बीकानेर राज्य के बीच भावलपुर तथा सिरला के मार्ग में सरायें, कुएं तथा मीनारें बनवाने

भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में कुएं आदि वन-षाना तथा कर में कमी करना श्रीर राहदारी घटाने के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी हुई।
महाराजा ने श्रंग्रेज़ सरकार की इच्छातुसार कर में
कमी की एवं मार्ग का समुचित प्रबन्ध कर इसकी
सचना गवर्नर जेनरल के पास भेज दी। पहले प्रति

ऊंट श्राठ रुपया कर लगता था, वह घटाकर श्राठ श्राना कर दिया गया तथा सामान की प्रति बैलगाड़ी पर एक रुपया कर नियत हुआ। अन्य टस्ट्र, खच्चर, मैंसा, बैल श्रादि जानवरों पर लदकर जानेवाले सामान पर बार श्राना प्रति जानवर स्थिर हुआ। कर में कमी करने से राज्य को हानि तो बड़ी हुई, पर व्यापारियों को बहुत लाम हुआ तथा अंग्रेज़ सरकार

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४४-६ । पाठलेट, गैज़ेटियर घॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८३-४।

भी उसके इस कार्य से वहुत खुश हुई।

राजपृत सरदारों को अपनी लड़िकयों के विवाह के समय दहेज धादि में बड़ा खर्च उठाना पड़ता था, जिससे वे कर्ज़ के बोभ से दय जाया

राजपूत कन्याओं की न मारने की पुनः साकीद करना करते थे । इससे तंग आकर राजपूत यहुधा अपनी लड़िकयों को मार डालते थे। इसकी रोक करने के लिए महाराजा ने वि॰ सं० १८६३ (ई० स० १८३७) में गया में ही अपने सरदारों

से प्रतिक्षा करा ली थी कि वे भविष्य में अपनी लड़िकयों को न मारेंगे। वि० सं० १६०१ (ई० स० १८४४) में अंग्रेज़ सरकार की ओर से इस फ़ुमथा को मिटाने के सम्बन्ध में खरीता पहुंचा। महाराजा ने उसके अनु- सार इस विषय में ये नियम बनाकर राज्य में प्रचलित कराये कि सब सरदार अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार विवाह में खर्ची करेंगे; जिस सरदार अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार विवाह में खर्ची करेंगे; जिस सरदार के पास भूमि न होगी वह विवाह में केवल सी रुपये खर्च करेगा, जिसमें से त्याग के दस रुपये होंगे तथा चारण लोग न तो किसी के साथ त्याग के सम्बन्ध में भगड़ा करेंगे और न दूसरे इलाक़े में त्याग मांगने जायेंगे।

वि० सं० १६०२ चैत्र सुदि १३ (ई० स० १८४४ ता० २० अप्रेल ) को बीकानेर में हुकुमचन्द की कोटड़ी में वीदावत हरिसिंह पकड़ा गया।

बीदावत हरिसिंह और भन्ननी का पकड़ा जाना उन्हीं दिनों भोजोलाई का श्रन्नजी भी सुजानगढ़ में पकड़ लिया गया तथा दोनों हनुमानगढ़ ( भटनेर ) के क़िले में क़ैद किये गयें ।

बहुत दिनों पहले से ही भावलपुर के लोग धीकानेर की सीमा में

<sup>(</sup>१) दयाबदास की क्यात; नि०२, पत्र १४७-८। पाउवेट; गैज़ेटियर भाँच् दि बीकानेर स्टेट; पु० ८४।

<sup>(</sup>२) दयात्तदास की स्यात; जि॰ २, पन्न १४० । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ८४।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १४०।

लूट-मार करते थे। अनूपगढ़ के द्वाकिम ने महाराजा से इसकी शिका-

भावलपुर के बागियों का बीकानेर में उपद्रव यत भी की थी, परन्तु मेल होने के 'कारण उस समय उसने उनके विरुद्ध कुछ किया नहीं गया। वि० सं० १६०२ आध्विन चदि १३ (ई० स० १८४४

ता० २६ सितम्बर) को फिर भावलपुर के लोगों ने गांव लालगढ़ के कई भनुष्यों को मारकर वहां का माल-असवाब लुट लिया। महाराजा से इसकी शिकायत होने पर उसने अंग्रेज़ सरकार को इसकी सूचना दी। कार्तिक भास में ४०० भावलपुरियों ने गांव ततारसर में आकर वहां अपना धूलकोट निर्माण किया। तब दीपसिंह पंवार की अध्यक्तता में बीकानेर की फ्रीज ने जाकर उन्हें घेर लिया। फलस्वरूप भावलपुरियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, परन्तु इतने से ही उनका उत्पात बन्द न हुआ और वे उपद्रव करते ही रहें।

वि० सं० १६०२ मार्गशीर्ष वर्दि १२ (ई० स० १८४४ ता० २६ मधम्बर) को कप्तान जैक्सन भावलपुर एवं बीकानेर के बीच का सीमा-

सिक्कों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज सरकार की सहायता करना सम्बन्धी भगड़ा तय करने के लिए बीकानेर गया। वहां कुछ दिन ठहरकर वह स्रतगढ़ गया, जहां मि॰ कर्निगहाम भी उससे मिल गया। सीमा-सम्बन्धी निर्णय के समय बीकानेरवालों ने कहा

कि हमारी सरहद दंदा तक है, लेकिन भावलपुरवाले कहते थे कि सोतर तक हमारी सरहद है। इस विषय का अनुसन्धान हो ही रहा था कि इतने में लाहौर की तरफ़ लड़ाई लिड़ जाने की सूचना मिली, जिसपर कर्निगहाम उसी समय लौट गया। अंग्रेज़ सरकार ने बीकानेर से सेना तथा तोपें आदि युद्ध-सामग्री मंगवाई थी, अतएव पौष विदे १० (ता० २४ दिसम्बर) को कप्तान जैक्सन हनुमानगढ़ (भटनेर) पहुंचा और वहां से बीकानेरी तोपें, ऊंट तथा सेना आदि साथ ले उसने मलोट की और प्रस्थान किया। फिर मुक्तसर पर श्रिधकार करने के पश्चात् यह सेना

<sup>(</sup>१) दयाचादास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४०-१।

क्षया वाद में वीकानर से आई हुई दो तोवें, एक गुन्वारा तथा सवार-सेनां आसववाला में टहरी। इस सेना को सतलज पार करने का तो अवसर न आया, क्योंकि वि० सं० १६०३ चैत्र सुदि ३ (ई० स० १८४६ ता० ३० मार्च) को लाहौर के महाराजा एवं अंग्रेज़ सरकार के बीच सुलह हो गई; पर उधर के युद्ध में वीकानर की सेना ने चड़ी वीरता वतलाई। अंत में लड़ाई में वड़ी तत्परता से कार्व करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने वीकानर के सैनिक-सरदारों की बड़ी प्रशंसा की और उनके लिए खिलअतें मेजीं, जिसपर महाराजा ने सीधमुख के टाकुर हटीसिंह, चाहड़वास के वीदावत वक़्तावरिंह, खारवारा के माटी भूपालसिंह, दीपसिंह पंवार (जैतसीसर), केलां के माटी मूलसिंह, जसायों के शृंगोत वीका भोमसिंह, शृंगोत वीका लक्षमनिंह (शृंगसर) तथा महाजन, रावतसर, चीदासर, वाय, सांख, नीमा, राजपुरा, अजीतपुरा, माद्रा, सार्छड़ा, हरासर, सांख्वा, चीटगोक और कुंमाणा के प्रधानों तथा अन्य सैनिक अफ़सरों को, जो सेना में थे, आभूपण तथा सिरोपाव दिये। इस अवसर पर अंग्रेज़ सरकार की ओर से दो तोपें पूरे सरंजाम के साथ महाराजा को उसकी अमृल्य सेवाओं के वदले में भेंट की गईं।

भावलपुर का सीमासम्बन्धी भगड़ा तय न होने के कारण श्रव भी उधर के लोगों का उपद्रव वीकानेर की सीमा में जारी था। वीकानेर

<sup>(</sup>१) दयात्तदास की क्यात; जि॰ २, पत्र १४१-४। पाउतेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ८४-४।

सिक्बों के साथ की इस नड़ाई में सहायता पहुंचाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा, उसके सरदारों और सैनिकों की बहुत प्रशंसा की । इस सम्बन्ध में कई खरीते और पत्र राज्य में आये, जिनसे से क्रॉरेन डिपार्टमेंट के मंत्री-द्वारा राजपूताने के पूजेंट ह दि गवर्नर जेनरल के नाम लिखे हुए ता० २० अगस्त १८४७ ई० (श्रावण सुदि से वि० सं० १६०४) के एक पत्र ( Despatch ) में लिखा है—

<sup>&#</sup>x27;श्रीमान् गवर्नर जेनरल को यह जानकर श्रतीव सन्तोष हुआ कि बीकानेर के महाराजा ने अपने राज्य के समस्त साधन श्रापकी श्रधीनता में रखकर हार्दिक सहायता प्रदान की है। श्रापकी श्रधीनता में महाराजा की सेना-द्वारा प्रदर्शित वहादुरी और स्वामिनाक़ के कार्यों को श्रीमान् वड़ी प्रंशसा के योग्य समस्तते हैं।'

भावलपुर के बागियों का पुनः चपद्रव से उनका नियन्त्रण करने के लिए कुछ श्रीर सरदार लालगढ़ के थाने में नियुक्त किये गये, परन्तु भावलपुरियों ने १४०० पैदलं सेना तथा

कई तोपों के साथ ततारसर में आकर घूलकोट निर्माण करने का प्रयत्न जारी रक्जा?।

रावजी के डूंगरसिंह आदि बागी क़ैदकर श्रंश्रेज़ सरकार-द्वारा आगरे के जेलखाने में रक्खे गये थे। वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७)

हूंगरासिंह की गिरफ्तारी करने का प्रवश्थ में मानसिंह त्रादि उक्त जेलखाने पर हमलाकर उन्हें निकाल ले गये। इस सम्बन्ध में सूचना ऋाने पर महाराजा ने अपने सब जागीरदारों एवं विभिन्न

परगनों के द्वाकिमों को आज्ञा दी कि डूंगरसिंद आदि तथा उनके भगाने वाले मानसिंद और उसके साथियों में से यदि कोई व्यक्ति बीकानर इलाक़े में प्रवेश करे तो वह अविलम्ब गिरमतार कर लिया जाय। ऐसा करनेवाले को राज्य की ओर से पुरस्कार दिये जाने तथा इसके विरुद्ध उनमें से किसी को भी आश्रय देनेवाले का पट्टा आदि ज़ब्त कर लिये जाने की सूचना भी दरबार की ओर से प्रकाशित हुई। उन्ही दिनों लुटेरों की सहायता करने का भूठा दोवारोपण मेहता हिन्दूमल पर अलवारों-द्वारा किया गया, जिसपर वह अपनी सफ़ाई देने के लिए शिमला में गवर्नर जेनरल की सेवा में उपस्थित हुआ?।

जब श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से मि॰ फ़ास्टर डूंगरसिंह श्रादि को पकड़ने के लिए श्राया तो महाराजा ने उसकी सहायतार्थ शाह केसरी

जुहारसिंह आदि का पकडा जाना चन्द को उसके पास भेज दिया। डूंगरसिंह तथा जुहारसिंह आदि जेल से भागकर रामगढ़ गये, जहां के अप्रवालों से १,४००० रुपये ठहराकर

(१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४३।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४४ । पाउलेट; गैज़ेटियर **भॉ**र् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८४ ।

जहारसिंह अपने साथियों सिंहत बीकानेर गया । इसकी सूचना मिलते ही शाह केसरीचन्द ने उसका पीळा किया और पगल तथा वरसलपुर की तरफ़ लुटेरों से अगड़ाकर उनमें से नौ को गिरफ़्तार कर लिया। रामगढ के अग्रवालों ने बीकानेर इलाक्ने के अग्रवालों के नाम रुपयों की हंडियां लिखकर लुटेरों को दी थीं। जब वे रुपये वसलकर लौटने लगे तो बीकानेर के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर रुपये छीन लिये। लुटेरों के मुखिये अब भी निर्भय विचरण करते थे। अवसर पाकर उन्होंने नसीराबाद की अंग्रेज़ों की छावनी के खज़ाने पर छापा मारा। तब अंग्रेज सरकार ने उनकी गिरफ़्तारी के लिए कमान शॉ को भेजा. जो बीकानेर जाकर महाराजा से मिला । महाराजा ने ठाकर इरनाथसिंह ( मंघरासर ) पवं मेडता हरिसिंह को सेना सहित उसके साथ कर दिया। गांव विगा में पहुंचने पर जब जुहारसिंह श्रादि के निकट होने की खबर मिली तो कतान शॉ ने बीकानेरी सेना के साथ उनपर आक्रमण किया । गांव घड़सीसर में लुटेरे ठहरे हुए थे, उन्हें चारों तरफ़ से घेरकर उनपर गोलियां चलाई गईं। अंत में ठाऊर हरनाथसिंह के समसाने से जुहारसिंह आदि ने आत्मसमर्पण कर दिया और वे सब गिरफ्तार कर लिये गये ।

सीकर का प्रधान मुकुन्व्सिंह भी उन दिनों लूट मार किया करता था, जिससे प्रजा को बड़ा कष्ट था। अखबारों में इस सम्बन्ध में फिर

सिरसा में मुकुन्दासिंह का खपदव प्रकाशित हुआ कि महाराजकुमार तथा बीकानेर दरबार उससे मिले हुए हैं। मेहता हिन्दूमल ने अधिकारियों के पास पत्र लिसकर इस भूठे

दोषारोपण की शिकायत की और उनकी निर्दोपिता प्रमाणित की। पीछे से अंग्रेज़ सरकार-द्वारा अन्य लुटेरों को एकड़ने के सम्बन्ध में ताकीद के सके और परवाने आने पर बीकानेर के सरदारों ने सीकर तथा जोधपुर के लुटेरों से लुटी हुई सम्पत्ति छीनने और उन्हें बहुत हानि

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२७-१। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकामेर स्टेट; पु॰ ८१।

पहुंचाने में सहायता दी'।

उसी वर्ष (वि० सं० १६०४) में कर्नल सदरलैंड के आगमन के समय महाराजा के मना करने पर भी भेहता हिन्दूमल रुग्णावस्था में हाथी पर

महाराव हिन्दूमल मेहता की मृत्यु सवार होकर महाराजा के साथ उसकी पेशवाई को गया। लौटते समय महल के फाटक के पास पहुंचते-पहुंचते उसकी हालत अधिक खराब हो गई और

वह वेहोश हो गया। फिर वह वड़ी सावधानी के साथ भीतर पहुंचाया गया, पर कुछ ही दिनों वाद उसका देहांत हो गया। अपने विनम्न स्वभाव पवं कार्यतरपरता के कारण वह महाराजा और अपने देशवासियों के साथ-साथ अंग्रेज़ अधिकारियों का भी वड़ा त्रिय बन गया था। कतान जैक्सन ने अपने वि० सं० १६०४ माघ खुदि ७ (ई० स० १८४८ ता० ११ फ़रवरी) के खरीते में उसकी असामायेक तथा दु:खद मृत्यू पर शोक प्रकट किया<sup>3</sup>।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) में जव सिक्खों से पहली बार श्रंत्रेज़ सरकार को लोहा लेना पड़ा था, उस समयभी वीकानेर के महाराजा

दीवान मूलराज के वागी होने पर श्रंश्रेज़ सरकार की सहायता करना ने उसे यथोचित सहायता पहुंचाई थी। लगभग दो वर्ष पश्चात् जब मुलतान का गवर्नर दीवान सूलराज<sup>3</sup> विद्रोह करने पर उतारू हो गया तो श्रंग्रेज़ सरकार ने महाराजा को लिखा कि भावलपुर तथा

मुलतान के मार्ग में थाने स्थापित कर दो, जिससे उधर से कोई मुलतान में न जा सके श्रीर मूलराज की जो संपत्ति मुलतान में रहनेवाले व्यापारियों के पास जमा हो वह सब ज़ब्त कर लो। महाराजा ने तदनुसार सारा

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १४१-६२ । पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८४।

<sup>(</sup>२) दयासदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न १६२ धौर १६४। पाउलेट, गैज़ेटियर धॉव् दि वीकानेर स्टेट, ए॰ ६६।

<sup>(</sup>३) यह श्रंप्रेज़ सरकार की तरफ से मुजतान का गवर्गर नियुक्त था। वाद सें यह सरकार से विद्रोही हो गया श्रीर आख़िरकार मार ढाखा गया।

प्रवन्ध कर दिया, परन्तु तहक्रीकात करने पर स्रूलराज की कोई सम्पत्ति वहां के व्यापारियों के पास न पाई गई, जिसकी यथा-समय श्रंग्रेज़ सरकार को सूचना दे दी गई

मूलराज के विद्रोही होते ही सिक्खों ने दुवारा सिर उठाया, जिससे श्रंप्रेज़ सरकार को उनके विरुद्ध पुन: हथियार उठाना पड़ा। पूर्व की

दूसरे सिक्ख युद्ध में श्रेयेज सरकार की सहायता करना मांति इसवार भी अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा को चि० सं० १६०४ आश्विन सुदि १४ (ई० स० १८८८ ता० १२ अक्टोबर) को वीकानेर से ऊंट फ्रीरोज़पुर भेजने के लिए लिखा। इसपर महाराजा ने डसी

समय १०० ऊंट भेज दिये। फिर खरीता आने पर उसने सेना के लिए आटे आदि का अच्छा प्रयन्ध कर दिया। इन कार्यों के अतिरिक्त महाराजा ने मंगवाये जाने पर वाघिसह के साथ ४४ सवार भेजे। फिर सरकार को ज़करत होने पर मीर मुराद्अली आदि ४० गोलंदाज़ और कई तोंपें एवं सवार फ़ीरोज़पुर भेजे गये। इन लोगों ने यहुत अच्छा काम किया, जिसकी प्रशंसा का खरीता सरकार की तरफ़ से द्रवार में पहुंचा?।

वि० सं० १६०६ (ई० स० १८४६) में श्रंग्रेज़ श्रप्तसरों ने जाकर वीकानेर, भावलपुर तथा जैसलमेर की सीमा वीकानेर, भावलपुर एवं निर्धारित कर दी, जिससे उपर्युक्त तीनों राज्यों का प्रितिदिन का सीमा सम्बन्धी, भगड़ा समाप्त हो गया<sup>3</sup>।

वि० सं० १६०३ ( ई० स० १८४६ ) में महाराजा ने अपने नाम से

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६४। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉच् दि बीकानेर स्टेट; १० ८६ ।

<sup>(</sup>२) दयाळदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १६४-६। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ८६।

<sup>(</sup>३) दयानदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६६। पाउनेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ दर्श-६।

राजरतनविद्दारी का मंदिर बनाना प्रारंभ किया था, जिसके पूर्ण द्दोने पर
वि० सं० १६०७ फाल्गुन सुदि १ (ई० स० १८४१
ताजरतनविद्दारीजी के
संदिर की प्रतिष्ठा
वर्मकी प्रतिष्ठा की ।

महाराजा का एक विवाह उदयपुर में हुआ था, जिसका उल्लेख ऊपर आ गया है। इसके अतिरिक्त उसकी देरावरी आदि तीन राणियों के उल्लेख भी ख्यात में मिलते हैं । सरदारसिंह के अतिरिक्त उसके एक पुत्र शेरसिंह था, जो नि:सन्तान मर गया।

वि० सं० १६०८ श्रावण सुदि ११ (ई० स० १८४१ ता० ७ झगस्त)

ग्रह्माराजा की मृत्यु

यहाराजा की मृत्यु

देहांत हो गया ।

महाराजा रत्नसिंह के समय श्रंग्रेज़ सरकार के साथ का बीकानेर राज्य का सम्बन्ध और सुदृढ़ हुआ। उसके समय में भी राज्य के कुछ

दयाजदास की ख्यात ( जि॰ २, पत्र १६६ ) तथा पाउकेट के 'गैज़ोटियर कॉफ् दि बीकानेर स्टेट' ( पृ॰ ८६ ) में भी यही तिथि दी हैं।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६८।

<sup>(</sup>२) वहीं, जि॰ २, प्र॰ १२२, १२७ और १३४।

<sup>(</sup>३) यह नाम पाउन्नेट के 'गैज़ेटियर श्रॉव् हि बीकानेर स्टेट' के शेष संप्रह संक्या १ के अन्तर्गत दिये हुए बीकानेर के राजाओं के वंशवृक्ष में मिछता है. तथा महाराजा के एक और ख़वासवान पुत्र का भी उसमें उन्नेख है।

<sup>(</sup>४) .....शीविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १६०८ वर्षे शाके १७७३ प्रवर्तमाने महामंगलप्रदायके मासोत्तमेमासे श्रावणमासे शुमे शुक्कपचे श्रीपवित्राएकादश्यां (११) गुरुवासरे.....शीमद्राजराजेश्वर-नरेन्द्रशिरोमणिश्रीमन्महाराजाधिराज श्री० १०८ श्रीरत्निसंहवर्मा वैकुंठ-परमधामप्राप्तः.....।

<sup>(</sup> महाराजा रत्नसिंह के बीकानेर के मृत्यु समारक से ) ।



रसिकविरोमणिजी थौर राजरतनबिद्वारीजी के मंदिर, बीकानेर

भद्दाराजा रत्नसिंह का स्यक्तित्व सरहार उपद्रवी रहे, जिनका उसने समुचित प्रवन्ध किया। समय पड़ने पर वह स्वयं भी सेना का संचालन किया करता था। वह वीर, वीरों

का सम्मान करनेवाला, बुद्धिमान, भ्रमणशील, विद्वानों का श्राश्रयदाता श्रीर षड़ा सुधारक था। उसकी प्रशंसा में लिखे हुए 'जसरत्नाकर'', 'रतनविलास'' श्रीर 'रतनरूपक<sup>3</sup>' श्रथवा 'रतनजसप्रकास' नामक काल्य-प्रनथ मिलते हैं।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४१) की लाहीर के सिक्लों के साथ

(१) यह एक श्रज्ञातनामा लेखक का महाराजा रत्नसिंह की प्रशंसा में १ मा पत्नों का लिखा हुआ काव्य-अन्य है, जिसमें कवित्त, दोहे आदि छुन्दों में कियता की गई है। इसमें बीकानेर के नरेशों की वंशावती के श्रितिरिक्त उनके समय में होनेवाली घटनाओं का भी उद्धेख है। वि० सं० १ मा में गई। बैठने, वि० सं० १ मा में में गई। बैठने, वि० सं० १ मा में में मुग्ल शासक के पास से उपहार श्रादि आने और वि० सं० १ मा से उसकी गया-याश करने का खेल इसमें मिलता है। इस अन्य में स्थान-स्थान पर इसके बियों के गीत भी दिये हैं, जो मूल पुस्तक से अधिक भाषीन हैं।

( टेसिटोरी, ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉग ऑव् बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्टस, सेक्शन २, पार्ट १, ए० २४-म बीकानेर )।

(२) बीटू भोमा-रिचत इस काव्य-प्रन्थ में महाराजा रस्त्रसिह की गया-यात्रा भौर कुंवर सरवारसिंह के विवाह का उक्षेख है। इस प्रन्थ का प्रारम्भिक भंश नीचे जिले भनुसार है—

> मिसत्तत परचै मुसदीया, सचव मंत्र सिरदार ।

रामचन्द्र जिम रतनसा

साभा सिरै दरबार ॥ १ ॥ . . . . .

( टेसिटोरी, ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉग ऑव् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १, पृ० ४६-४० बीकानेर )। इस नाम का एक अन्य और भी मिला है, पर उसके लेखक का नाम अज्ञात है। ( वहीं; सेक्शन २, पार्ट १, पृ० ४१-२ वीकानेर )।

(३) कविया सागरदान करणीदानोत-रचित इस काव्य-प्रन्थ में भी महाराजा रानसिंह का प्रशंसात्मक वर्णन है। इसमें गढ़ और नगर का विशेष रूप से वर्णन है।

की श्रंशेजों की लड़ाई में जिन बीकानेरी सरदारों एवं सैनिकों ने षहादुरी दिखलाई थी, उन्हें उसने सिरोपाव श्रीर श्राभूषण श्रादि देकर सम्मानित किया । उसने हरद्वार, गया श्रीर नाथद्वारा की यात्रा की थी। वह राजपूर्तों में प्रचलित लड़िकयों को मारने की प्रथा का कट्टर विरोधी था। गया में रहते समय उसने अपने सरदारों से इस कुप्रधा को बन्द कर देने की प्रतिज्ञा करवाई और पीछे से उस प्रतिज्ञा का उन्नंघन करनेवाले की जागीर जन्त करवाने की आधा निकलवाई । उसके राज्य-समय में मुगल-साम्राज्य की दशा विगड़ जाने के कारण देश में सर्वत्र श्रशानित फैल गई। पिंडारियों और मरहटों के उपदवों के कारण श्राय के साधन नष्ट हो गये. जिससे कुछ सरदारों ने लूट-ससोट का धन्धा श्रक्तियार कर लिया। महाराजा ने ऐसे सरदारों का सदा यक्ति से दमन किया। राज्य की प्रजा को बढ़े हुए करों के कारण सदा कए रहता था। जिससे उसने उन करो में बहुत कमी की और यात्रियों की सुविधा के लिए श्रंग्रेज़ सरकार के श्रनुरोध करने पर भावलपुर और सिरसा के मार्ग में कुएं, मीनारें श्रीर सरायें बनवाईं। उसे इमारतें बनवाने का भी बडा शौक था। वह विष्णु का परमभक्त था। राजरतनविहारी के मन्दिर की प्रतिष्ठा उसी के समय में हुई थी। अपने स्वर्गीय पिता के प्रति उसकी श्रसीम श्रद्धा थी। उसकी स्मारक छत्री निर्माण करने के श्रतिरिक्त उसने अपने पूर्वजों की छित्रयों का भी, जो ट्रट-फ्रट गई थीं, जीर्णोद्धार कराया।

मुग्रल-साम्राज्य की दशा उसके समय बहुत हीन हो गई थी और श्रंग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रमुत्व के आगे उनका प्रभाव चीण हो गया था। पेसी अवस्था में भी तत्कालीन मुग्रल शासक अकबर (दूसरा) ने पुरानी परिपाटी के अनुसार महाराजा के पास माही मरातिब का सम्मान और जिल- अत आदि भेजकर दोनों घरानों की पुरानी मित्रता का परिचय दिया था।

<sup>(</sup> टेसिटोरी, ए डिस्किप्टिव कैटेलॉग ऑव् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्युस्किप्ट्स, सेक्शन २, पार्ट १, ५० ४१ बीकानेंर ) 1

### नवां अध्याय

# महाराजा सरदारसिंह और महाराजा डूंगरसिंह

### महाराजा सरदारसिंह

महाराजा सरदारसिंह का जन्म थि॰ सं॰ १८७४ भाद्रपद सुदि १४ (ई॰ स॰ १८१८ ता॰ १३ सितम्बर) को हुआ था अौर पिता की मृत्यु के पश्चात् वि॰ सं॰ १६०८ भाद्रपद विद ७ (ई॰ स॰ १८४१ ता॰ १६ अगस्त) को तेंतील वर्ष की अवस्था में वह बीकानेर के सिंहासन पर बैटा ।

महाराजा रत्नसिंह ने अपने जीवन काल में विवाह आदि कार्यों में होनेवाले विशेष खर्च को रोकने के लिए कुछ आज्ञायें जारी की थीं।

प्रमाहित के कानून बनाना

महाराजा सरदारसिंह ने भी सिंहासनारुढ़ होने पर प्रजाहित के लिए कई कानून बनाये।

महाजन लोग प्राय: ग्ररीव प्रजा का रुपया लेकर खा जाते थे और पीछे से दिवाला निकाल देते थे। महाराजा ने इस सम्बन्ध में यह कानून बनाया कि दिवाला निकालने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बहियं दरबार में पेश करनी होंगी ताकि उसकी मिल्कियत एवं लेन देन की जांच की आवे; उसका एक साल का खर्च निकालकर शेष रक्तम उसके कुर्ज़दारों को दे दी जावे और जब तक वह कर्ज़दारों को पूरा-पूरा

<sup>(</sup>१) वीरविनोद्; साग २, ५० ११२।

<sup>(</sup>२) पाउलेट-कृत गैज़ेटियर घॉव् दि बीकानेर स्टेट (४० ८६) में गही बैठने का समय ई० स० १८४२ (वि० सं० १९०६) दिया है जो ठीक नहीं है।

रुपया न जुका दे, उसे 'मौसर' (मृत्यु भोज) करने, रंगा हुआ पारचा काम में लाने एवं अपना घर छोड़कर अन्यत्र जाने का अधिकार न रहेगा। इसके अतिरिक्त महाजनों से जो रक्तम 'बाइ' (एक प्रकार का कर) नाम से वस्ता की जाती थी, वह महाराजा ने माफ्त कर दी। राज्य के अहलकारों में सामर्थ्य न होने पर भी दूसरों की देखा देखी मृत्यु तथा विवाह आदि अवसरों पर फ़जूल-खर्ची करने का रिवाज सा पड़ गया था। महाराजा ने यह क़ानून बना दिया कि मृत्यु-भोज में सिवाय 'लापसी'' के अन्य प्रकार का साना न होगा। व्याह-शादी अथवा नुकते (मृत्यु-भोज) के अवसर पर मीठा पक्वा आदि करने का लोगों को अधिकार रहेगा, पर उक्त अवसरों पर सिवाय विराद्रीवालों के और लोग समिलित न होंगे और जो बाहरी मनुष्य इसके विपरीत शामिल होगा उसपर राज्य की ओर से जुर्माना होगा।

उन दिनों महाराजा की तरफ़ से महाराव हरिसिंह र्अंग्रेज़ सरकार के पास रहता था। महाराजा ने अंग्रेज़ सरकार एवं बीकानेर राज्य के

मेहता झोगमल को अंग्रेज़ सरकार के पास भेजना सीमासम्बन्धी भगड़े को तय करने के लिए मेहता छोगमल को मि॰ प्लमूर के पास भेजा, जहां से सफल होकर लौटने पर उसे पुरस्कार दिया

गया ।

चूरू का इलाक़ा पहले ही खालसा कर लिया गया था । विश् सं० १६११ माघ सुदि १३ (ई० स० १८४४ ता० ३० जनवरी) को ठाकुर ईखरीसिंह आदि चूरूवालों ने आक्रमण कर अपनी पूर पर अधिकार करनेवालों जागीर (चूरू) पर पुन: अधिकार कर लिया । पर सेना भेजना मोतीसिंह, सालमसिंह, जवाहरसिंह आदि वणीरोत तथा गोपालसर, घन्टियालका, दलपतसर आदि के अन्य बहुत से सरदारों

<sup>(</sup>१) गेहूं के दिखिये और गुद्द से बना हुआ राजपूताने का एक प्रकार का भीठा खाद्य पदार्थ।

<sup>(</sup>२) मेहता महाराव हिन्दूमल का पुत्र।

ने १७०० फ्रींज के साथ पहुंचकर यह प्रकट किया कि हमारी एक कृतार लुटेरों ने नष्ट कर डाली है। उनका विसाऊवन्द में होना जानकर हम श्राये हैं, परन्तु वास्तव में यह उनका बहाना था, जिसमें चूरुवाले फंस गये श्रीर इस प्रकार बड़ी सरलता से किले में प्रवेश कर उन्होंने वहां के मनुष्यों पर आक्रमण किया श्रीर उन्हें परास्त कर किले पर अपना श्रिधकार कर लिया। जब इसकी स्चना सुजानगढ़ मे राज्य के कर्मचारियों के पास पहुंची तो बहां से फ्रींजदार हुकमसिंह, पुरोहित प्रेमजी तथा ठाकुर हरनाथसिंह (मंघरासर) आदि ने सेना सहित चूरू जाकर विद्रोहियों को घेर लिया। विद्रोहियों ने उनका सामना किया, पर उनकी पराजय हुई श्रीर ईश्वरी-सिंह मारा गया।

वन दिनों भारत में सतीप्रधा तथा जीवित समाधि लेने का बहुत प्रचार था। लार्ड विलियम वेंटिक के समय श्रंत्रेज़ सरकार का इस आर

महाराजा का सती प्रथा और जीवित समाधि को रोकना

घ्यान आकर्षित हुआ और उक्त गवर्नर जैनरल ने सती-प्रथा को बंद करने का क्रानून जारी किया,

परन्तु राजपूताने में यह प्रथा बहुत समय तक जारी रही और वहां के राजा लोग सती-प्रथा को बन्द करने में अपने धर्म की हानि होना समक्ष उसको मिटाने की ओर प्रवृत्त न हुए । बीकानेर राज्य भी उस समय सती-प्रथा को धर्म का अङ्ग मानता था, इसलिए उस प्रथा को मिटाने में तत्पर न हुआ। तब अंग्रेज़ सरकार के राजयूताने के पोलिटिकल अफ़सरों ने उसका खास तीर पर इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इसपर महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६११ (ई० स० १८४४) में अंपने राज्य में नीचे लिखा इश्तिहार जारी कर सती-प्रथा और जीवित समाधि-प्रथा वन्द करना दी—

'सती होने को श्रंग्रेज़ सरकार आत्मवात और इत्या का अपराध सममती है, अतपव इस प्रया को वन्द करने के लिए श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से वड़ी ताक़ीद है, अतएव इसकी रोक के लिए इश्तिहार जारी हुआ है, और कर्नल सर हेनरी लारेंस (ए० जी० जी०) ने सती होने पर उसको म रोकनेवाले व सहायता देनेवाले को कठोर दएड (सज़ा) देने के लिए खरीता भेजा है। श्रतः सब उमरावों, सरदारों, जागीरदारों, श्रहलकारों, तहसीलदारों, ज़िलेदारों, थानेदारों, कोतवालों, भोमियों, साहकारों, चौधरियों श्रोर प्रजा को श्री जी हजूर श्राह्मा देते हैं कि सती होनेवाली की को इस तरह सममायें कि वह सती न हो सके श्रीर उसके घरवालों व संबंधियों श्रादि को कहा जावे कि वे इस कार्य में उसके सहायक न हों। खामी, साधु श्रादि जो जीवित समाधि लेते हैं, वह रसम भी बन्द की जाती है। श्रव कदाचित् सती होने व समाधि लेनेवालों को सरदार, जागीरदार, श्रहलकार, तहसीलदार, थानेदार, कोतवाल श्रादि राज्य के नौकर मना न करेंगे तो उनको नौकरी से पृथक् कर उनपर जुमांना किया जावेगा एवं सहायता देनेवालों को श्रपराध के श्रवसार क्रैद का कठोर दंड दिया जावेगा।

उसी वर्ष चैत्र विद ७ (ई० स० १८४४ ता० १० मार्च) को महाराजा मे हरद्वार की झोर प्रस्थान किया । मार्ग में जीन्द में उहरकर वह वि० सं० १६१२ वैशाख सुदि ११ (ता० २८ झप्रेल)

महाराजा की हरदार यात्रा तथा ऋलवर में विवाह को हरद्वार पहुंचा। यहां से लौटते समय जब वह रुड़की में ठहरा हुआ था तब अलवर से कुछ

प्रतिष्ठित व्यक्ति विवाह का सन्देशा लेकर आये । इसपर अलवर जाकर वि० सं० १६१२ (प्रथम ) आषाढ़ विद् १४ (ई० स० १८४४ ता० १३ जून ) को महाराजा ने बहां के स्वामी विनयसिंह की पुत्री से विवाह किया।

हिन्दुस्तान के गवर्नर जेनरता लॉर्ड डलहोज़ी के समय यह क़ानून अमल में लाया गया कि पुत्र के न होने पर कोई देशी राजा किसी को गोद नहीं ले सकता। इसी क़ानून के अनुसार उसने स्रांसी, सतारा, नागपुर, तंजोर आदि देशी राज्यों

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः जि० २, प्रकरण श्रठारहवां।

<sup>(</sup>२) ई॰ स॰ १८१२ में इसका जन्म हुआ था। ई॰ स॰ १८४८ में भारत का गवर्नर जेनरज हुआ और ई॰ स॰ १८६० में इसका देहावसान हुआ।

को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार बरार और अवध भी अंग्रेज़ी राज्य में मिलाये गये। उसकी इस नीति का यह फल हुआ कि सारे भारत में असन्तोष फैल गया। असन्तोष फैल रहा था ऐसे में बंगाल में एक नई बन्दूक का, जिसके कारतूस के सिरे को दांत से काटना पड़ता था, प्रचार किया गया। इस बन्दूक के सम्बन्ध में ई० स० १८१७ के जनवरी (वि० सं० १६१३ माध) में यह किंवदन्ती फैली कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चरवी लगी है। धीरे-धीरे भारत के प्रत्येक स्थान में फैलती हुई यह बात जब धर्म-भीह भारतीय सैनिकों के कानों तक पहुंची, तब वे धर्मनाश की आशंका से विचलित होकर अंग्रेज़ सरकार के विखस हो गये। सबसे पहले कलकत्ते के पास दमदम की छावनी में विद्रोह के लत्त्रण प्रकट हुए। फिर शनै: शनै: बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, लानऊ, कानपुर, बरेली, आंसी आदि के सैनिक भी बिगढ़ उठे'।

- दिल्ली के करलेखाम का समाचार ता० १२ मई (वि० सं० १६१४ उपेष्ठ विद ३) को लाहौर पहुंचा। वहां भी सिपाहियों के विद्रोही होने की

सिपाही विद्रोह में अंग्रेज़ सरकार की सहायता करना संभावना विद्यमान थी । फीरोज़पुर, मरदान, भोलम, स्यालकोट श्रादि स्थानों की पलटनों ने विद्रोह किया, परन्त श्रंग्रेज़ों ने उनको दमन करने

का तत्काल समुचित प्रवन्ध कर दिया । उधर वीकानेर की सरहद के निकट हांसी में रहनेवाली दो पलटनों में से एक ता० १४ मई को जाकर विद्रोहियों से मिल गई। ता० २६ मई को हिरियाना की पलटन भी विद्रोही हो गई, जिसने नगर में खूब लूट-मार करने के साथ ही वहां के तमाम ईसाइयों को मार डाला और फिर दिल्ली का मार्ग पकड़ा। दिल्ली के वादशाही घराने का मुहम्मद अज़ीमबेग नामक एक व्यक्ति हिसार में अंग्रेज़ों की सेवा में नियुक्त था। विद्रोह-जनित अव्यवस्था से लाभ उठा यादशाही अमलदारी की घोषणा कर वह वहां राज्य करने लगा और

<sup>(</sup>१) मेरा राजपूताने का इतिहास: जि॰ २, पृ० १०७७ !

<sup>(</sup>२) इग्पीरियल गैज़ेटियर ऑव् इंडिया; जि॰ २०, पृ० २७४-१।

अपने नीचे काम करनेवाले सिपाहियों तथा चपरासियों की सहायता से उसने क्राफ़ी उत्पात मचाया। भुज़मूर श्रीर दादरी के नवाबों ने भी यही मार्ग ग्रहण किया तथा हांसी श्रीर सिरसा में रक्खी हुई सेनाएं भी विद्योह पर उतारू हो गई। ऐसी परिस्थित में बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह ने श्रपनी सेना सहित विद्रोह के स्थानों में पहुंचकर विद्रोहियों का दमन करने में श्रंग्रेजों को सहायता पहुंचाने एवं पीहित श्रंग्रेज़ क़ुदुम्बों का समुचित प्रवन्ध करने का निश्चय किया। उसका एक साथ सब स्थानों में स्वयं उपस्थित रहना ऋसंभव था. ऋतएव वह स्वयं तो भादा में रहा श्रीर श्रपनी तरफ से उसने डाक्टर कोलरिज को राजगढ में भेज दिया। इस प्रकार महाराज्य ने एक बड़ी सेना के साथ विद्रोहियों का दमन करने में अपनी सीमा के पास के इलाक़ों में बढा काम किया ! राजपताने के राजाओं में से केवल यही एक राजा स्वयं सिपादी विद्रोह में अंग्रेजों के लिए लड़ने को गया था। ग्रुतर-सवारों के अतिरिक्त महाराजा की तीनों प्रकार की सेनाएं उसके साथ थीं, जिनमें कई तोंथे. चार रिसाले. छः पैदल सेना की पलटने तथा अन्य प्रमुख सरदारों की सेनाएं भी सिमलित थीं। केवल हांसी, हिसार और सिरसा में डी बीकानेर के १००० सवार, ४२६ श्रुतरस्रवार और २३११ पैदल विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को सहायता पहुंचा रहे थे। अन्य छोटे मोटे स्थानों में विद्रोहियों से लड़नेवाली सेनाएं इससे भिन्न थीं। श्रतपव यह कहना श्रतिशयोक्ति न होगा कि सब मिलाकर उसकी कम से कम पांच हजार सेना ने सिपाही-विद्रोह के दमन में कार्यात्मक भाग लिया था, जिसमें कम से कम ४७ प्रमुख टिकानों के बीका, बीदावत,

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वासासहाय, लॉयस राजपूताना; ए० २६०-१।

<sup>(</sup>२)(१) भूकरका (२) सांख् (३) सीधसुख (४) जसाया (१) वाय (६) नीमा (७) राजपुरा (६) कुंभागा (६) दृद्रेवा (१०) हरदेसर (११) विरकाजी (१२) अजीतपुरा (१३) मेघाया (१४) कान्हसर (११) तेहाग्यदेसर (१६) कतार (१७) मेनसर (१८) बीदासर (१६) गोपाजपुरा

कांधलोत, करमसोत, भाटी, पंवार आदि सरदार या उनके कुंवर अथवा प्रधान अपनी-अपनी सेना सहित शामिल थे। प्रधान अफ़सरों में नीचे लिखे व्यक्तियों के नाम उन्नेखनीय हैं—

- (१) महाराव हरिसिंह मोहता
  - (२) फ़ौजदार ठाकुर हुकुमसिंह भाटी
  - (३) राव गुमानसिंह वैद
  - (४) कमांडेंट गुरुसहाय
- (४) साह तस्मीचन्द सुरागा
  - (६) साह लालचन्द सुराणा
  - (७) साह फ़तहचन्द सुरागा श्रीर
  - ( = ) पुरोहित चिमनराम

महाराजा के स्वयं उपस्थित रहने से उसके सैनिकों में झनवरत उत्साह का स्रोत बहता रहता था और उन्होंने बड़ी तत्परतापूर्वक विद्रोह के स्थानों में संकट के समय झंग्रेज़ों को सहायता पहुंचाई। हिसार में उपद्रव खड़ा होने पर जेनरल वान ( Van ) कोर्टलैंड के पहुंचने तक, तीन सप्ताह तक बीकानेर के १७०० सैनिकों ने उस नगर की रक्ता की। फिर ता० २१ जुलाई को हांसी में विद्रोहियों का उपद्रव बढ़ने परमहाराजा के एक हज़ार सैनिक मय हो तोगों के उस नगर की झंग्रेज़ी सेना की सहायतार्थ गये और उनमें से आधे सैनिकों ने तीन सप्ताह तक उस नगर की रक्ता की। हरियाना में छः वार वीकानेरी सेना को विद्रोहियों का सामना करना पड़ा और प्रत्येक वार उसे उनको भगाने में सफलता प्राप्त

<sup>(</sup>२०) सांडवा (२१) चाहरवास (२२) हरासर (२३) लोहा (२४) खुड़ी (२४) कनवारी (२६) सोमासर (२७) पिंहहारा (२८) काछुला (२६) सारो- िंदिया (३०) कन्क्र (३१-) जोगिलिया (३२) रावतसर (३३) मानकरासर (३४) जैतपुर (३४) जारिया (३६) सातून (३७) व्होसणा (३८) कछासर (-३६) घांधूसर (४०) रायसर (४१) चिंहयाला (४२) खारवारा (४३) जांगलू (४४) हाडलां (४५) जैतसीसर (४६) राग्णसर तथा (४७) नाहरसरा ।

हुई। ता० १६ श्रगस्त को बीकानेरी सेना ने हज़ारीपुर के पास २००० विद्रो-हियों को मार भगाया । हज़ीमपुर को जलाने एवं जमालपुर को श्रधीन करने में बीकानेर का सारा रिसाला लेफिटनेन्ट माइल्डमे (Mildmay) के र साथ था। इसके श्रतिरिक्त फाजिलका के पास भी महाराजा ने सैनिक सहायता भेजी थी तथा बादल, मंगली श्रादि में भी उसकी सेनाएं श्रौरतोपें गई थीं'।

सिपाद्दी-विद्रोह में श्रंश्रेज़ों की सहायतार्थ सेना भेजने श्रादि में महा-राजा को बहुत धन व्यय करना पड़ा। इसके साथ ही उसे कितने ही प्रमुख

महाराजा के सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्य सरदारों एवं साहसी सैनिकों से भी हाथ धोना पड़ा। शामपुरे के खेतसिंह का अभूतपूर्व साहसिक कार्य देखकर तो अंग्रेज अधिकारियों को भी चिकत

रह जाना पड़ा था। लेफिटनेन्ट पियर्स की अध्यक्तता में जो थोड़े से बीकानेरी सैनिक बाठूल लेने में लगे थे, उनमें वह भी मौजूद था और शत्रुओं की ओर से निरन्तर होनेवाली अधिवर्षा की किंचित् परवाह न कर वह अकेला ही शहरपनाह पर चढ़ गया था। उपद्रव बढ़ने पर कुछ समय तक तोशाम की तहसील की बीकानेरी सेना की एक डुकड़ी ने रक्ता की। यद्यि बाद में वहां के मुसलमान निवासियों के घोले में फंस जाने के कारण फाटक पर नियुक्त बीकानेरी सैनिकों पर विद्रोही हावी हो गये तथापि तहसील के बीकानेरी सैनिकों ने तहसीलदार तथा थानेदार की रक्ता के निमित्त बड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना किया, परन्तु अन्त में बहुसंख्यक विद्रोही सेना की ही विजय हुई। इस लड़ाई में बीकानेर के नीमा का ठाकुर मोहकमासिंह, कूंजळा का मिट्ठूसिंह और विरकाली का खुमानसिंह मारे गये।

हांसी में अचानक ज्वर फैल जाने से बहुत से बीकानेरी सैनिक अकाल ही काल कवलित हो गये, जिनमें प्रधान मोतमिद साह लालचन्द

<sup>(</sup>१) बोफ़्टिनेन्ट ए॰ जी॰ एच॰ माइल्डमे का ता॰ २४ सितंबर ई॰ स॰ १८२७ का सुरासिका (despatch)।

श्रीर लक्षीचन्द सुराणा भी थें ।

चीकानेर की तरफ़ के वीरगित प्राप्त करनेवाले सैनिकों की टीक' ठीक संख्या का पता तो नहीं चलता, परन्तु इस सम्बन्ध में जेनरल लारेंस अपने ता॰ २१ दिसम्बर सन् १८६० के मारत सरकार के मंत्री के नाम के सरकारी मुरासिले में लिखता है—'केवल हमारे लिए ही लड़ने के कारण घीकानेर के राजा के सम्बन्धी और सरदार बड़ी संख्या में मारे गये। सिपाही विद्रोह में लड़ने, घायल होने और मारे जानेवाले बीकानेरी सैनिकों में राजपूतों के सिवाय वहां के गूजर, जाट, ब्राह्मण, सिक्ख, मुसलमान आदि भी शामिल थे।'

सिपाही विद्रोह में महाराजा ने केवल विद्रोहियों का दमन करने में श्रंग्रेज़ों की सहायता की ऐसा ही नही वरन् उसने खोज-खोज कर पीड़ित

श्रंग्रेज़ कुडुम्बों को अपने रच्या में तेना अंग्रेज़ कुटुम्बों का पता लगवाया और विद्रोह की समाप्ति तक उन्हें अपने राज्य में पहुंचाकर वहीं रक्खा । जेनरल लारेंस का कथन है—'अन्य

राजाओं ने भा अंग्रेज़ कुडुम्बों को आश्रय और मदद दी, परन्तु विद्रोह के कारण भागे हुए अंग्रेज़ों का पता लगाने और उनकी रक्ता करने में जैसी सहायता बीकानेर के राजा ने की वैसी किसी दूसरे से न हुई ।' इस

<sup>(</sup>१) तेफ़्रिटनेन्ट ए॰ जी॰ प्च॰ माइल्डमे का ता॰ २४ सितंबर ई॰ स॰ १८५७ का मुरासिता (despatch)।

<sup>(</sup>२) इसका पूरा नाम सर बॉर्ज सेन्ट पैटिक लारेंस था। इसका जन्म ई० स० . १ मं हुआ था। ई० स० १ मर ७ से १ मह ४ सक यह राजपूताने का एजेन्ट हू दि यनरें के नरत रहा और सारतन्यापी सिपाही निद्रोह के दमन में इस प्रदेश में इसने नदा काम किया। ई० स० १ मह ५ ( नि० सं० १ ६४० ) में इसकी मृद्यु हुई।

<sup>, (</sup>३) ता॰ २१ दिसम्बर ई॰ स॰ १८६० (वि॰ सं॰ १६१७ मार्गशीर्प दुदि ६) का भारत सरकार के मंत्री के ना म का दुरासिला ।

सम्बन्ध में लॉर्ड कैनिंग' ने महाराजा को लिखा था—'विद्रोह के कारण हिसार श्रीर सिरला से भागकर जिन श्रंश्रेज़ों ने श्रापके राज्य में शरण ली उन्हें आपने क्रपापूर्वक आश्रय दिया। श्रापके इस कार्य ने मैत्री-पूर्ण श्रनुग्रह ' का परिचय दिया है, जिससे हमें वड़ी प्रसन्नता हुई है।'

वीकानेर के प्राचीन राजमहलों में आश्रय एवं आतिथ्य पानेवालें श्रंश्रेज़ों में सुप्रसिद्ध कर्नत जेम्स स्किनर के वंशजों का स्किनर कुटुम्ब भी था, जो ता० १४ जून को वहां पहुंचा था और विद्रोह की समाप्ति तक वहीं रहा। उक्त परिवार के नाम पर अब तक 'फ़स्टै स्किनर्स हॉसी' नामक घुड़सवार सेना विद्यमान हैं ।

करीब दो वर्ष की अविध में प्रशुत्वशाली अंग्रेज़ों ने भारतव्यापी विद्रोह का अंत कर दिया। विद्रोह के समय महाराजा ने अंग्रेज़ों को जो सहायता पहुंचाई उसका उन्नेख ऊपर किया जा-विद्रोह का अंत चुका है। ई० स० १८४६ ता० २१ जनवरी (वि० सं० १६१४ माघ विद ३) को जब तांतिया टोपी , राव साहब और फीरोज़-

<sup>(</sup>१) इसका पूरा नाम चाल्सै जॉन कैनिङ्ग था। यह भारतवर्ष का गवर्नर जेनरल और पहला वाहसरॉय था। हैं० स० १८१२ में इसका जन्म हुआ था और ई० स० १८४६ में यह भारत का गवर्नर जेनरल होकर आया था। है० स० १८४८ में वाहस-रॉय बनाया गया और ई० स० १८६२ में इसकी मृत्यु हुई थी।

<sup>(</sup>१) कर्नेल जेम्स स्किनर, सी॰ बी॰ का क्षत्म ई॰ स॰ १७७६ में हुआ था और ई॰ स॰ १८४२ ता॰ ४ दिसम्बर (वि॰ सं॰ १८६६ मार्गशिषे सुदि २) को हांसी में इसकी मृत्यु हुई। इसने इंदेलखण्ड, माळपुरा आदि की लड़ाइयों में अमूतपूर्व वीरता का परिचय देकर अपनी कीर्ति सदा के लिए अमर कर दी। इसके विस्तृत हाल के लिए देखो जे॰ बेळी फूंजर-इत 'मिलिटरी मेमॉयर ऑव् लेफ्टनेन्ट कर्नळ जेम्स स्किनरी।

<sup>(</sup>३) मुंशी ज्वालासहायः, लॉयल राजपूतानाः, पृ० २६१।

<sup>(</sup>४) पूना का एक सरहठा ब्राह्मण जो नाना फड़नवीस की सेवा में था और जिसने सिपाही विद्रोह में अपने अनुयायियों सहित प्रमुख भाग विया था। विद्रोह की समाप्ति पर ई॰ स॰ १८१६ ता॰ ७ अप्रेब (वि॰ सं॰ १८१६ चैन्न सुदि ४) को पकड़ा जाकर उसी मास की १८ तारीख़ को यह फांसी पर बटका दिया गया था।

शाह' तथा उनके साथ के विद्रोहियों को सीकर में कर्नल होम्स ने हराया तो उनमें से ६०० विद्रोही भागकर बीकानेर चले गयें, जहां से उन्होंने महाराजा की मारफ़त श्रंग्रेज़ों से चमा याचना कराई। श्रंग्रेज़ सरकार ने महाराजा के श्रतुरोध को मानकर उनकों उनके घर भिजवा देने की श्राहा ही, पर खून का जुमें सावित होनेवालों को तलब किये जाने पर मेंजने का श्रादेश किया'। किर विद्रोह में भाग लेनेवालों के लिए माफ़ी की सूचना प्रकाशित होने पर महाराजा ने बहुत से विद्रोहियों को श्रंग्रेज़ सरकार की श्रशीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया।

फ़ीड्रिक कूपर अपनी पुस्तक 'दि काइसिस इन दि पंजाब फ़ॉम दि टेन्थ ऑब् मे अन्टिल दि फ़ाल ऑब् डेलही' की मूमिका में लिखता है—

अंग्रेज सरकार का महाराजा को दीवी परगने के ४१ गॉन देना 'पिटियाला, जींद तथा बीकानेर के राजाओं की राजभक्ति और प्रतिष्ठा में विश्वास रखना कितना ठीक था यह इस पुस्तक के आगे के अंशों से स्पष्ट हो जायगा।' आगे चलकर उसी पुस्तक में

षद्द फिर लिखता है—'पटियाला, शिकानेर एवं कपूरथला के महाराजाओं के असाधारण प्रलोभनमयी परिस्थित में किये गये कार्य इतिहास में पिश्याई प्रतिष्ठा के उत्कृष्ट उदाहरण रहेंगे। उन सभी राजाओं को अंग्रेज़ों से कार्यनिक अथवा वास्तविक शिकायतें अवश्य थीं, परन्तु उनकी महत्ता की पुष्टि में कहा जा सकता है कि इस आपित के समय में उन्होंने उन्हें बढ़ाकर लाभ न उठाया।'

सिपाही विद्रोह में की गई महाराजा की श्रमूल्य सेंबाओं की श्रोर

<sup>(</sup>१) यह शाह श्रालम (दूसरा) के प्रपोत्र मिर्ज़ा नज़ीम का पुत्र और दिल्ली के बादशाह अज़बर शाह (दूसरा) का चचेरा आई था। ई० स० १८४४ (वि० सं० १६१२) में यह मक्का चला गया था, पर बिदोह के श्रारम्म होने पर वहां से लौट श्राया और मयडीश्वर के बिद्रोहियों का मुखिया बन गया। विद्रोह का अन्त होने पर यह छुद्रावेश में करवला पहुंच गया और वहां कई साल तक रहा।

<sup>(</sup>२) मुंशी स्वातासहायः, कॉयन राजपूतानाः, पृ० २६२।

श्रंग्रेज़ श्रधिकारियों का ध्यान पारम्म से ही था । लेफ्टिनेन्ट माइल्डमे ने अपने ता० २४ सितम्बर सन् १८५७ के मुरासिले के अन्त में लिखा था-'हमारे मामले में महाराजा की सबी लगन एवं उत्साह वास्तव में इस योग्य 🧃 हैं कि इसके लिए उनके पास धन्यवाद का खरीता भेजा जाय।' यही नहीं उसने महाराजा के सैनिकों की तत्परता के सम्बन्ध में भी लिखा था कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड्ने पर मुक्ते एक भी अवसर ऐसा नहीं मिला जब कि बीकानेर के मोतमिदों की कार्य-तत्परता के विषय में होवारोपण करने की गुंजाइश होती'। जेनरल लॉरेन्स ने भी इस सम्बन्ध में अपने भारत सरकार के मंत्री के नाम के पत्र में लिखा—'मैं समकता हूं कि महाराजा उस बड़े से बड़े पुरस्कार के योग्य है जो सरकार सबसे श्रधिक प्रशंसनीय इस राजपुत राज्य को दिये जाने की श्राह्म दे। यदि मैंने इस मामले को श्रीमान (लाट साहव ) के सम्मुख रखने में अपने कर्तन्य की सीमा का उन्नंघन किया हो तो सच्चे सहायक के प्रति न्याय बुद्धि एवं मेरा यह विख्वास कि मेरी (न्यायप्रिय) सरकार बीकानेर के राजा की श्रमुल्य सेवाएं खाली न जाने देगी, मेरे इस श्रनुरोध के कारण समसे जांये ।' स्वयं महाराणी विक्टोरिया ने महाराजा की सेवाओं की स्वीकृति करते हुए जो सन्देश उसके पास सर चार्ल्स वह के द्वारा भिजवाया था, उसका आशय इस प्रकार है—'विद्रोह के समय महाराजा ने जिस राज-भक्ति और मैत्री का परिचय दिया, उसका महाराखी को पूरा पूरा ज्ञान है। इस अवलर पर महाराजा ने श्रंग्रेजी सेना तथा सरकार को जो सहायता पहुंचाई, उसकी वे हार्दिक प्रशंसा करती हैं। ऐसे समय में ही मित्रता के सचे गुणों की परीक्षा होती है। महाराजा तथा राजपूताने के अन्य प्राचीन राजघरानों ने विद्रोह के समय जिस दढ़ मित्रता का परिचय दिया, वह महारांगी की सब से प्रिय यादगार रहेगी ।

<sup>(</sup> १ ) ता० २४ सितम्बर ई० स० १८१७ का मुरासिला।

<sup>(</sup>२) ता० २१ दिसम्बर ई० स० १८६० का सुरासिता।

<sup>(</sup>३) ता० १४ दिसम्बर ई० स० १८४६ का सारीता।

इन्हीं श्रमुल्य सेवाओं के उपलब्यमें श्रेश्रेज़ सरकार ने महाराजा को खिलाञ्चत तथा ता० ११ अप्रेल ई०स० १८६१ (चैत्र सुदि १ वि० सं० १६१८) की सनद के द्वारा सिरसा जिले के ४१ गांवों का टीबी परगना (जिसके लिए पहले से बीकानेर ने दावा कर रक्खा था ) दे दिया ।

सिपाडी विद्रोह के पूर्व बीकानेर राज्य के तमाम सोने श्रीर चांदी के सिकों पर वादशाह शाह आलम दूसरे का नाम और जुलूसी सन् रहते थे। विद्रोह का अन्त होने पर ई० स० १८४६ महाराजा का सिक्के के लेख (वि० सं० १६१६) में जब भारत का शासन सूत्र

को बदलवाना

श्रीमती कीन विक्टोरिया के हाथों में गया तो महा-

राजा ने अपने सोने और चांदी के सिक्षों पर से बादशाह का नाम निकालकर पक तरफ़ 'झोरंग झाराय हिन्द व इंग्लिस्तान कीन विकटोरिया १८४६' और दुसरी तरफ़ 'ज़र्व श्री बीकानेर १६१६' फ़ारसी लिपि में ख़दवाया. जिनमें महर का लेख बहुत ही सुन्दर है।

<sup>(</sup>१) १-साबूरा २-मानक टीवी (नानक पट्टी) ३-काराखारा (खारा कुवा ) ४—गोदयाखार ४—कामपुरा ६—सोबावाखी ७—वासीहर =—मजरखार ६--गलवाला १०--सहारन ११--कुलचंदर १२--सुरावाली १३--चंदूरवाली १७--पीर कमरिया ( नीर कमरया ) ११--पश्चीवाकी उर्फ़ जगरानी ( चगरानी ) १६-कन्नानी (कनाळी ) १७-सगरानी (गन्नरावती ) १८-ससानी १६-टीबी बरजीका ( पट्टी वरजीका ) २० रत्ताखारा २१ रत्तीखारा २२ किशनपुरा २३ - सत्तेमगढ़ २४ - धारोई (धारी) २४ - सत्तवाता खुद २६ बैरवाता कतां २७ सत्तवात्ता कर्ला २८ -- तत्तवादा कर्ला २६ जलालावाद ३० मोहारवाला ३१--मसीतावाली (सीतावाली ) २२--रामसर ३३--दबली खुदै (देहली खुदै) ३४-रामनगर ३४-दवली कलां (देहली कलां) ३६-मिर्जावाली ३७-चाऊवाली ( जाववाली ) ३६-भूरांपुरा ३६-खेरवाली ४० शिवदानपुरा (शाखांपुरा) ४१ - सन्दानिया (कंदाहा)।

ट्रीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्सः जि॰ २, प्र॰ २६०-६१ (१६३२ ई॰ का संस्करण )। मुंशी ज्वालासहायः वकाये राजपूतानाः नि॰ ३, ५० ६१४-३७।

<sup>(</sup>२) श्रीटीज एंगेनमेन्द्रस एण्ड सनव्सः जि० ३, ५० २६०। सी० इन्न्यू० वाडिंग्टन, इरिडयन इण्डिया; ए० ८१।

ऊपर लिखा जा चुका है कि लार्ड डलहीज़ी के समय पुत्र के श्रभाव में एक क़ानून द्वारा देशी नरेशों को गोद लेने की मनाई की गई थी श्रीर

दत्तक लेने की सनद मिलना कई देशी राज्य अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिये। गये थे। विद्रोह के कारणों में से वह भी एक था। जब सिपाही विद्रोह का अन्त हम्रा और इंग्लैंड

की सरकार ने भारतवर्ष का राज्य अपने अधिकार में ले लिया तब वह क़ानून अनुचित समका जाकर रह कर दिया गया। ई० स० १८६२ ता० ११ मार्च (वि० सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १०) को गवर्नर जेनरल लॉर्ड कैर्निंग ने महाराजा के नाम गोद लेने की सनद भेजी, जिसका आश्य यह है—

"श्रीमती महाराणी विक्टोरिया की इच्छा है कि भारत के राजाश्रों तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर श्रिधकार तथा उनके वंश की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मर्यादा है वह हमेशा बनी रहे। इसिलए उक्त इच्छा की पूर्ति के निमित्त में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू धर्मशास्त्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वह जायज़ समभा जायगा।

"श्राप यह निश्चय जानें कि जब तक श्रापका घराना सरकार का खैरक्वाह रहेगा श्रीर उन श्रहदनामों, सनदों तथा इक्रारनामों का पालन करता रहेगा, जिनमें श्रंग्रेज़ सरकार के प्रति उसके कर्तव्य दर्ज हैं, तब तक श्रापके साथ इस इक्षरार में कोई बात बाधक न होगी।"

महाराजा के पिता के समय में ही आपस के लड़ाई-अगड़ों के कारण राज्य-कोष में धन की कमी पड़ गई थी। जब महाराजा ने राज्यकार्य

टीनी श्रादि गांनों के सम्बन्ध में जान होना अपने हाथ में लिया उस समय भी धन की बहुत कमी थी, जिससे राज्य के कार्य-कर्ताओं पर दबाव डाला गया तब वे प्रजा को कष्ट दे-देकर रुपये

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंगेज़मेन्ट्सं एण्ड सनद्सः जि॰ ३, ए॰ ३४।

षस्ल करने लगे। टीबी श्रादि ४१ गांव सरकार से मिल जाने पर वहां भी रुपयों की वस्ली के लिए प्रजा पर श्रमुचित द्वाव डाला जाने लगा। इस बात की शिकायत होने पर हिसार के किमश्रर मि० नेस्मिथ ने जाकर इस बात की जांच की, जिसमें यह स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि ई० स० १६६१ और १६६७ के बीच राज्य के श्रहलकारों ने उक्त गांवों से उचित से श्रीयक रकम वस्तुल की है। इसपर ई० स० १६६८ (वि० स० १६२१) में महाराजा को लिला गया कि उक्त गांवों के साथ श्रंग्रेज़ सरकार के ई० स० १६४६ के किये हुए बीस साला बन्दोबस्त के विपरीत बह कोई श्राचरण न करे। ई० स० १६६६ में महाराजा ने उन गांवों के निषासियों को राहदारी के कर के श्रितरिक्त श्रन्य करों से मुक्त करने, बीससाला वन्दोबस्त को स्थिर रखने तथा पिछले सात वर्षों के घीच जो हानि गांववालों की हुई है उसके बदले में श्रागे सात साल की श्रविध बढ़ाने की श्रपनी इच्छा प्रकट की। पीछे से महाराजा ने इस श्राशय की सनदें गांववालों को दीं श्रीर उनसे भी इक्ररारनामे लिखवा लिये'।

६० स० १८६८ (वि० सं० १६२४) में कप्तान पाडलेट बीकानेर का पोलिटिकल एजेंट नियत होकर सुजानगढ़ में गया। उन्हीं दिनों ठाकुर

अमरसिंह ( महाजन ), मेघसिंह ( जसाणा ), कुछ ठाकुरों का विरोधी

होता शिवसिंह ( वाय ), सम्पर्तासेह ( सीधमुख ), मानसिंह ( कानसर ), लद्दमणुसिंह ( विरकाली ),

गणपतिसंह (मेघाणा), अमरिसंह (हरदेसर), शक्तिसंह (कनवारी), जैतिसंह (सांईसर) तथा सक्पासंह (खारवारा) ने मिलकर महाराजा सरदारसिंह के विरुद्ध नीचे लिखी शिकायतें पेश की।

१--द्रवार ने हमारे पट्टे के कुछ गांव ज़का कर लिये।

२—इम से नज़राने के नाम पर अनुचित धन वस्तुल किया गया।

र—हमारे गांवों से कुछ मिन्न-भिन्न प्रकार के 'कर' लिये जाते हैं।

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंने जमेन्ट्स एण्ड सनद्स; जि॰ ३, ए॰ २७८।

उन दिनों राज्य का दीवान पंडित मनफूल था, दरवार ने उसकी तथा पाउलेट की सम्मति के अनुसार इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया कि जी गांव महाराजा के सिंहासनारूढ़ होने से पहले से इन (सरदारों) के थे उनमें से जो-जो अब ज़न्त कर लिये गये हैं वे वहाल कर दिये जांग, अन्य करों को मिलाकर सवारों की रेख पहले के अनुसार २०० रुपये प्रतिवर्ष प्रति घोड़ा जो नियत की गई है वह दस वर्ष तक जारी रहे। सरदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी से जो नज़राना लिया जाता था यह पूर्ववत स्थिर रहा। ठाकुर अमरसिंह (महाजन) को यह निर्णय पसन्द न हुआ, क्योंकि उसके तीन गांव महाराजा (सरदारसिंह) के समय से पहले के ज़न्त थे और इस फैसले के अनुसार वापस न मिल सकते थे, दूसरे उमराव होने से उसने घोड़ा रेख का मियादी पट्टा लेने से एक ठेकेदार की बराबर हो जाने के कारण अपना अपनान समका। अतएव वह नाराज़ होकर लाडनुं (मारवाड़) चला गया ।

वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६६) में श्रंत्रेज़ सरकार श्रीर महाराजा के बीच एक दूसरे के मुजरिमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शतौं का श्रहदनामा हुआ —

अंब्रेज सरकार के साथ आपस में मुजरिम सीपने का अहदनामा होना १—अंग्रेज़ी राज्य अथवा उसके बाहर का कोई आदमी यदि अंग्रेज़ी इलाक़े में कोई संगीन जुमें करे और वीकानेर राज्य की सीमा के भीतर आश्रय ले, तो बीकानेर की सरकार उसे गिरफ्तार

करेगी श्रीर उसके तलब किये जाने पर प्रचलित नियमानुसार उसको श्रंग्रेज़ सरकार के सुपुर्द कर देगी।

२—कोई आदमी, जो बीकानेर की प्रजा हो, यदि बीकानेर राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीन जुमें करे और अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले,

<sup>(</sup>१) मुंशी सोहनलाल; तवारीख़ बीकानेर; पृ० २२०-१। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ० मम-६।

<sup>(</sup>२) एचिसनः दीटीज एंगेजमेन्ट्स एएड सनद्सः जि॰ ३, पृ॰ २६१-३।

तो उसके तलव किये जाने पर अंग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और प्रचलित नियमानुसार उसे वीकानेर राज्य के हवाले करेगी।

३—कोई आदमी, जो वीकानेर की प्रजा न हो, यदि वीकानेर राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीन जुमें करके अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले, तो अंग्रेज़ सरकार उसे गिरफतार करेगी और उसके मुक्तइमें की तहकीकात वह अदालत करेगी जिसे अंग्रेज़ सरकार हुक्म देगी। साधारण नियम के अनुसार ऐसे मुक्तइमों की तहकीकात उस पोलिटिकल एजेंट की अदालत करेगी, जिसके अधिकार में उस समय बीकानेर राज्य की राजनैतिक देख-रेख का कार्य होगा।

८—िकसी भी दशा में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीन जुमें लगाया गया हो, तव तक सुपुर्द करने के लिए वाध्य न होगी जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार वह सरकार, जिसके राज्य में अपराध किये जाने का अभियोग लगाया गया हो, या उसकी आज्ञा से कोई अपराधी को तलब न करे और जब तक जुमें की ऐसी शहादत ऐश न की जाय, जिसके द्वारा जिस राज्य में अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार उसकी गिरम्तारी जायज़ समभी जाय और यदि वही अपराध उसी राज्य में किया जाता तो वहां भी अभियक्त दोषी सिद्ध होता।

४—नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुर्म समके जायंगे—

१—ज्ञत्स ।

२-- क़त्ल करने का प्रयत्न ।

२ - उत्तेजक परिस्थितियों में किया गया दंडनीय मनुष्य-चध ।

ध—हमी ।

४—विष देता।

६--बलात्कार।

७—सस्त चोट पहुंचाना ।

प-वक्षों की चोरी।

६-स्त्री विकय।

१०--- डकैती।

११--लूट।

१२-सेंध लगाना।

१३-मधेशी की चोरी।

१४--घर जलाना।

१४--जालसाज़ी।

१६ - जाली सिका बनाना या खोटा सिका चलाना।

१७-दंडनीय विश्वासघात।

१८—दंडनीय माल श्रसवाय का हज़म करना।

१६-डपर्युक्त अपराधों में सहायता देना।

६—ऊपर लिखी हुई शतौं के अनुसार मुजरिम को गिरफ्तार करने, रोक रखने या सुपुद करने में जो खर्च लगेगा वह उसी सरकार को देना पड़ेगा जो अपराधी को तलव करे।

७-- ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक जारी रहेगा जब तक अहदनामा करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े जाने की अपनी इच्छा दूसरे पर प्रकट न करे।

द—इस( अहदनामे )में जो शतें दी गई हैं उनमें से किसी का भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पत्तों के बीच इससे पहले हो चुका है, सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के जो इसके विरुद्ध हो।

यह श्रहद्नामा ता॰ ३ फ़रवरी ई॰ स॰ १८६६ (फाल्गुन वदि ७ वि॰ सं॰ १६२४) को बीकानेर में हुआ।

( हस्तोच्चर ) पर्सी डब्ल्यू॰ पाडलेट, श्रसिस्टेंट एजेन्ट गवर्नर जेनरल । ( हस्ताच्चर ) श्रार॰ एच॰ कीटिंग, गवर्नर जेनरल का एजेन्ट । बीकानेर के महाराजा के इस्ताजर और मुहर।

( इस्तान्तर ) मेयो ।

ता० १४ जून ई० स० १८६६ (ज्येष्ठ सुदि ६ वि० सं० १६२६) को शिमला में भारत के साइसरॉय और गवर्नर जेनरल ने इस श्रहद्नामे को स्वीकार किया।

( हस्ताचर ) डव्ल्यू० एस० सेंटनकर,

भारत सरकारका मंत्री, वैदेशिक विभाग र

यह ऊपर बतलाया जा चुका हैं कि महाराजा के राज्य-काल में रुपयों की वड़ी तंगी रहती थी। इसी से प्राय: श्रधीनस्थ जागीरदारों पर सख़ती

की जाती थी और उनके कार्यों में राज्य की ओर

राज्यप्रवस्थ के लिए कौन्सिल की स्थापना से इस्तचीप भी होता रहता था, जिससे तंग आकर ई० स० १८७१ (वि० सं० १६२८) में कई डाकुर

अंग्रेज़ी इलाक़े के सिरसा नगर चले गये"। तब कतान ब्रैकफ़र्ड इस सम्बन्ध में जांच करने तथा महाराजा और उसके सरदारों के वीच का मनोमालिन्य मिटाने के लिए भेजा गया। उसने वहां (बीकानेर) के आधकारियों से सम्मित कर राज्य का सुप्रबन्ध करने के लिए एक कौन्सिल की स्थापना की, जिसमें दीवान पं॰ मनफूल, मानमल राखेचा, शाहमल कोचर व धनसुखदास कोडारो सदस्य खुने गये। साथ ही रियासत का खर्चा भी निर्धारित कर दिया गया, पर इससे कोई विशेष लाभ न हुआ और राज्य की स्थित वैसी को वैसी वनी रही। कुछ ही समय बाद विरोध उत्पन्न हो जाने से ई० स० १८९२ के फ़रवरी में राखेचा मानमल कैंद्र कर लिया गया, जिसपर ४०००० रुपये जुमीना किया गया, परन्तु इसमें से कुल १७ हज़ार ही वस्ल हुआ और एक मास बाद वह छोड़ दिया गया। उसके अतिरिक्त और भी कई मुत्सदी पकड़े गये। ऐसी दशा में मनफूल ने त्यागपत्र दे दिया, पर राज्य ने उसे स्वीकार

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एएड सनद्ज, जि॰ ३, पु॰ २७६।

#### न किया ।

महाराजा के केवल बीस वर्ष के राज्य-काल में श्रष्टारह दीवान बदले गये। इसका प्रधान कारण, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है,

राज्य में रुपये की कमी और राज्य का ऋण प्रस्त दीवानों की तबदीली होना था। जब कभी महाराजा की रुपये की मांग पूरी करने में दीवान असमर्थ होते तो उन्हें हटाकर उनके स्थान पर दूसरे दीवान की नियुक्ति की जाती थी। उन सब में रामलाल द्वारकानी (ई० स० १८४६ से १८६३=वि० सं० १६१३ से १६२० तक ) ही ऋधिक दिनों तक टिक सका। इसका कारण यह था कि उदयप्रवाली महाराणी का कामदार होने से वह समय-समय पर उसकी सहायता करती थी। उक्त राणी के जीवन भर द्वारकानी का राज्य में काफ़ी प्रभत्व रहा, पर उसके मरते ही वह विरोधियों के षड़यन्त्र का शिकार हो गया और उसे अपने जीवन से हाथ घोना पड़ा। उसके वाद कई अन्य दीवान हुए, पर उनमें कोई सालभर, कोई आठ महीने और कोई-कोई तो केवल कुछ रोज़ तक ही उस पद पर रहे। रियासत की स्थिति अधिक खराव होने पर विलायत-हसेन, जो सरकारी इलाक़े में मजिस्ट्रेट था, बुलाकर दीवान बनाया गया, परन्त उसके समय में ऋकाल पड़ा। जब रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर वह भी उसकी पूर्ति करने में असमर्थ रहा तो उसको इटाकर ई॰ स॰ १८६६ के अगस्त में फिर पंडित मनफूल दीवान बनाया गया। उसकी सरकारं से सी॰ एस॰ आई॰ का खिताव मिला था तथा उसने बड़ी योग्यतापूर्वक अपना कार्य निर्माया था। उसके समय अंग्रेज़ अधिकारियों की सहायता से राज्य में कुछ सुधार करने का ग्रासफल प्रयत्न किया गया था, जिनका उह्नेख-ऊपर श्रा चुका है ।

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एयड सनद्ज़ (जि॰ ३, ४० २७६) में भी एक कौन्सिज़ की स्थापना किये जाने और उसके असफ़ज़ होने का उल्लेख है।

<sup>(</sup>२-) मुंशी सोहनजानः तवारीख़ बीकानेरः पु॰ २१ म-१। पाउन्नेटः गैज़ेटियर भाव दि बीकानेर स्टेटः पु० ८७।

महाराजा के कई महाराशियां थीं, परन्तु संतान उनमें से किसी के विवाद तथा सन्तित भी नहीं हुई।

वि० सं० १६२६ वैशास सुदि ८ (ई० स० १८७२ ता० १६ मई)
शस्य गुरुवार को महाराजा का स्वर्गवास हो गया ।

महाराजा सरदारसिंह वीर श्रीर बुद्धिमान शासक था। उसका हृदय बढ़ा कोमल था। समाज में फैली हुई कुरीतियों की श्रीर उसका ह्यान विशेषकर से गया था विवाह श्रीर मौसर

महाराजा सरदारसिंह का व्यक्तित्व श्रादि के श्रवसरों पर गरीव लोग भी श्रीरों की देखा-देखी फ़जूलखर्ची करते थे, जिससे वे बुरी

तरह ऋगु-अस्त होकर कए पाते थे। अमीर महाजनों का यह हाल था कि निर्धन प्रजा का धन हस्त्मत कर ने प्रायः दिवाला निकाल दिया करते थे। इससे उनका तो कुछ न विगड़ता था, परन्तु गरीन प्रजा की दशा अधिक शोचनीय हो जाती थी। महाराजा ने कानून बनाकर लोगों को हैसियत के अदुसार खर्च करने और महाजनों को दिवाला न निकालने परबाध्य किया। ऐसे कानून बन जाने से प्रजा को यड़ा लाम हुआ। प्रजा की वास्तविक दशा का ज्ञान करने के लिए महाराजा स्वयं रियासत का दौरा करता था। उसने हरिवार की तीर्ध्याजा भी की थी।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १=४७) में भारतव्यापी ग्रदर का स्त्रपात हुआ। उस समय राजपूताने के राजाओं में एक महाराजा ही ऐसा था, जो स्वयं विद्रोह के स्थानों में अपने सरदारों सहित अंग्रेज़ों की सहायता

<sup>(</sup>१) .....श्रीविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १६२६ वर्षे शाके १७६४ प्रवर्तमाने .....वैशाखमासे । शुभे शुक्लपचे ऋष्टम्यां गुरुवासरे ....राठोडवंशतिलकः श्रीमद्राजराजेश्वरनरेन्द्रशिरोमिण्-श्रीमन्महाराजाधिराज श्री० १०८ श्रीसरदारसिहजीवर्मा ..... वैकुंठपरमधामप्राप्तः ....

<sup>(</sup> बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह के मृत्यु स्मारक से )।

के लिए गया था। उसने विद्रोहियों का दमन और उन्हें गिरफ्तार करने के अितिरिक्त पीड़ित अंग्रेज़ कुटुम्बों को खोज-खोजकर अपने संरक्षण में लिया। अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा की बीरता और समयोचित सहायता की धड़ी प्रशंसा की थी।

राज्य के सुप्रवन्ध की श्रोर भी वह विशेषकप से प्रयत्नशील रहा श्रीर उसके समय में राज्य-कौन्सिल की स्थापना भी हुई, परन्तु उससे विशेष लाभ ने हुआ। महाराजा के समय में राज्य-कोब में धन की बहुत कमी रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके केवल बीस वर्ष के राज्यकाल में श्रहारह दीवान बदले गये। जब भी कोई दीवान वपयों की मांग पूरी करने में श्रसमर्थ होता तो उसे निकालकर दूसरा दीवान नियुक्त किया जाता।

ं वह बड़ा धर्मशील था । उसने शिकानेर में रिसकशिरोमणि का मंदिर बनवाया और राजलवाड़ा गांव के स्थान में सरदारशहर बसाया, जो बीकानेर राज्य में तीसरे दर्जे का शहर है।

## **इंगर**सिंह

महाराजा सरदारसिंह की महाराखियों से कोई पुत्र नहीं हुआ था, श्रतरव श्रपने जीवनकाल में ही उक्त महाराजा ने अपने कुटुंब के दो बालकों को श्रपने पास रख लिया था'। उनमें से पक्त महाराज लालसिंह का पुत्र हूंगरसिंह और

<sup>(</sup>१) सहीवाला अर्जुनसिंह का जीवनचरित्र; भाग २, पृ॰ २०।

<sup>(</sup>२) महाराज लालासिंह, महाराजा गर्जासिंह के छोटे कुंवर छत्रसिंह का प्रयोत्र, दलेकसिंह का पीत्र और शक्तिसिंह का पुत्र था। मुकनासिंह, शक्तिसिंह के तीसरे साई खड्गसिंह का पुत्र था, इस कारण लालासिंह की विद्यमानता से बीकानेर की राजगद्दी पर मुकनसिंह का हक नहीं पहुंचता था, जैसा कि निस्नलिखित वंशपृत्र से स्पष्ट है—



दूसरा महाराज मुकनसिंह का पुत्र जसवंतसिंह था। इनमें से ज्येष्ठ शाखा में होने के कारण वास्तविक हक्षदार ट्रंगरसिंह था। जब कोई बात तय किये बिना ही महाराजा सरदारसिंह का देहांत हो गया, तब हक्दारी का विषय विवाद का मूल बन गया। महाराजा जोरावरसिंह की मृत्यु पर जैसी परिस्थिति थी, ठीक वैसी ही अब फिर उत्पन्न हो जाने से बीकानेर के मुत्सिहियों को अच्छा अवसर हाथ लगा। सभी यह चाहते थे कि जिसके लिए इम उद्योग करें, वही व्यक्ति सिंहासनाहत् हो तो हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। फलस्वहप राज्य के सरदारों एवं अहलकारों के दो पृथक् दल बन गये। कुछ ड्रंगरसिंह को राज्य दिये जाने के पन्न में थे झीर कुछ जसवंतसिंह को।

परलोकवासी महाराजा की महाराणियों में से महाराणी भटियाणी प्रथम विवाह की होने के कारण पटराणी थी, परन्तु महाराजा का प्रेम महाराणी पुंगलियाणी पर विशेष रूप से होने के कारण उसका सम्मान भटियाणी से अधिक था। महाराणी भटियाणी हूंगरसिंह के पक्ष में थी और दक्तक पुत्र प्रहण करने का हक्ष भी उसकी ही था, किन्तु महाराब हरिसिंह आदि के अनुरोध करने पर भी उसने बिना पंडित मनफूल की अनुमित

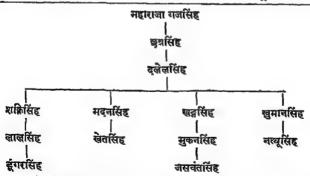

(१) सहीवाला कार्जुनसिंह का जीवनचरित्र (भाग २, ५० २०) में खड़सिंह के पुत्र का नाम हरिसिंह दिया है, पर उसके हरिसिंह नाम का कोई पुत्र न था और वास्तव में यह मुकनसिंह का पुत्र जसवंतसिंह था। श्रीर श्रंग्रेज़ सरकार की स्वीकृति के उस( डूंगर्रासह) की गद्दी का स्वामी घोषित करना उचित न समभा।

इधर तो बीकानेर में उत्तराधिकारी के विषय में यह अगड़ा चल रहा था, उधर महाराजा की मृत्यु के प्रधात् पांच दिन बाद ही यह समाचार उदयपुर में महाराणा शंसुसिंह के पास पहुंचा। हूंगरसिंह, उक्त महाराणा के मामा का पुत्र था और दोनों दावेदारों में उसका प्रथम हक

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहायः चक्राये राजपूतानाः, जि॰ ३, ए॰ ६३३-७।

<sup>(</sup>२) महाराज लालसिंह की बहिन नंदकुंवरी का विवाह वि॰ सं॰ १८६७ (ई॰ स॰ १८४०) में बागोर (मेवाइ) के महाराज शोरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र शार्द्जसिंह के साथ हुआ था, जिससे शंभुसिंह का जन्म हुआ। शार्द्जसिंह का, पिता की विद्यमानता में ही, महाराणा स्वरूपसिंह के समय बंदीगृह में देहांत हो गया, जिससे शंभुसिंह अपने पितामह शोरसिंह की सृत्यु होने पर बागोर का स्वामी हुआ। फिर महाराणा स्वरूपसिंह के पीछे शंभुसिंह बागोर से गोद झाकर मेवाइ का स्वामी हुआ। उपर्युक्त संबंध के कारण महाराज लालसिंह, महाराणा शंभुसिंह का मामा होता था।

था, इसलिए महाराणा ने सहीवाला अर्जुनसिंह के नाम, जो किसी अन्य कार्य के निमित्त आबू गया हुआ था, निम्नलिखित आशय का पत्र रै भेजा—

"बीकानेर का सारा हाल तुम्हें पन्नालाल" के रुके से ज्ञात होगा।
तुप साहव (कनेल बुक) के पास जाकर मेरी श्रोर से निवेदन करना कि
राज्य पर (मेरे) मामा का हक्ष होता है, इसलिए उसका पुत्र ही गदीनशीन
किया जाय। वैसे तो मुक्ते साहब का इतना मरोसा है, कि जो मैं कहूं वह
हो जावे, किर यह तो वास्तविक हक्षद्रार है, जिससे इसके विपरीत नहीं
होना चाहिये। मैं साहब का यह एहसान कभी न भूल्या। तुम साहब से
सब बात समक्ताकर कहना, जिससे कार्य पूरा हो श्रीर दोनों राज्यों में
तुम्हारी नामवरी हो। श्रावणादि वि० सं० १६२८ (चैत्रादि १६२६) वैशास्त्र
सुदि १६ (ई० स० १८०२ ता० २१ मई) मंगलवार ।"

ं उपर्युक्त पत्र पाने पर अर्जुनसिंह ने कर्नल ब्रुक को सब हाल से वाकिक्ष किया, तब उस (कर्नल ब्रुक )ने महाराणा की इच्छा और हूं गरसिंह के बास्तिक हक़दार होने से बाइसराय लॉर्ड नार्थब्रुक के पास इस मामले की रिपोर्ट कर दी, जिसके मंजूर होकर आने पर पजेंट गवर्नर जेनरल ने ता० २३ जुलाई (आवण सुदि ६) को कप्तान बर्टन के नाम पत्र भेज, हूं गरसिंह को गदीनशीन कराने की इस्तला दी।

महाराजा हुंगरसिंह का जन्म वि॰ सं॰ १६११ भाइपद विद १४

<sup>(</sup>१) पत्रालाल श्रोसवाल जाति का वच्छावत मेहता था श्रौर महाराखा शंशुसिंह ने उसे महकमा ख़ास का सेकेटरी (प्रधान) नियत किया था (देखो मेरा 'शाजपूताने का इतिहास'; जि० २, ५० ११०६)।

<sup>(</sup>२) मेवाइ में महाराखा से पट्टे परवानों श्रादि पर सही करानेवाला झक्रसर सहीवाला कहलाता है, जो कायस्य मटनागर है। उक्त सहीवाला ख़ानदान में अर्जुनसिंह उस समय महाराखा के होशियार और विश्वासपात्र कर्मचारियों में था । महाराजा हुंगरसिंह की गद्दीनशीनी के अवसर पर उस(अर्जुनसिंह )की सेवा से प्रसंत्र होकर महाराखा शंभुसिंह ने उसको वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७३) में दूधासेदर गांव दिया था।

(ई० स० १८४४ ता० २२ अगस्त ) मंगलवार को हुआ था और वि० सं० १६२६ आवण सुद्धि ७ (ई० स० १८७२ ता० ११ भहाराजा का जन्म और यहीनशीनी अगस्त ) को वह वीकानेर राज्य का स्वामी हुआ।

गद्दीनशीनी के समय उसकी आयु १८ वर्ष की थी,

किन्तु शासन-कार्य का अनुभव न होने के कारण राज्य का समस्त कार्य पूर्ववत् कप्तान वर्टन की अध्यक्तता में कौंसिल-द्वारा होता रहा । कौंसिल ने राज्य के लर्च आदि की सुज्यवस्था की तथा कार्यकर्ताओं की मनमानी को रोका। महाराजा को केवल हिंदी और उर्दू भाषा में शिला मिली थी। गद्दीनशीनी के बाद उसकी शिला के लिए योग्य शिलक रक्खे गये' एवं शासनकार्य के प्रत्येक विषय का उसकी यथोचित आन करवाया गया, जिससे थोड़े ही समय में उसने अच्छी योग्यता प्राप्त कर सी।

कौंसिल के सामने इस समय दो प्रधान कार्य थे, जिनका शीव्र ही 'निवटारा करना आवश्यक था। एक तो दिवंगत महाराजा की महाराणियों

कौंसिल-द्वारा जागीरी के सगढ़े तय होना के लिए जागीरें श्रलग करना श्रीर दूसरे चूरु, भाद्रा श्रादि के विरोधी ठाकुरों के लिए गुज़ारे का प्रबंध करना: पर इसमें बढ़ी कठिनाई थी।

महाराजा सरदारिवंह ने अपने जीवनकाल में बहुतसे गांव जागीर में दे दिये थे, जिससे खालसे के गांवों की संख्या थोड़ी रह गई थी। अतएव इस कार्य के लिए कौंसिल ने उन पट्टेदारों के गांव ज़ब्त कर लिए, जिन्होंने राज्य की कोई महत्त्वपूर्ण सेवाएं न की थी और जिनको नये सिरे से जागीरें दी गई थीं। किर वे गांव उपर्युक्त महाराणियों और ठाकुरों में वितरित कर दिये गयें?।

इसी वर्ष के शीतकाल में राजपूताने के एजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल जे॰ सी॰ ब्रुक ने बीकानेर में आकर एक बड़े दरबार में ई॰ स॰ १८७३

<sup>(</sup> १ ) ज्वानासहाय; वकाये राजपूतानाः जि॰ ३, ५० ६४४।

<sup>(</sup>२) वही, जि॰ ३, पृ॰ ६४२-४।

श्रंप्रेज़-सरकार की तरफ से महाराजा के लिए गईी-नशीनी की खिलश्रत श्राना ता॰ २२ जनवरी (वि॰ सं॰ १६२६ माघ विदे =) को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलकृत महाराजा को भेंट की श्रीर शासन-कार्य उसको सौंपकर राज्यकार्य पंडित मनफ़्ल की

राय से करने की सलाह दी'।

वि० सं० १६३० मार्गशीर्व सुदि १४ (ई० स० १८७३ ता० ३ दिसम्बर) को पंडित मनकूल वहुत बीमार हो जाने के कारण त्यागपत्र देकर चला गया। वह राज्य का सञ्चा ग्रुमचिंतक श्रौर पंडित मनकूल का बीकानेर हैमानदार ज्यक्ति था। उसके समय में बीकानेर राज्य में सरिश्ते की कार्यवाही मज़बूत हुई और

शासन-कार्य में बहुत कुछ सुधार हुआ। इस सेवा के एवज़ में महाराजा ने उसको मूल्यवान क्लिक्ष्मत व जागीर देकर सम्मानित किया तथा उसके स्थान में अपने पिता महाराज लालसिंह को कौंसिल का सभापति

<sup>(</sup>१) मुंशी उद्यानासहायः, वकाये राजपुतानाः, क्रि॰ ३, पु॰ ६४५ ।

<sup>(</sup>२) पंडित मनफूल ने बिटिश इंडिया में बरसों तक भिन्न-भिन्न पहाँ पर रहकर काम किया था, जिसकी वड़ी प्रशंसा हुई और कमशः वह अतिरिक्त आसिरटेन्ट किमिश्रर के पद पर पहुंच गया था। अंग्रेज़-सरकार ने उसकी अच्छी योग्यता के कारण उसे सी॰ एस॰ आहं॰ (Companion of the Star of India) की उपाधि से सम्मानित किया था। ई॰ स॰ १८६६ के अगस्त (वि॰ सं॰ १६२६ आवण्) से बीकानेर में दीवान का पद प्रहुण कर उसने सुनवन्ध की नीव डाली और अन्धापुन्धी को रोका एव सदैव शांति रखने का प्रयत्त किया, जिससे महागजा सरदारसिंह के समय रेखनृद्धि का मामला तय हो गया। परगना हनुमानगढ़ में उसने वंदोबस्त का तरीक़ा आरी किया, जो शंग्रेज अफसरों को बहुत पसंट आया। यदि स्वास्थ्य ख़राब होने से वह वीकानेर से न जाता और कुछ दिन अधिक उहरता तो राज्य का वहा हित होता। बीकानेर छोडने के पीछे वह ई॰ स॰ १८७४ (वि॰ सं॰ १६३२) में अलवर के महाराजा मंगलसिंह का संरक्षक नियत हुआ और जगमग ३ वर्ष तक वहां रहा। फिर उक्त महाराजा तथा उसके बीच मतमेद होने से वह वहां से इस्तीक्ता देकर चला गया।

नियत किया । मानमल राखेचा और शाहमल कोचर पूर्ववत् कोंसिल के सदस्य रहे। जून महीने में मुंशी देवीसहाय को पृथक् कर उसके स्थान में मेहता जसवंतासिंह वैद कोंसिल का नवीन सदस्य नियत हुआ। ई० स० ६ द० १६०-३१) में ठाकुरों तथा प्रजा की तरफ़ से राज्य के कार्यकत्तीओं के कुप्रवन्ध और अत्याचारों की एजेंट गवर्नर जेनरल के पास शिकायतें हुई, जिनपर महाराजा ने पूरा-पूरा ध्यान दिया और न्यायोचित फ्रैसला किया। इससे कई श्रहलकारों को सज़ा हुई और न्याय होकर भविष्य के लिए कार्यकर्ताओं का जुलम मिट गया ।

### ( १ ) मुंशी ज्वालासहाय, वकाये राजपूतामा; जिल्द ३, पृ० ६४७।

महाराज छालासिंह का जन्म वि॰ सं॰ १ मन्म मार्गशिष सुदि १२ ( है॰ स॰ १८६१ ता॰ १६ दिसंबर ) को हुआ था। वह बुद्धिमान, उदार श्रीर विचारशील पुरुष था। कहै वर्ष तक वह बीकानेर राज्य की कोंसिल का समापति रहा और उसने महाराजा हंगरसिंह को सदा उत्तम सलाह देकर अपना कर्तन्य पालन किया। अपने ज्येष्ठ पुत्र बीकानेर के स्वामी महाराजा ढुंगर्शिंह का केवल ३३ वर्ष की बायु में वि॰ सं १६४४ ( ई ० स॰ १८८७ ) में परलोकवास हो जाने का उसके शरीर पर हरा प्रभाव पहा और उसी वर्ष एक मास के अनन्तर आश्विन वदि १४ (ता० १६ सितंबर) को ४६ वर्ष की अवस्था में उसका देहांत हो गया। पितृमक्त महाराजा हंगरसिंह ने अपने जीवन-काल में बीकानेर से ३ मील दर शिववाड़ी और वहां उसके नाम पर लालेश्वर का सुंदर शिवमंदिर वनवाकर वि० सं० १६३७ ( ई० स० १८८० ) में उसकी प्रतिष्ठा की थीं । वर्तमान महाराजा साहव सर गंगासिंहजी ने राजधानी में करोड़ों रुपये की जागत का विशाल महल वनवाकर महाराज लालसिंह की स्मृति को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए अपनी श्रनन्य पितृभक्षि-वश उसका नाम खालगढ़ रक्खा श्रीर उसकी सफेद संगमर्भर की भन्य प्रतिमा बनवाकर वहां स्थापित की, जिसका उद्घाटन भारत के भतपूर्व वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज ने हैं । स॰ १६१४ ता । २४ नवंबर ( वि । सं । १६७२ मार्गशीर्प विद ३ ) को किया था । महाराज जालसिंह के पीछे कोई संतान नहीं थी: क्योंकि उसके दोनों पुत्र क्रमश: वीकानेर के स्वामी हो चुके थे, इसानिए उसकी पत्नी की इच्छानुसार वर्तमान महाराजा साहब ने अपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंह ( स्वर्गवासी ) को उसके यहां पर गोद दे दिया था ।

<sup>(</sup>२) सुंशी उवालासहायः, वक्राये राजपूतानाः, जि॰ ३, पृ॰ ६४७।

पिछले कई वर्षों से भादा और चूरू के ठाकुरों ने राज्य के विरोधी धनकर अपराधियों को प्रत्यत्त रूप से अपने यहां शरण देना आरंभ कर

महाराजा का विद्रोही सरदारों के उपद्रव को शात करना दिया था। यही नहीं वे श्रवसर मिलते ही दिन-दहाड़े लोगों को लूट लेने से भी न चूकते थे। महाराजा के लिखने पर एजेंट गवर्नर जेनरल ने उन्हें ऐसे कामों से रोका श्रौर मविष्य के लिए

### उनसे मुचलके लिखवा लिये ।

बीकानेर से १२० मील उत्तर में जोधासर में जसाया के ठाकुर मेबसिंह और कानसर के ठाकुर मानसिंह के आदिमियों के बीच पंद्रह

जसाया श्रौर कानसर के ठाकुरों के बीच कगडा होना बीधे ज़मीन के लिए ऋगड़ा हो गया और दोनें। तरफ़ के कुछ आदमी मारे गये। महाराजा ने अनुसन्धान करके अपराधियों को क़ैद तथा

जुरमाने की सज़ा दी एवं भविष्य के लिए उनसे मुचलके लिखवा लिये<sup>र</sup>।

कुछ समय पूर्व से ही वीकानेर के कतिपय ठाछुरों ने राज्य के विरुद्ध तीन प्रकार के मुक्तदमे दायर किये थे—

सरदारों के मुकदमों का फैसला होना (१)—कुछ ठिकानेदारों के दावे को राज्य ने इस कारण से कि उनके पट्टे पर पिछले २३ वर्ष से लगाकर १०० वर्ष तक उनका अधिकार नहीं

### रहा, अस्वीकार कर दिया है।

- (२)—कुछ डिकानेदारों के जिनके दावे को राज्य ने स्वीकार तो किया है, परन्तु उनके गांव दूसरे ठाकुरों के अधिकार में आ गये हैं और हैं वि स॰ १८६६-७० (वि० सं० १६२६-२७) के दस-साला वन्दोवस्त के अनुसार राज्य ने उस कब्ज़े को स्वीकार कर लिया है।
- (३)—वे ठिकानेदार, जिनके खालसा गांवों के सम्बन्ध के दावों को राज्य ने स्वीकार तो किया है: परन्तु श्रव तक उनके गांव नहीं

<sup>(</sup>१) मुंशी व्वालासहाय; वक्राये राजपूताना; जि॰ ३, पृ॰ ६६७।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ ३, पृ॰ ६६६-७० ।

#### दिये गये हैं।

उपर्युक्त तीन प्रकार के मुक्तदमों में पहली संख्या में दिये हुए मुक्तदमों के संबंध में महाराजा ने यह निर्णय किया कि राज्य उन ठाकुरों के गुज़ारे का प्रवंध कर देगा, जिनकी जागीरें पिछले २३ वर्षों से लगाकर १०० वर्ष के बीच में ज़न्त हुई हैं। दूसरी संख्या में दिये हुए मुक्तदमों के लिए यह तय हुआ कि दस-साला बंदोबस्त में हस्तक्षेप करना अनुचित है। इस अवधि के समाप्त होने पर उनका विचार किया जायगा। तीसरी संख्या में दिये हुए मुक्तदमों का फ़ैसला महाराजा ने इस तरह किया कि उनके गांव उनको देकर सनदें कर दीं।

फिर भी ठाकुर उपर्युक्त निर्णय से प्रसन्न न हुए और आबू पर एजेंट गर्वनर जेनरल के पास नालिश करने के लिए गये। ई० स० १८७४ (वि० सं० १६३१ ज्येष्ठ) के मई मास में महाराजा ने ठाकुरों के मुक्तदमों की जांच और फ़ैसला करने के लिए एक कमेटी स्थापित की। महाराज लालासिंह, ठाकुर खंगारसिंह (सांख्), ठाकुर नाणूसिंह (भूकरका), रावत मूलासिंह (जेतपुर), ठाकुर हम्मीरसिंह (गोपालपुरा), जसवंतसिंह वैद, मानमल राखेचा और शाहमल कोचर उसके सदस्य निर्वाचित किये गये। किन्तु महाजन के ठाकुर अमरसिंह तथा अन्य कई ठाकुरों ने उस कमेटी के सम्मुख अपना दावा उपस्थित करने में अपना अपमान समका। अतएव उस( अमरसिंह )का फ़ैसला स्वयं महाराजा ने किया और सूसरे कई ठिकानेदारों के फ़ैसलो भी उसी ने किये, जिससे उनकी संतोष हो गया । कमेटी हारा द० मुक्तदमों का फ़ैसला किया गया, जिससे बहुत कुछ शिकायतें मिट गईं, परन्तु सरदारों का विरोध-भाव दूर न हुआ।

वि० सं० १६३१ माद्रपद सुदि १३ (ई० स० १८७४ ता० २४ सितम्बर) को महाराजा ने ऋसिस्टेन्ट एजेंट गवर्नर जेनरत तथा श्रन्य

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहायः वकाये राजपृतानाः जि० ३, ५० ६७०।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ ३, पृ० ६७०-७१।

महाराजा का कर्नल लिविस पैली से मुलाकात करने सामर जाना सम्मानित सरदारों आदि के साथ सांभर (जयपुर राज्य) के लिए प्रस्थान किया, जहां पर उसने ता॰ ४ श्रक्टोवर (आश्विन वदि १०) को तत्कालीन एजेंट गवर्नर जैनरल कर्नल सर लिविस पेली

(Sir Lewis Peley) से मुलाकात की। पर्जेट गवर्नर जेनरल ने महाराजा का वड़ा सम्मान किया और कई अञ्जी सलाहें दी, जिनका महाराजा के जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ा'।

सांभर से बीकानेर को लौटता हुआ महाराजा, कुचामन (जोधपुर राज्य) पहुंचा, जहां के ठाकुर केसरीसिंह ने महाराजा की राजोचित मेहमानदारी की। महाराजा का विचार उस समय अपने राज्य में दौरा कर राज्य ज्यवस्था देखने का था, परंतु इसी बीच उदयपुर के महाराजा शंभुसिंह के परलोकवास होने का समाचार सुनकर उस(महाराजा) ने अपने दौरे का विचार स्थिगत कर दिया और राजधानी को लौट गया। उन्हीं दिनों अलवर का महाराव राजा शिवदानिसिंह भी गुज़र गया, जिसका महाराजा को बड़ा खेद हुआ। कई दिनों तक इन दोनों राजाओं की असामियक मृत्यु का महाराजा ने अपने यहां शोक रक्खा। कचहरियों में तातीलें की गई। एक महीने तक बाज़ार की दुकानें बंद रहीं। शोक के दिनों में मध मांस की विकी के साथ ही मज़दूरों के कार्य भी रोक दिये गये। राज्य में वर्ष भर तक जलसे, विवाह और त्योहारों की रस्में भी बंद रक्खी गई।

ं ई० स० १८७४ (वि० सं० १६३२) के अक्टोबर मास में बीदासर के प्रतिष्ठित महाजनों ने वहां के ठाकुर और उसके कार्यकर्ता रामयक्स के

नीदासर के महाजनों की रिकायतों की जाच कराना विरुद्ध यह शिकायत पेश की कि उन्होंने कितपय कुओं से हम को पानी लेने की रोक कर दी है; हमारे धार्मिक कृत्यों में वाधा दी जाती है; ऊंट तथा

<sup>(</sup> १ ) मुंशी ज्वाखासहाय; वकाये राजपूताना; नि॰ ३, ए॰ ६४८ ।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ ३, पृ॰ ६४८।

गाड़ियां बेगार में पकड़ी जाती हैं; लेन-देन की वसली में हानि पहुंचाई जाती हैं: महस्रल वढा दिये गये हैं श्रीर हमें हर तरह से कप्ट पहुंचाया जाता है एवं लुटेरे लोगों को चोरी तथा लुट खसोट के लिए उद्यत किया जाता है ( किर उपर्यक्त शिकायतों के कारण महाजन लोग वहां का निवास परित्याग कर लाडनं (जोधपुर राज्य) में चले गये । महाजनों का इस प्रकार तंग होकर वी कानेर राज्य को छोड़ देना महाराजा को बहुत ही अनुचित जान पड़ा श्रीर उसने उनकी शिकायतों की तहक़ीकात का इक्स दिया, जिससे कई महाजन किर म्राकर बस गये। इसी प्रकार भूकरका, सांख् श्रीर जैतपुर के जुमींदारों ने भी वहां के ठाकरों के विरुद्ध शिकायतें की, जिनकी महाराजा ने तहकीकात करवाकर उच्चित फैसला किया। फलत महाराजा के लगातार दवाव डालने पर सरदारों के पड़े में बसनेवाली प्रजा पर ज्यादितयों का होना बहुत कुछ कम हो गया और महाराजा ने सरदारी को भी अपने अपने ठिकानों में प्रजा के साथ दस-साला बन्दोबस्त, जैसा कि राज्य ने ई० स० १८६६ (वि० सं० १६२६) में सरदारों के साथ किया था. करने की आज्ञा दी। महाराजा की इन न्यायोचित आज्ञाओं का प्रभाव यह हुआ कि राज्य और सरदारों के बीच का बहुतसा मन्मुटाब उस समय प्राय: एक दम नप्र हो गया ।

कोंसिल के एक सदस्य धनसुखदास कोठारी की ई० स० १८७२ ता० १३ अक्टोवर (वि० सं० १६२६ आश्विन सुदि १२) को मृत्यु हो गई थी, जिससे उसका स्थान रिक्त था। ई० स० १८७४

महाराव हरिसिंह को कौंसिल का सदय बनाना था, जिससे उसका स्थान रिक्त था। इ० स० १८०४ के दिसम्बर (वि० सं०१६३२) में महाराजा ने उक्त स्थान पर महाराव हरिसिंह (हिन्द्रमल का पुत्र)

को नियत किया ।

भूतपूर्व महाराजा सरदारसिंह का गया श्राद्ध करना महाराजा की श्रभीए था, इसलिए उसी वर्ष के नवस्वर मास में उसने श्रसिस्टेन्ट एजेंट

<sup>(</sup> १ ) मुंशी ब्वाळासहाय; वकाये राजपूताना; जि॰ ३, ए० ६७२।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ ३, प्र॰ ६४६-६।

महाराजा का तीर्थयात्रा के लिए जाना गवर्नर जेनरल तथा राज्य के सरदारों श्रौर मुत्सिद्यों के साथ कीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया । सांभर से रेल-द्वारा दिल्ली, सहारनपुर

स्रीर रुद्देकी होता हुआ वह हरिद्वार पहुंचा; जहां उसने विधिपूर्वक धार्मिक कृत्यों को पूरा किया। तदनन्तर मथुरा, हाथरस, प्रयाग और काशी होता हुआ वह गया पहुंचा, जहां उसने वही अदा से महाराजा सरदार्रिह का आद किया। फिर महाराजा वैद्याशय धाम गया और वहां से लौटकर काशी, अयोध्या, लखनऊ तथा कानपुर होता हुआ ई० स० १८७६ ता० २१ जनवरी (वि० सं० १६३२ माघ विद १०) को वह आगरे पहुंचा जहां राजपूताना के एजेंट गधनेर जेनरल ने रेखे स्टेशन पर आकर उसका स्वागत किया।

महाराजा की यह यात्रा रेल-द्वारा हुई थी, जिससे सफ़र में तकलीफ़ नहीं हुई और समय का भी पूरा वचाव हुआ। इस यात्रा में जहां-जहां वह गया, उसकी वड़ी खातिरदारी हुई। अंग्रेज़ी अमलदारी के समुन्नत शहर, वड़े-बड़े कारखाने, खंदर इमारतें, गंगा, यमुना आदि नदियों के पुल, नल, विज्ञली और शहरों की सफ़ाई तथा पुलिस आदि का अवन्थ देखकर उसको यड़ा अतुभव एवं प्रसन्नता हुई। ठड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज, सहारनपुर का सरंकारी घोड़ों का अस्तवल और प्रयाग का शख्यागार देखकर तो वह प्रफुक्तित हो गया। अंग्रेज़ी इलाक़े में होनेवाली उन्नति का उसके हृदय पर गहरा प्रमाव पड़ा और रेल्वे-द्वारा होनेवाले लाभ भी उसको इसी समय जान पड़े एवं यहीं से उसको अपना राज्य समुन्नत करने की लगन पैदा हुई? ।

उन्ही दिनों श्रीमती कीन विक्टोरिया का ज्येष्ठ राजकुमार प्रिंस श्रॉव् वेल्स (स्वर्गीय सम्राट् एडवर्ड सप्तम) भारत श्रमण को श्राया हुआ था श्रीर ता० २४ जनवरी को उक्त राजकुमार का आगमन

<sup>(</sup>१) मुंशी स्वालासहाय; बकाये राजपूनाता, जि॰ ३, पृ॰ ६४०-१।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ ३, पृ॰ ६५१।

श्रागरे में होनेवाला था। श्रतएव महाराजा ने श्रागरे में श्रीमान् प्रिस मॉन् वेल्स से मुलाकात होना राजकमार की मुलाकात के लिए कुछ दिनों तक आगरे में अपना निवास रक्ता । ई० स० १८७६ ता० २४ जनवरी (वि सं १६३२ माघ विद १४) को जब राजकुमार स्पेशल ट्रेन-द्वारा श्रागरे पहुंचा, तब महाराजा भी श्रंशेज श्रफ़सरों, राजा-महाराजाश्रों श्रादि के साथ राजकुमार के स्वागत में सम्मिलित हुआ। ता० २६ जनवरी ( माघ षदि ३०) को महाराजा अपने सरदारों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साध राजक्रमार की मुलाक्रात के लिए, उसके निवास-स्थान पर गया, जहां राजकुमार ने उस( महाराजा )का उचित सम्मान किया। फिर दूसरे दिन माघ स्त्रवि १ (ता० २७ जनवरी) को स्वयं राजक्रमार ने महाराजा के निवास-स्थान पर आकर उससे मुलाकात की । इस अवसर पर महाराजा का संयुक्त प्रदेश के लेक्टिनेंट-पवर्नर से भी मिलना हुआ और उसकी तरफ़ से जो राजकीय-भोज दिवा गया, उसमें भी वह (महाराजा) सिमिलित हुआ एवं भोज के समय होनेवाली रीतियों को देखकर उसे वड़ी प्रसन्नता हुई। वहीं महाराजा की बूंदी के महाराव राजा रामसिंह श्रीर कृष्णगढ़ के महाराजा पृथ्वीसिंह आदि से, जो राजकुमार की मुलाकात के लिए श्राये हुए थे, मुलाकात हुई'।

इसी वर्ष गद्दी के दूसरे असफल हक़दार खड़सिंह आदि ने कतिपयं दुष्ट मनुष्यों की सम्मति से महाराजा को विष प्रयोग-द्वारा मरवा डालने का

महाराजा पर निष प्रयोग का प्रयक्त प्रयक्त किया, परन्तु ठीक समय पर रहस्योद्घाटन हो गया, जिससे सब षड्यन्त्रकारी पकड़ लिये गये और जांच के बाद उनको क्रैंद की सज़ा दी गई।

इस अनुचित कार्य में महाजन के ठाकुर अमर्रासंह का भी हाथ था, अत-एव उसका पट्टा छीनकर उसके ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह को दे दिया गया और वह (अमर्रासंह) नज़रबन्द कर दिया गया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहाय; वकाये राजपूताना; नि० दे, पु॰ ६४६-४१ l

<sup>(</sup>२) वही: जि॰ ३, प्ट॰ ६४२, ६७३।

ई० स० १८७६ ता० २२ दिसंबर (वि० सं० १६३३ पौष सुदि ६)
को प्रस्थान कर महाराजा ई० स० १८७७ ता० २६ जनवरी (वि० सं०
१६३३ माघ सुदि १४) को कच्छ की राजधानी
कच्छ में महाराजा का
भुज पहुंचा, जहां उसने ता० २ फ़रवरी (फाल्गुन
विवाह होना
विद ४) को महाराब प्रागमल की पुत्री से विवाह

किया ! वहां से महाराजा द्वारिका की यात्रा को गया ।

उसी वर्ष श्रीमती महाराखी विक्टोरिया के क्रैंसरे हिन्द (Empress of India) की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में हिन्दुस्तान के बाइसरॉक्ट श्रीर गर्बनर जेनरक लॉर्ड लिटन ने ई० स० १८७९-

विस्ती दरनार के उपलक्ष्य में महाराजा के पास र्मंडा जाना को दिल्ली में एक वहा दरवार करना निश्चितः

किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए सब राजा-महाराजाओं तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास निमंत्रण भेजे गये। उन दिनों महाराजा का विवाह कच्छु में होनेवाला था, इसलिए द्रबार के कुछ दिनों पूर्व ही वह कच्छु को रवाना हो गया, जिससे वह स्वयं इस द्रवार में सम्मिलित नहीं हो सका। सरकार ने उसके लिए इस द्रवार की स्पृति में एक कंड़ा भेजा, जिसको महाराजा ने वीकानेर में एक कड़ा द्रवार कर प्रहण किया।

कप्तान बर्टन ई० स० १८७१ से ७८ (वि० सं० १६२८-३४) तक वीकानेर राज्य का पोलिटिकल अफ़सर रहा। फिर उसकी बद्खी होने पर कप्तान

शासन सुधार का असफल प्रयस्त मॉर्ट्ली की वहां नियुक्ति हुई, जिसे शांतिप्रिय प्रजा पर कार्य-कर्चाओं-द्वारा जुल्म होने का पता लगा। उसने महाराजा से इसकी शिकायत की। उन दिनों

बीदावत दोलतसिंह, तंबर जीवराजसिंह, दारोगा बच्छीराम श्रादि महाराज्य के सलाहकार थे। उनमें से कोई पुलिस का श्रधिकारी था तो कोई मंडी (कस्टम, चुंगी) का। श्रहलकार सब श्रपना-श्रपना गरोह बनाकर मतलब बनाते थे श्रीर प्रधान मंत्री महाराव हरिसिंह के प्रबन्ध में दखल देने से भी न

<sup>(</sup> १ ) मुंशी ज्वासासहायः वकाषे राजपूतानाः जि॰ ३, पृ॰ ६१३-४।

चूकते थे। इससे शासन-कार्य में अन्यवस्था हो जाती थी। महाराजा ने इस अन्यवस्था को मिटाना चाहा, पर शीव्र ही सरदारों की रेख का एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, जिससे महाराजा को अपनी सारी शक्ति उधर लगानी पड़ी, जिसका वर्णन आगे किया जायगा। फलतः महाराजा उस समय शासन-सुधार में सफल न हो सका और वह अन्यवस्था बहुत समय तक बनी रही।

ई० स० १८% (वि० स० १६३४) में रूस के दूत के आफ़ग़ानिस्तान में पहुंचने पर वहां के आमीर (शेरअली) ने उसका बड़ा सत्कार किया।

काबुल की दूसरी लडाई में श्रेंग्रेज सरकार की सहायता करना श्रक्षप्रानिस्तान में रूस का प्रभाव बढ़ने की श्राशंका होने से भारत के वाहसरॉय लॉर्ड लिटन के श्रादेशानुसार सर नेविल चेम्बरलेन भी श्रली मसजिद में उपस्थित हुशा श्रीर उसने श्रक्षप्रान

सरकार से खैबर के दरें से गुज़रने की आज्ञा मांगी, ताकि वह कावुल के अमीर के पास जाकर इस संबंध में अंग्रेज़ सरकार के विचार उससे प्रकट करे, परन्तु उसे आज्ञा न दी गई, जिससे उसे पीछा लौट आना पड़ा। इस खुज्ञम-खुज्ञा इनकारी के फलस्वरूप युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अफ्रग़ानों के साथ इससे पूर्व भी अंग्रेज़ सरकार की एक लड़ाई हो खुकी थी। अब ई० स०,१८७८ ता० २१ नवम्बर (वि० सं०१६३४ मार्गशीर्व विद १२) को उसकी पुनरावृत्ति हुई। उस समय महाराजा ने ता० २६ नवम्बर (मार्गशीर्व सुदि ३) को जो खरीता राजपूताने के एजेंट गवर्नर जिनरल मेजर बेडफोर्ड के नाम मेजा, उसमें अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से लड़ने के लिए अपनी सारी सेना उस युद्ध में भेजने की इच्छा प्रकट की। सेना की आवश्यकता न होने के कारण अंग्रेज़ सरकार ने इसके लिए तो इनकार कर दिया, परन्तु कुछ ऊंट उसे मेजने के लिए लिखा। महाराजा ने अविलंब प्रवंध करके ८०० ऊंट अंग्रेज़ों की सहायतार्थ भेज दियेर।

<sup>(</sup>१) स्मिथ; स्रॉक्सफ़ोर्ड हिस्टी स्रॉव् इंडिया; पृ० ७४२।

<sup>(</sup>२) अर्सकिन; गैज़ेटियर आंव् बीकानेर; ए० ३२४ ।

बीकानेर राज्य में लूणकरणसर, छापर आदि में नमक वनाने के कारखाने थे। ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३६) में उन कारखानों में वनाये जानेवाले नमक का तील निर्धारित करने अंग्रेज सरकार के साथ नमक का समसीता होना और अपने यहां का नमक उक्त राज्य में खपाने के लिए अंग्रेज सरकार का महाराजा के साथ नीचे

लिखी शर्तों का इक्तरारनामा हुआ -

ζ

पहली—महाराजा इक्रार करते हैं कि लूलकरल और झापर के नमक के कारलानों के अतिरिक्त राज्य के अन्य किसी स्थान में नमक न वनाया जायगा और ऐसे दूसरे सभी कारलाने यदि किसी का अस्तित्व होगा तो वे वन्द कर दिये जायंगे।

वृसरी—महाराजा इक्रार करते हैं कि शर्त एक में लिखे हुए दोनों कारखानों में नमक की कुल पैदाबार एक वर्ष में २०००० अंग्रेज़ी मन से अधिक न होगी और प्रत्येक की पैदाबार का व्यौरा प्रतिवर्ष अंग्रेज़ सरकार के पास पेश किया जायगा।

तीसरी—महाराजा ऐसे सभी नमक का, जो अंग्रेज़ सरकार-द्वारा कर लगाये हुए नमक से भिन्न हैं, अपने राज्य में आयात और निर्यात रोकने का इक्तरार करते हैं।

चौथी — जिस नमक पर श्रंग्रेज़ सरकार कर ले खुकी है उसपर चीकानेर राज्य में किसी प्रकार की राहदारी न ली जायगी।

पांचर्वी—श्रीमान् महाराजा श्रापने राज्य से श्रंग्रेज़ी श्रमलदारी में भांग, गांजा, शराव, श्राप्तीम श्रथवा श्रम्य कोई नशीला पदार्थ या उनसे बनी हुई वस्तु का निर्यात रोकने का इकरार करते हैं।

छठी इस इक्रारनामें की शर्त १,२ और ३ को पूरी तरह से पालन करने, शर्त १ में लिखे हुए कारखानों की वृद्धि और गैर कानूनी नमक का बनाना और उसका निर्यात रोकने में जो खर्चा श्रीमान महाराजा लगेगा, उसके बदले में श्रंश्रेज़ सरकार उन्हें प्रतिवर्ष ६००० रुपया

<sup>(</sup> १ ) ट्रीटीज़ एंगेनर्सेट्स एण्ड सनद्ज़; जि॰ ३, पु॰ २६३-४।

### देने का इक्तरार करती है।

सातवीं—महाराजा को प्रतिवर्ष फलोधी और डीडवाणा के नमक के कारखाने से अपने राज्य के लोगों के इस्तेमाल के लिए बीस हज़ार अंग्रेज़ी मन नमक, जिसका मूल्य आठ आने प्रति मन से अधिक न होगा, खरीदने की आज्ञा देने का अंग्रेज़ सरकार इक्रार करती है।

जहां तक संभव हो सकेगा नमक उपर्युक्त कारखानों से निम्नि लिखित परिमाण में दिया जायगा—

> फलोधी से ... ... ... १५००० मन। डीडवागा से ... ... ... ५००० मन।

इस प्रकार खरीदे हुए उन कारखानों से दिये आनेवाले नमक पर जो प्रचलित कर की दर होगी उसकी आधी ली जायगी।

माठवीं—यदि इस इक्रारनामे के होने तक बीकानेर राज्य में नमक का बड़ा संग्रह होना प्रमाखित होगा और यदि अंग्रेज़ सरकार की ऐसी अभिलाबा होगी तो महाराजा को ऐसे संग्रह को अपने अधिकार में कर लेना होगा। इस सम्बन्ध में या तो वह नमक के मालिकों को यह सुविधा देंगे कि वे उसे उचित मूल्य पर, जो महाराजा पोलिटिकल पजेंट के परामर्श से निर्धारित करें, अंग्रेज़ सरकार को दे दें, अध्वा वे उस नमक के लिए उपर्युक्त एजेएट को कर खुका है। यह कर दो हपये आट आने मन से अधिक न होगा और श्रीमान वाइसराँय उसे निर्धारित करेंगे। हपर्युक्त मालिकों के दूसरा मार्ग स्वीकार करने पर, उन्हें निर्धारित कर सुकाने पर नमक रखने का अधिकार रहेगा, अन्य अधस्था में नहीं।

नवीं—यह साबित होने की दशा में कि बीकानेर राज्य-द्वारा श्रंग्रेज़ सरकार की श्रामदनी की रच्चा के निमित्त किये गये इस इक्रारनामें की शतें पर्याप्त नहीं है अथवा उस दशा में जब कि अंग्रेज़ सरकार को सन्तोष जनक रूप से यह प्रमाणित हो जाय कि पहली शर्त में लिखे हुए नमक के कारखानों को रोकने, कम करने अथवा उनके बन्द हो जाने के कारखानों के लोगों के काम में आनेवाले नमक की मिक्दार इक्ररार-

नामा होने के बाद बढ़ गई है यह इक्रारनामा पलटा जा सकेगा। दसवीं—यह इक्रारनामा श्रंग्रेज़-सरकार-द्वारा निश्चित की हुई

तिरीख़ से कार्य में लाया जायगा।

यह इक्सरारनामा ता० २४ जनवरी ई० स० १८७६ (फाल्गुन विद ३० वि० सं० १६३४ को लिखा गया और ता० द मई को मंजूर हुआ।

पहले पट्टेदार घुड़-सवार, ऊंट सवार और पैदलों से राज्य की सेवा करते थे, किन्तु महाराजा सरदारसिंह के समय घुड़-सवार, ऊंट-सवार तथा पैदल के पवज़ नकद रक्षम लेना स्थिर हुआ। ई० स०१८६८ (वि० सं०१६२१) में सरदारों में से महाजन, सीधमुल, जसाणा और वाय के सरदारों ने वाइसरॉय तथा पजेंट गवर्नर जैनरल के यहां इस संबंध में शिकायत की तो कप्तान पाडलेट (पजेंट गवर्नर जैनरल का असिस्टेंट) को इस विवय की जांच करने की आहा हुई। फिर ई० स०१८६६ (वि० सं०१६२६) में महाराजा सरदारसिंह और ठाकुरों के बीच कतान पाडलेट तथा दीवान पं० मनफूल की विद्यमानता में समभीता हो गया। यह समभीता केवल दस वर्ष के लिए स्थिर हुआ और इसके बाद मविष्य में पंचायत-द्वारा रक्षम बढ़ाना निश्चत हुआ।

उपर्युक्त ज्यवस्था ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३६) में समाप्त हुई, तो भी ई० स० १८८१ के अन्दोवर (वि० सं० १६३८ कार्तिक) मास तक उसमें कुछ भी फेर-फार न हुआ। किर महाराजा ने इस विषय में ई० स० १८८१ ता० २६ अक्टोबर (वि० सं० १६३८ कार्तिक सुदि ४) के खरीते के द्वारा मेजर रॉवर्ट्स (एजेंट गवर्नर-जेनरल का असिस्टेंट) को सुजानगढ़ में सूचना दी कि मैं तब तक ई० स० १८६६ (वि० सं० १६२६) के प्रबंध पर क्षायम हूं, जब तक कि एक अंग्रेज़-अफ़सर राज्य की ज़मीन की हैसियत और खगान स्थिर न करे। उस( महाराजा) ने इस कार्य के लिए अंग्रेज़ सरकार से एक अंग्रेज़ अफ़सर भी मांगा। इस खरीते की एक प्रतिलिपि कर्नल-वाल्टर (स्थानापन्न एजेंट गर्वनर जेनरल) के पास भी मेजी गई, जिसने

#### उसके उत्तर में दरियाक्त किया-

- (१) राज्य 'सेटिलमेंट श्रॉफ़िसर' को कितनी तनख़्वाह दे सकेगा?
- (२) कितने समय तक उस ऑफ़िसर की श्रावश्यकता रहेगी?
- (३) क्या ठाकर अपने ठिकानों की पैमाइश कराना स्वीकार करेंगे है मेजर रॉबर्ट्स ने महाराजा से दिरयाप्तत कर ई० स० १८८२ के जून ( वि० सं० १६३६ भ्राषाढ़ ) में एजेंट गवर्नर जेनरत को उत्तर दिया कि सब सरदारों को अपने ठिकानों की पैमाइश कराना स्वीकार है। किन्तु दरबार ने यह निश्चय किया है कि पहले एक देशी 'सर्वेयर' के द्वारा खालसे के हनुमानगढ़ ज़िले की पैमाइश कराई जावे। ई० स० १८८२ के जून (वि० सं० १६३६) में हनुमानगढ़ में यह कार्य आरंभ हुआ और अक्टोबर में ठाकुरों ने, जिनमें महाजन, चीदासर, भूकरका, रावतसर, सांखु, पूगल, वाय, सीधमुख, गोपालपुरा, सांडवा, जैतपुर, चाड्वास, श्रजीतपुरा श्रादि के बड़े-बड़े ठाकुर शामिल थे, यह दृश्वीस्त दी कि हमारे ठिकानों में पैमाइश न हो. क्योंकि हत्रमानगढ में पैमाइश के समय वहां के लोगों को बड़ा कप हुआ है। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि रेख के रुपये पहले के वर्षों की रेख की किताब और ज़मीन की पैदाबार देखकर बढ़ाये आवें। यदि किसी को उज हो तो वह अपनी ज़मीन की पैमाइश करावे। अञ्जा तो यह होगा कि पांच सरदार श्रीर मुसाहिब सम्मिलित होकर यह निश्चय करें कि इममें से पत्येक को क्या देना होगा। कुछ वाद्यवाद होने के पश्चात् महाजन, भूकरका, रावतसर, सीधमुख, जसाखा, वाय, सांखु, श्रजीतपुरा, जबरासर, जारिया, मेंदसर, पिरथीसर श्रीर खारबारा के ठाकुरों ने प्रसन्नता के साथ लिखित दस्तावेज़ के द्वारा स्वीकार किया कि इक्कीस वर्ष तक बढ़ाई हुई रेख हम देते रहेंगे । इसपर राज्य से सरिश्ते के अनुसार उपर्युक्त ठिकाने दारों को सनदें कर दी गईं। फिर वे मेजर रॉबर्ट्स से मिले और उसके समज्ञ उन्होंने स्वीकार किया कि हमें बढ़ाई हुई रक्रम देना मंजूरहै। दूसरे ताज़ीमी और छोटे ठाकुरों की रेख बढ़ाने के लिए एक पंचायत नियत हुई ज़िसमें चार बड़े-बड़े<sup>-</sup>सरदार, ठाक्कर रामसिंह (महाजन), रावत ज़ोरावरसिंह

(रावतसर), ठाकुर नत्यू सिंह (मूकरका) श्रीर ठाकुर सुमेरसिंह (सांखू) सरदारों की तरफ़ से श्रीर चार श्रफ़सर राज्य की तरफ़ से नियत हुए। इस पंचायत ने दो मास तक काम किया श्रीर श्रागामी इक्षीस वर्ष तक प्रत्येक पट्टेदार को राज्य को रेख के कितने रुपये देने चाहियें यह निश्चय किया। पंचायत ने जो कुछ निश्चय किया, उसमें महाराजा ने कुछ भी हस्तचेप न कर उसे मंजूर कर लिया। इस पंचायत ने जिन २१२ ठिकानों में से २० ताज़ीमी श्रीर १८४ छोटे ठाकुरों की रेखें नियत की, उनमें से १०० ठिकानेदार रेख चढ़ाई जाने के समय विद्यमान थे। ३२ पट्टेदार खास कारणों से उपस्थित न हो सके, जिनकी रक्षम कमेटी ने निश्चितकर जब उन्हें सूचना दी तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया।

बीदावतों में दस ताज़ीशी और ६५ छोटे ठिकाने हैं। महाराजा सरदारसिंह के समय की मांति इस बार ताज़ीमी बीदावतों ने भी प्रत्येक को कितनी रक्तम रेख की देनी चाहिये यह निश्चय कर लिया और महाराजा ने उस रक्तम को छुछ कमी वेशी के साथ स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राज्य और सरदारों के बीच रेख का मामला तय हो गया। नियमानुसार द्रवार ने उनको सनदें भी दे दी और उन्होंने स्वीकृति पत्र लिख दिये। बहुत से ठाकुरों ने, जिनमें महाजन और रावतसर के ठाकुर भी शामिल थे, अपनी रेख की पूरी रक्तम जमा करवा दी तथा कितने एक ने आधी से अधिक रक्तम मर दी। फिर पंचायत ने ई० स० १८८३ ता० ६ जनवरी (वि० सं० १६३६ पीष विद १२) को अपना कार्य समाप्तकर उसकी कैंफ़ियत मेजर रॉबर्ट्स के पास मेज दी।

ई० स॰ १८८३ के फ़रवरी (वि० सं० १६३६ फाल्गुन) के अन्त में कर्नल ग्रेंडफोर्ड (एजेंट गवर्नर जेनरल) के दीकानेर जाने पर पंचायत में जो चार ठाकुर थे, वे उससे मिले। उन्होंने एजेंट गवर्नर जेनरल को सुकाया कि हमारी कार्यवाही उचित रूप से नहीं हुई है और हमारे हस्ताचर दवाव देकर कराये गये हैं। इसपर कर्नल ग्रेंडफोर्ड ने इस सम्बन्ध में महाराजा से बात-दौत की, तो महाराजा ने उत्तर दिया कि ठाकुरों के

हस्ताल्चर उचित रूप से बिना किसी द्वाव के हुए हैं। उक्त कर्नल को महाराजा के इस उत्तर से संतोष हो गया और उसने इस मामले में हस्तलेप करना अनावश्यक समभा। तद्नन्तर एजेंट गवर्नर जेनरल तो बीकानेर से लौट गया और महाराजा ने उन चारों सरदारों को अपने पास युखवाया, परन्तु भूकरका के टाकुर के अतिरिक्त अन्य तीनों सरदार महाराजा की आज्ञा पालन करने के वजाय देश लोक चले गये। वहां पर कुछ दूसरे टाकुर भी उनसे जा मिले। देश लोक से वे लोग बीदासर, लाडनूं (मारवाड़) आदि की तरफ़ गये और उन्होंने चीकानेर में आने से इनकार कर दिया।

महाराजा ने श्रासकरण कोचर, ठाकुर दुलहसिंह श्रीर कविराजा भैंसंदान आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजकर ठाक़रों को समभाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्त इससे उनकी उत्तेजना घटने के स्थान में बढती ही गई और उन्होंने अंग्रेज़-सरकार के पास शिकायत भेजना जारी रखा। इस प्रकार जब भगड़ा बढता ही गया तो ई० स० १८८३ ता० ३० अगस्त (वि० सं० १६४० भाद्रपद वदि १३) को राज्य और टाकुरों के बीच फ़ैसला कराने के लिए कप्तान टॉलवट की नियक्ति हुई, जो पीछे से धीकानेर राज्य का पोलिटिकल एजेंट हो गया था। बीकानेर में पहुंचने पर कप्तान टॉलवट को महाराजा ने सारी परिस्थित समसाई। फिर उसने देशणोक से विरोधी सरदारों को बुलवाकर समकाया, किन्तु उनका वही पुराना उज्र जारी रहा, जिससे कोई निर्णय न हो सका। यही नहीं, विरोधी सरदारों ने कप्तान टॉलबट से गुस्ताखी भी की और वे उक्त कप्तान के विरुद्ध होकर देशसोक को सौट गये। उस दिन इस विषम स्थिति पर महाराजा और कप्तान टॉलवट के बीच बड़ी देर तक वार्तालाप होता रहा। अंत में पूनः एक बार ठाकुरों को बुलवाकर सममाने की राय ही स्थिर रही । तद्जुसार ठाक्कर जीवराजसिंह तथा दुलहसिंह विरोधी ठाकुरों को लाने के लिए मेजे गये, परस्त वे नहीं आये श्रीर उन्होंने राज्य के विरुद्ध आचरण करना ठान सिया।

देशगोक से विरोधी सरदार घूमते-फिरते वीदासर पहुंचे श्रीर वहां सताह करने के उपरान्त अपने अपने ठिकानों में जाकर सेना इकट्टी करने लगे। उनमें से कुछ वाइसरॉय की सेवा में भी उपस्थित हुए, किन्तु बहुत समय से उन( ठाकुरों )का राजद्रोह करने का स्वभाव होने से वहां **उनकी कोई भी वात नहीं सुनी गई। उधर महाजन में विरोधी सरदारों की** पांच छः हजार सेना एकत्र हो गई और उन्होंने आवश्यकता के समय राज्य से मुकावला करने का इढ़ संकल्प कर लिया। इस अवस्था में राज्य सत्ता को स्थिर रखने के लिए सैन्य-द्वारा ठाकरों की शक्ति चीए करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न रहा। निदान कप्तान टॉलबट की सम्मति के अनुसार महाराजा ने भाइपद सुदि १४ (ता० १६ सितम्बर) को ठाकुर हुकमसिंह (फ़ौजवार) तथा मेहता छत्रसिंह चेद की अध्यक्तता में राज्य की सेना महाजन पर रवाना की। इस सेना में पांच सी सवार, एक हज़ार पैदल, एक ग्रन्थारा और दो तोवें थीं। महाजन के किले में उस समय वहां का ठाकुर रामसिंह तो नहीं था, परंत उस( रामसिंह )के भाई बख़ताबरसिंह श्रीर भूपालसिंह, ठाकुर शिवनाथसिंह ( जोगलिया) तथा श्रन्य निम्न श्रेगी के सरदार जमा थे। राज्य की सेना ने वहां पहुंचकर टीवों पर श्रपने मोरचे जमाये और उधर विरोधी सरदारों ने भी मोरचों को दढ़ किया। इस समय विरोधी सरदारों को एक बार फिर समकाने का प्रयक्त किया गया। कई दिन तक समसीते की बात-चीत हुई और कप्तान टॉलवट ने भी सरदारों को बहुत कुछ लिखा, परंतु कोई परिखाम न निकला। राज्य की सेना दो मास तक महाजन पर घेरा ढाले पड़ी रही, किन्तु लड़ाई नहीं हुई। तब श्रेप्रेज़ी इलाक्ने में उहरे हुए ठाकुर रामसिंह पर कप्तान टॉलचट ने बहुत दबाव डाला । इसपर उसने अपने भाइयों को क़िला खाली कर राज्य को सौंपने के लिए लिख दिया। उस समय कप्तान टॉलवट भी महाजन पहुंच गया । निदान बज़्तावरसिंह, मूपालसिंह ( महाजन का वर्तमान स्वामी ) आदि महाजन का क़िला खाली कर बीदासर के क़िले में चले गये, जहां अन्य सरदार एकत्रित थे। फलतः महाजन के किले पर

राज्य की सेना का अधिकार हो गया। अब बीदासर के किसे से विरोधी सरदारों के एकित वस को विश्वेर देना आवश्यक समक्ता गया, परंतु वहां उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अतएव कप्तान टॉलवट अंग्रेज़ी (

महाजन के क़िले पर अधिकार करने के पश्चात राज्य की सेना तीन चार दिन तक वहां रही । वाद में केवल पैदल सेना की एक कंपनी हरिसिंह चौहान की अधीनता में वहां रक्खी गई और दो कंपियां दीनदयाल तथा जियाउदीन की अध्यक्तता में रावतसर एवं एक कंपनी जसाणा भेजी जाकर शेष सैन्य ने बीटासर की श्रोर प्रस्थान किया । मार्गशीर्ष विट ११ ( ता० २४ नवंबर ) को राज्य की सेना ने बीदासर में पहुंच किले के चारों श्रीर मोर्चांबंदी कर ली। उस समय वीदासर के किले में ठाकर रामसिंह ( महाजन ), रावत रखकीतालिह ( रायतसर ), ठाकर बहाद्रसिंह बीदावत ( बीदासर ), ठाकर मेशसिंह ( जसाणा ), ठाकर हीरसिंह बीदावत ( सांडवा ), ठाकर नाहरसिंह ( साठुं ), ठाकर बीजराज ( पृथ्वीसर ) तथा म्बन्य कई सरदार अपनी-म्रपनी सेना सहित विद्यमान थे। राज्य की सेना पहुंचने के पूर्व ही सुजानगढ़ से कप्तान टॉलबट अंग्रेजी सेना के साथ बीदासर पहुंच गया था, परन्तु सरदारों के श्रीर उसके बीच कुछ कहा। खनी हो गई. जिससे वह राज्य की सेना के श्राने के पहले ही बीदासर से अंग्रेज़ी सेना को लेकर पीछा सजानगढ़ चला गया और पूरे समाचार की रिपोर्ट कर्नल बेडफोर्ड के पास भेजकर उसने सरदारों को दवाने के लिए एक बड़ी सैन्य की आवश्यकता बतलाई।

षीदासर को राज्य की सैना दो महीने तक घेरे रही, परन्तु घहां भी कोई लड़ाई नहीं हुई। इसी धीव ठाकुर नाहरसिंह तथा बीजराज राज्य की सेना से आकर मिल गये। उधर कर्नल बेडफोर्ड, कप्तान टॉलबट की रिपोर्ट पहुंचने पर अंग्रेज़ी सेना तथा तोपखाने के साथ सुजानगढ़ की तरफ़ आगे बढ़ा और खयं महाराजा ने भी बीकानेर से सुजानगढ़ को प्रयाख किया। जब विरोधी सरदारों ने इतनी तैयारियां देखीं तो वे भयभीत

हो गये और उन्होंने मार्ग में महाराजा से भेट कर इस सम्बन्ध में बातें कीं;
पर उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न दिया गया। फिर वे सब सुजानगढ़ से
दो कोस की दूरी पर एजेन्ट गवर्नर जेनरल की सेवा में उपस्थित हुए, पर
विना कोई बात किये सबके सब निरफ्तार कर लिये गये। फिर जब किला खाली
करने के लिए उनसे कहा गया तो उन्होंने तुरंत उस आज्ञा का पालन किया
जिससे राज्य का बीदासर के किले पर अधिकार हो गया। बुछ समय वाद
सुजानगढ़ से सफर मैना की फ़ौज ने जाकर वि० सं० १६४० पौष सुदि १०
(ई०स० १८८४ ता० द जनवरी) को वह किला उड़ा दिया। रावत रणजीतसिंह
(रावतसर) और हीरसिंह (सांडवा) को महाराजा ने सिफ़ारिश करके छुड़ा
लिया, क्योंकि वे दिल से राज्य के अहित खितक न थे और शेष सरदार
देवलो की छावनी मे पांच बरस के लिए मेज दिये गये तथा उनकी जानीरें
उनके उत्तराधिकारियों के नाम कर दी गई। जिस रेख के लिए यह वखेड़ा
खड़ा हुआ था वह पहले से सवाई और ड्योड़ी नियत हुई।

विरोधी सरदारों के दमन के उपरान्त राज्य में फैली हुई श्रव्यवस्था को दूर करने का प्रयक्ष किया गया। कतान टॉलवट वीकानेर का स्थायी क्ष्म से पोलिटिकल एजेन्ट नियुक्त हुआ। उसने राज्य में शासन ग्रुवार राज्य के कार्यकर्ताओं की मनमानी की श्रोर महाराजा का ध्यान श्राक्षित किया। उसी के परामर्थां उसार महाराजा ने धीरे-धीर राज्य प्रवन्ध में बहुत सुवार किये, जिससे राजा श्रोर प्रजा दोनों का हित हुआ। एक प्रकार से राज्य का सारा कार्य दीवान ही के द्वारा संचालित होता है इसलिए कप्तान टॉलवट की सम्मति से महाराजा ने कच्छ के श्रमीमुहम्मद को दीवान वनाया श्रोर स्वार्धी श्रद्धलकारों को हटाकर उनकी जगहों पर बाहर से योग्य व्यक्ति बुलाकर एक्खे गये।

उस समय तक दीवानी या फ्रीजदारी मुकदमों के फ़ैसले के लिए तहसील ही एकमात्र त्रदालत थी। इससे प्रजा को न्याय प्राप्त करने में

<sup>(</sup>१) सोइनलाल; तवारीय्न बीकानेर; पु० २२२-६।

यदी अद्भवनें होती थीं। महाराजा ने प्रजा की सहिलयत के लिए अलगअलग चार न्यायालय स्थापित कर दिये। मुकदमों की जांच के लिए
आयदे बनाये गये और दंडनीय जुमों की एक स्वी तैयार की गई। प्रारम्भ 
में जनाना पट्टे तथा दूसरे पट्टेदारों को दीवानी, फ्रीजदारी थ माल के हक्त
प्राप्त थे। नये प्रवन्ध में उनसे ये हक्त छीनकर प्रत्येक पट्टे के गांव निकटतम
न्यायालय के अधीन कर दिये गये। उगी, डकैती आदि की उचित
व्यवस्था की गई और थानों का सुप्रवन्ध किया गया। थानेदारों की
निगरानी के लिए गिरदावर मुकरेर किये गये।

वि० सं० १६४१ (ई० स० १८८४) में चुंगी के महकमे का उर्वित प्रवन्ध किया गया और उस सम्बन्ध में नये क्रायदे-क्रानून अमल में लाये गये'। उसी वर्ष बीकानेर में डाकखाना खोला गया तथा स्थान स्थान पर मदरसों और अस्पतालों की स्थापना हुई।

वि० सं० १६४२ (ई० स० १८८४) में खालसा गांवों की समुचित व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया। भूमि की माप करके वहां के चौधियों के साथ लगान की रक्तम निश्चित हुई और जो अलग-अलग कर लगते थे उन्हें बन्द करके, किसानों आदि पर नक्तद रक्तम लगाई गई।

राज्य के सवारों तथा पैदलों का वेतन बहुत कम था, इससे जो सवार अथवा राज्य का कर्मचारी गांव में रक्षम वस्तूल करने जाता, बह वहां के निवासियों से मुफ्त मोजन वस्तूल करताथा। इस प्रथा को रोकने के लिए ऐसे कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिये गये। पहले ख़राक देने के बदले में जर्मोदार कुछ ज़मीन दवा लेते थे, अब ऐसा करनारोक दिया गया,

<sup>(</sup>१) चुंगी के नवीन प्रबंध के समय देशणोक के चारण इस कर को देने से इनकार करने जागे और देशणोक छोड़कर चर्जा गये। तब महाराजा ने राणासर के ठाकुर और कविराजा में छंदान को उन्हें सममाने के जिए मेजा, जिसपर चारण जोग बीकानेर पहुंचे। फिर उन्होंने महाराजा की खाज्ञा का पाजन कर चुंगी देना स्वीकार कर जिया। इसपर महाराजा ने देशणोक के चारणों को छः हज़ार रुपये वार्षिक राज्य से मिजले रहने का हुक्स दिया, क्योंकि प्रारम से ही ये जोग इस कर से सुक्र थे।

कुछु लोगों को राज्य की तरफ़ से अन्न और नक्ष्द भी मिला करता था, वह बस्द करके उनका निश्चित वेतन नियत कर दिया गया।

वि० सं० १६४३ (ई० स० १८८६) में बीकानेर के किले में विजली गाई गई'।

फ़लूल-खर्ची तथा राज्य के कर्मचारियों की मनमानी के कारण राज्य पर बहुत ऋण हो गया था, जिसका चुकाना बहुत आवश्यक था।

इसलिए महाराजा ने एजेंट की सलाह से उक्त पान्य का करण चुकाना प्रस्त के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक कमेटी मुक्तरेर कर दी। इस कमेटी के सामने कुल ३६६३६८७ रुपये के दावे पेश हुए। कमेटी ने पूरी तौर से जांच करके उसमें से न्याज की वेजा वढ़ाई हुई रक्तम घटाकर केवल ७०४७६६ रुपये कर्ज़ की वाजिब रक्तम उहराई। उसकी अदायगी के लिए यह तय हुआ कि रक्तम कुछ किश्तों में चुकाई जाय अथवा यदि महाजन उसी समय लेना चाहें तो एक रुपया सेंकड़ा की कटौती कर उन्हें रुपये दे दिये जाय। महाजनों ने उसी समय रुपये लेना स्वीकार किया अतएव उपर्युक्त कटौती करके उनके रुपये चुका दिये गये। भविष्य के लिए आमदनी और खर्च का नकशा बनाकर खर्च करना

सरदारों तथा कुछ अन्य लोगों को ई० स० १८६६ (वि० सं० १६२६) से यह शिकायत थी कि हमारे कुछ गांव दरवार ने अकारण

तिश्चित हम्रा भ्रौर राज्य में होनेवाले अनावश्यक खर्चे वन्द कर दिये गये रा

ठाकुरों के जन्म गावों का फैसला होना ज़न्त करके खालसा कर लिये हैं। धीकानेर के पोलिटिकल एजेंट ने ऐसे मुझदमों की निष्पद्म जांच के लिए एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने कई मास

परिश्रम करके ऐसे दावों की जांच की और उनका उचित फ़ैसला कर दिया। कुल १४४ दावों में से ११६ राज्य के पन्न में हुए और श्रेष ३६ ठाकुरों के 3।

<sup>(</sup>१) सोइनलाल, तवारीख़ बीकानेर, पृ० २२६।

<sup>(</sup>२) वही; पृ० २२= ।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० २२६।

महाराजा को इमारत वनवाने का बहुत शौक्र था । उसने बीकानेर के क्रिले के प्राकार का जीएँद्वार करवाया श्रीर सोहन बुर्ज, सुनहरी बुर्ज,

महाराजा के वनवाये हुए महल और देवस्थान चीनी बुर्ज तथा गण्पतिनिवास, लालनिवास, र सरदारनिवास,गंगानिवास,शिक्तिनिवास श्रादि महल वंनवाये। उसने देशिकुंड पर महाराज छत्रसिंह के

नाम पर गिरिधर, दलेलिखंह के नाम पर बद्दीनारायण, शिक्तिखंह के नाम पर गोपाल, अपनी माता जुहारकुंबरी के नाम पर गणेश, विमाता प्रतापकुंबरी के नाम पर स्थ्ये और अपने ज्येष्ठ भाता गुलावर्सिह की स्वृति में गुलाबेश्वर का मंदिर बनवाया। इनके अतिरिक्त उसने हरिद्वार में गंगा, काशी में डूंगरेश्वर और द्वारिका में मुरलीमनोहर का मंदिर बनवाया। उपर्युक्त तीनों मंदिरों के बनवाने में महाराजा ने पश्चीस पञ्चीस हज़ार रुपये व्यय किये और प्रत्येक मंदिर के व्यय के लिए ७५००० रुपये के हिसाव से सवा दो लाख रुपये निकालकर अलग रज दिये और उसके स्वृद से इन मंदिरों का व्यय चलाने की व्यवस्था की। महाराजा डूंगरिसंह ने अन्य पृवीधिकारी महाराजा सरदारिसंह को सुंदर छुत्री बनवाई तथा अन्य स्मारक छुत्रियों का जीणेंद्वार करवाया। महाराजा ने अपने पिता लालसिंह के नाम पर शिववाड़ी में लालेश्वर का सुंदर शिव-मंदिर तथा लच्मीनारायण का मंदिर बनवाकर नि० सं० १६३७ (ई० स० १८५०) में उनकी प्रतिष्ठा की, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसने अपने नाम पर डूंगरगढ़ बसाया था।

नि० सं० १६४४ (ई० स० १८८७) में महाराजा बीमार हो गया। रोग श्रविक वढ़ने पर दिल्ली से प्रसिद्ध हक्कीम महमूद्द्यां इलाज के लिए

बुलाया गया, पर कोई लाभ न हुन्ना। किर महाराजा

महाराजा का परलोकनास वायु परिवर्त्तन के लिए गजनेर गया, पर वहां पहुंचने पर उसकी तवीयत वहुत खराब हो गई, जिससे वहां

से लीटना भी कठिन हो गया। महाराजा को यह आभास हो गया था कि इस बीमारी सेमेरा बचना असंभव है, अतः उसने अपनी जीवित स्वस्था में ही उसने महाराणियों तथा अन्य आत्मीय जनों के लिए पृथक् धन दिये जाने की वसीयत लिख दी। उसके कोई संतान नथी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई गंगासिंह (वर्तमान महाराजा साहच) को अपना उत्तराधिकारी निर्धारित कर इस संबंध में एक खरीता अंग्रेज़-सरकार के पास मेज दिया। गजनेर से वीकानेर लौटने पर महाराजा की दशा दिन-दिन विगड़ती गई और उसी वर्ष भाइपद वदि ३० (ई० स० १८८७ ता० १६ अगस्त) को उसका स्वर्गवास हो गया।

महाराजा ढूंगरसिंह दढ़-चित्त, साहसी, न्यायी, विचारशील, ईख़र-भक्त श्रौर निरिभमानीशासक था। कर्त्तव्य-परायणता, सहानुभृति श्रादि उसके

गुणों के कारण वीकानेर के इतिहास में उसका नाम चिरस्मणीय रहेगा । राजपुती जीवन की आभा महाराजा का व्यक्तित्व उसके शरीर में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। अपने पूर्वजों के समान वह भी उदार था, परंतु उसे अच्छे और बरे आदिमधों की पहिचान भी पूरी थी। वह गुणप्राहक था और विद्वानों का आहर कर जनको संतुष्ट करता था । बीकानेर राज्य में जो शासन सुधार हुए हैं. उनका सत्रपात उक्त महाराजा के समय में ही हुआ था। न्याय से उसकी पूरा प्रेम था. इसिक्ट उसके समय में दीवानी, फ्रीजदारी, माल आदि के क्रानन जारी हुए, जिससे प्रजा को वड़ी सुविधा हो गई और मनमानी कार्य-वाही मिट गई। प्रजा के सुख-दु:ख की वह पूरी खबर रखता और यथा-साध्य उनके दु:खों को मिटाने की चेष्टा करता था। उसके पंद्रह वर्ष के शासन-काल में राज्य-कार्य में वड़ा परिवर्त्तन हुआ और राज्य-कार्य व्यवस्था-पूर्वक होने लगा। महाराजा स्वयं राज्य-कार्य में परिश्रम करता एवं उसका श्रंतिम निर्णय विचारपूर्ण होता था। उसकी गहीनशीनी के आरंभ में राज्य की श्राय केवल छ: लाख रुपये वार्षिक थी, जो, वड़ी कठिनाइयां होने पर भी, उसके समय में वढ़कर विग्रुवी हो गई। प्रजा से माल का हासिल नक्कर रुपये में लेने की व्यवस्था वीकानेर राज्य में उसके समय में ही हुई । सरकारी सवार श्रादि प्रजा से जो खुराक श्रादि वसूता करते थे, उसका

लिया जाना उसने बंद किया। चोरी श्रीर डाकों को बन्द करने के लिए उसने पुलिस तथा गिराई के महकमे स्थापित किये। राजकीय मलाजिमों के वेतन में वृद्धि कर उसने उनकी आय के अनुचित साधन बंद कर दिये। सरदारों ५ की रेख पहले पैदावार के हिसाब से ली जाती थी, परंतु वास्तविक आय से बहुत थोड़ी रक्षम सरदार लोग राज्य को देते थे। इसलिए महाराजा ने उनकी पैदावार के सही श्रंदाज़ से रेख रक्तम लेना चाहा, जिसको श्रधिकांश सरदारों ने खीकार कर लिया। किन्त बीकानेर के कुछ सरदारों को, जो सदा से निरंकुश थे. यह बात अप्रिय हुई और उन्होंने उपद्रव खड़ा कर दिया । इसपर भी महाराजा ने उदार नीति से काम लिया और उनके बखेंड़े को समकाकर तय करना चाहा, परन्त उपद्रवी और कलह-प्रिय सरदारों ने महाराजा की आहा का पालन न किया। तब वे अंत में बंदी कर लिये गये। तो भी जमाशील महाराजा ने रावतसर श्रीर सांडवा के ठाकरों का श्रपराध जमाकर अपनी महत्ता का परिचय दिया। महाराजा को विद्या से बड़ा प्रेम था, अतएव उसके समय में राजधानी के स्कूल में पर्यात उन्नति की गई श्रीर गांवों में भी कितने ही स्थानों में पाठशालाएं खोली गई। जिनमें नि:श्रुटक शिद्धा दी जाने लगी। उसके राज्य-काल में श्रस्पताल श्रीर शक्राखानों में भी वृद्धि हुई। वह अंग्रेज़-सरकार का सदा मित्र बना रहा। जब काबुल में सरकारी सेना भेजी गई, तो महाराजा ने भी वहां अपनी सेना भेजने की इच्छा प्रकट की, पर वह स्वीकार न होने पर ब्राट सी ऊंट उक्त मुद्दिम के अवसर पर अंग्रेज़-सरकार के पास भेज उसने कर्त्तव्य-पालन किया। इससे श्रंग्रेज़-सरकार भी उसका बड़ा सम्मान करती थी। फलत सरदारों के उपद्रव के समय श्रंग्रेज़-सरकार ने भी उसकी कार्यवाही उचित समभ सैविक सहायता देकर उपद्रव को शांत किया। बीकानेर राज्य में रेल, नहरें आदि लाने की योजनाएं भी उक्त महाराजा के समय में ही बनीं। प्रजाहित के कामों में महाराजा की बड़ी रुचि थी। उसके समय में राज्य में डाक का श्राना-जाना श्रारंम हुआ और श्रावागमन के मार्ग निरापर चनाये गये। कितने ही नवीन कुंप और सरायें यात्रियों के लिए बनवाई

गई। महाराजा को सामाजिक सुवारों से भी पूरा अनुराग था, परन्तु प्रजा की प्रवृत्ति हिंद्वाद की ओर अधिक होने के कारण वह अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित न कर सका। महाराजा स्रतिसंह, रत्निसंह और सरदारिसंह के समय से ही राज्य ऋण-अस्त और खज़ाना खालो था। उक्त महाराजा ने पुराना सब ऋण चुकाकर राज्य के वैभव को बढ़ाया। लाखों रुपये इमारतों, देवस्थानों, यात्रा तथा अन्य कार्यों में व्यय करने पर भी जब उसका परलोकवास हुआ, उस समय उसने पर्याप्त निजी धन छोड़ा था, जिससे राज्य को रेत्वे आदि के कार्य में वद्दी सहायता मिली। राजधानी बीकानेर में जल का बढ़ा अभाव था, जिससे लोगों को कष्ट होता था, अतयव उसने अनुपसागर (चौतीना) नामक कुएं में नल लगाने की योजना की। उसने रोहिंड्या चारण विभूतिदान को तीन गांव, ताज़ीम और कविराजा का खिताब दिया।

महाराजा का कृद सम्बा, रंग गेहुंवा, चेहरा सुंदर और शरीर बिलिए था । वह निशाना सगाने में सिद्धहस्त और अभ्वारोहण में निपुण था।

# दुसवां अध्याय

## महाराजा सर गंगासिंहजी

श्रीमान् जेनरल महाराजाधिराज, राजराजेखर, नरेन्द्रशिरोमिण, महाराजा श्री सर गंगासिंहजी वहादुर, जी० सी० पस० श्राई०, जी० सी० श्राई०
इं०, जी० सी० वी० श्रो०, जी० बी० ई०, के०
सी० वी०, ए० डी० सी० (श्रीमान् सम्राद् के),
एल० एल० डी० (केम्ब्रिज, एडिनवरा श्रीर बनारस), डी० सी० एल०
(ऑक्सफ़र्ड) का जन्म वि० सं० १६३७ श्राध्विन सुदि १० (ई० स० १८८०
ता० १३ श्रक्टोवर) बुधवार को हुश्रा श्रीर श्रपने ज्येष्ठ आता महाराजा
इंगरसिंह का स्वर्गवास होने पर वि० सं० १६४४ भाद्रपद सुदि १६
(ई० स० १८८० ता० ३१ श्रगस्त) बुधवार को ये बीकानर के राज्यसिंहासन पर बैठे।

सिंहासनारूढ़ हुए महाराजा साहब को केवल सतरह दिन ही हुए थे कि इनके पिता महाराज लालसिंह का, जो राजा और प्रजा का पूर्ण वितेष था, अपने ज्येष्ठ पुत्र (स्वर्गीय महाराजा) हैंगरसिंह की असामयिक मृत्यु के दावरण शोक से पीड़ित होकर ४६ वर्ष की आयु में परलोकवास हो गया। राज्य के हितचिंतकों पर भूतपूर्व महाराजा के देहांत का शोक तो छाया हुआ था ही, अब बालक महाराजा के अभिमावक एवं राज्य के कर्णधार के इठ जाने से चारों तरफ़ शोक के वादल छा गये, परन्तु उन्होंने धेर्य रखकर राज्य-कार्य में किसी प्रकार की शुटिन आने दी और शासन कार्य सुचार कर से होता रहा।

शासक की छोटी आयु और प्रत्यक्त अभिभावक के अभाव में राज्य-शासन में कई प्रकार की खराबियां उत्पन्न हो जाती हैं और राज्य कासिल का अञ्यवस्था वढ़ जाती हैं। राज्य के कार्य-कर्ता रीजेंसी कासिल के रूप में उचित तथा अनुचित रीति से अपना मतलब परिवर्तन होना चनाने लगते हैं। बीकानेर राज्य में भी ऐसी ही परिस्थित उत्पन्न हुई। अतपव शासन-कार्य रीजेंसी कासिल-द्वारा होना निश्चत होकर राज-कासिल, रीजेंसी कासिल के रूप में परिवर्तित कर ही गई और कर्नल थॉनेटन उसका सभापित, दीवान अमीमुहम्मदलां उपसभापित तथा टाकुर हीरसिंह (सांडवा), टाकुर जगमालसिंह (वाय), मेहता मंगलचंद और किवराज मैरोंदान सदस्य नियत हुए। इनके अतिरिक्त मुंशी सोहनलाल सहकारी सदस्य नियत हुआ। इस समय राज्य की आय लगभग सोलह लाख रुपये वार्षिक थी।

भूतपूर्व प्रदाराजा के समय मुक्तदमों की सुनवाई के लिए वीकानेर 'राज्य में चार न्यायालयों की स्थापना की गई थी, किंतु उनके फ़ैसलों की अपील सुनने के लिए कोई पृथक् अदालत न थी। अपील कोर्ट की स्थापना इसलिए कप्तान थॉर्नटन ने प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें सुनने के लिए आरंभ में ही वीकानेर में अपील कोर्ट की स्थापना की और पंडित कालिकाप्रसाद तथा हाफ़िज़ हमीदुल्ला इस कोर्ट के जज नियुक्त हुए।

खसी वर्ष कार्तिक वदि ४ (ता० ६ अक्टोवर ) को कप्तान थॉर्नटन के छुट्टी सेकर विलायत जाने पर उसके स्थान में लेफ्टेनेंट कर्नल लॉक परलोकवासी महाराजा के की नियुक्ति हुई। उसने राज्य-प्रयन्ध अपने हाथ में निजी धन का व्यवारा लेते ही सर्वप्रथम स्वर्गवासी महाराजा के निजी धन-होना संडार की जांच की, पर उसका कुछ भी ठीक हिसाब न मिल सका। इस मामले की रिपोर्ट पजेंट गवर्नर जेनरल के पास होने पर मार्गशीर्ष सुद्धि ६ (ता० २४ नवंबर) को कर्नल वाल्टर स्वयं वीकानेर गया। उसने उसके निजी खुज़ाने को खुलवाकर जो कुछ संपत्ति उसमें मिली वह उसकी बसीयत के अनुसार उसके सम्बन्धियों में बांट दी।

रीजेंसी-कौंसिल के सामने शासन-कार्य के प्रतिरिक्त थालक महा ' राजा की शिचा के प्रवंध का महत्वपूर्ण कार्य भी था। इसके लिए श्रजमेर

रामचन्द्र दुवे का महाराजा का शिचक नियुक्त होना के मेयो कालेज से पंडित रामचन्द्र दुवे को बुलवा-कर उसे इनका शिल्लक नियुक्त किया गया। उसने अपना कार्य बड़ी योग्यता-पूर्वक किया।

गद्दीनशीनी के एक वर्ष पश्चात् उष्णुकाल में महाराजा साहय श्रात् पहाड़ पर गये । उन दिनों जोधपुर के स्वामी महाराजा जसवंतासिंह ( दूसरा ) का महाराजकुमार सरदारसिंह भी वहीं

महाराजा का आबू में रोगमस्त होना ( दूसरा ) का महाराजकुमार सरदारासह मा वहा पर था। महाराजा ने अपना कुछ समय वहां पर उसके साथ व्यतीत किया। वहां पर ही इन्हें मोती

िकरा (Typhoid) की भयद्वर ज्याधि हो गई। उस समय कर्नल वाल्टर (तत्कालीन एजेंट गवर्नर-जेनरल) ने महाराजा को अपने पास रेज़िडेसी हाउस में रखकर मि॰ न्युमेंस और लॉरेंस नामक अनुभवी डाक्टरों से इनकी सावधानी के साथ चिकित्सा करवाई, जिससे शीव ही इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया।

इन्हीं दिनों रीजेंसी कौंसिल में कई परिवर्त्तन हुए। वि० सं० १६४४ झाश्विन सुदि ७ (ई०.स० १८८८ ता० ११ झक्टोवर ) को कुछ मास की दीवान झमींसहर्भदलां की चीमारी के वाद दीवान झमींसहर्भदलां का देहांत फल पर सोटी हुन्मसिंह की हो गया। तब उसके स्थान में राय बहादुर सोढ़ी नियुक्ति हुन्मसिंह मार्गशीर्ष सुदि १० (ता० १२ दिसंबर)

को दीवान तथा रीजेंसी-कोंसिल का उपसमापति नियत किया गया। कोंसिल के दूसरे सदस्यों, ठाकुर अगमालसिंह आदि के स्थान पर भी अन्य अञ्चभवी व्यक्तियों की नियुक्ति हुई।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६) में ब्रह्मराजा साहब अजमेर के मेचो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेजे गये। इस अवसर पर पंडित महाराजा का रामचंद्र दुवे के वेतन में वृद्धि कर उसकी पूर्ववत् मेयो कॉलेज, अनमेर, में महाराजा के साथ रक्सा गया। इससे महाराजा दाखिल होना साहब के श्राध्ययन में विशेष लाभ हुआ।

जोधपुर का महाराजा जसवन्तासिंह (दूसरा) राजपूताना के नरेशों के श्रतिरिक्त बाहर के दूसरे नरेशों के साथ भी मित्रता का संबंध बढ़ाकर एकता स्थापित करने का पूर्ण श्रमिलाषी था श्रीर महाराजा का जोधपुर और वह इसमें बहुत कुछ सफल भी हुआ था। वि० सं० महाराजा जसवंतसिंह का वीकालेर जाला १६४८ (ई० स० १८६२ के फ़रवरी) में उक्त महाराजा ने अपने महाराजकुमार खरदारसिंह का विवाह बंदी के महाराव राजा रामसिंह की राजक्रमारी से किया । उस समय उसने राजपुताना तथा मध्यमारत के नरेशों के अतिरिक्त भारत के कई मुख्य मुख्य नरेशों को भी अपने यहां निमंत्रित किया। महाराजा साहच भी जोधपुर जाकर विवाह-कार्य में सम्मिलित हुए, जहां उक्त महाराजा ने इनके साथ बड़े स्नेह का वर्ताव किया। इनके जोधपुर जाकर विवाह में सम्मिलित होने का परिणाम यह हुआ कि वि० सं० १६४६ ( ई० स० १८६२ ) में महाराजा जसवंत्रसिंह भी बीकानेर गया ।

कोटा के वर्त्तमान महाराव सर उम्मेदसिंहजी के आग्रह पर उसी वर्ष महाराजा साहब कोटा गये। कुछ दिनों तक इनका कोटे में रहना अहाराजा का कोटा जाना स्वभाव का इनपर बढ़ा प्रभाव पड़ा।

वि० सं० १६४१ (ई० स० १८६४) तक इन्होंने मेयो कॉलेज में रह-कर नियम-पूर्वक विद्योपार्जन किया। तदनन्तर वहां की पढ़ाई समाप्त कर ये बीकानेर लौटे और दीवान की सहायता से शासन-संवंधी कार्यों का अनुमन आप्त करना खो। उसी समय इन्होंने बड़ी लगन के साथ पैमा-इश का कार्य भी सीख लिया। उस समय की इनकी शिला में मि० इजर्टन (अब सर न्नायन इजर्टन), के० सी० आई० ई० का बड़ा हाथ रहा, जो एक योग्य और विशेष अनुभवी अफ़सर था। उक्त अंग्रेज़ अफ़सर की शिक्ता का इनके जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ा। इन्हें शासन-कार्य का शीव ही पर्याप्त अनुभव हो गया तथा प्रत्येक कार्य को ये परिश्रम-पूर्वक पूरा करने ही लगे। थोड़े समय में ही ये बलवान, पूर्ण परिश्रमी और योग्यशासक बन गये। फलत: अब भी ये कठोर से कठोर परिश्रम से नहीं घवराते हैं।

जोधपुर का महाराजा जसवन्तर्सिंह, जोधपुर तथा वीकानेर की पारस्परिक एकता का अधिक दिनों तक लाम न उठा सका । वि० सं० महाराजा का जोधपुर जाना १६५२ (ई० स० १८६५) में उसका परलोकवास हो गया। इसका इनको बढ़ा दुःख हुआ, क्योंकि जसवन्तर्सिंह एकता का प्रेमी होने के साथ ही इनपर वात्सत्य प्रेम रखता था। यद्यपि पेसे अवसरों पर स्वयं बीकानेर नरेश के जोधपुर और जोधपुर नरेश के बीकानेर जाने की प्रथा न थी, किंतु महाराजा ने यह दुःखद संवाद सुनते ही शोकसांत्वनार्थ तत्काल जोधपुर जाकर महाराजा सरदार्रिंह को तसन्नी दी। इसका प्रभाव उसपर अञ्जा पड़ा और वह सदा महाराजा को अपना परम हितेषी समस्ता रहा। यही नहीं कई गंभीर कारणों से जब महाराजा सरदार्रिंह पचमढ़ी में भेज दिया गया, तब महाराजा साहव के उद्योग से ही उसको पुनः जोधपुर जाकर शासन

इनके योग्य-वयस्क होने तक कौंसिल ने शासन कार्य योग्यता पूर्वक संपादित किया और वीकानेर राज्य में अनेक रीजेन्सी कौंसिल-हारा राज्य में किये गये सुधार किये, जिनका उस्लेख संदोप से यहां किया जाता है—

कार्य में योग देने की अनुमति मिली।

अपराधियों के लेन-देन का पड़ोसी राज्यों के साथ समभौता न होने से एक स्थान के अपराधी दूसरे स्थान में जाकर दंड से बच जाते थे, जिससे जान और माल का भय बना रहता था। वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६) में जोधपुर और वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में जैसलमेर राज्य के साथ आपस में अपराधियों को सौंपने के सम्बन्ध में वीकानेर राज्य ने समसौता कर लिया। इसी प्रकार क्रमशः श्रन्य पड़ोसी राज्यों के साथ भी इस सम्बन्ध में ऐसी ही संवियां हुई।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६) में अंग्रेज़ सरकार के साथ जोधपुर और वीकानेर राज्यों के समिमलित व्यय से रेल वनाने के सम्बन्ध में इक्तरारनामा हुआ, जिसके अनुसार रेल बनाने का कार्य आरंम होकर वि० सं० १६४८ मार्गशीर्ष (ई० स० १८६१ दिसम्बर) में सर्वप्रथम राजधानी बीकानेर में रेल्वे का प्रादुर्भाव हुआ और उसी समय बीकानेर राज्य में तार का सिलसिला भी आरंम हुआ। यात्रियों और माल के यातायात में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने से वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) में यह लाइन वीकानेर से आगे दुलमेरा तक वढ़ा दी गई।

इमारतें, सब्कें आदि बनाने का पहले कोई महकमा न था श्रीर न राज्य में इसके पूर्व कोई पक्षी सब्क थी। इसलिए वि० सं० १६४८ (ई० स०१८६१) में इस कार्य के लिए पव्लिक सबसे डिपार्टमेंट' स्थापित हुआ।

वि० सं० १६४० (ई० स० १८६३) में ३० वर्ष के लिए वीकानेर की टकसाल से रुपये बनाना वन्द होकर अंग्रेज़ी टकसाल से महाराजा के नाम का चांदी का सिका—जिसकी एक तरफ़ अंग्रेज़ी सिक्कों के अनुसार सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और नाम तथा दूसरी तरफ़ हिंदी और उर्दू में महाराजा गंगासिंह वहादुर, सन् तथा वीकानेर राज्य का नाम एवं मोर- छलें हैं—बनकर प्रचलित हन्ना।

वि० सं० १६४१-४२ (ई० स० १८६४-६४) में भूमि का बन्दो-चस्त होकर किसानों से लिया जानेवाला लगान निश्चित कर दिया गया । वि० सं० १६४३ (ई० स० १८६६) में राज्य में पलाना नामक गांव के पास कुआं खोदते समय कोयले की खान का पता लगा, जिससे वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) में कोयला निकालने का काम ग्रह हुआ। इस खान से निकलनेवाला कोयला निम्न श्रेणी का है और प्रधानतया विजली के कारखाने और पन्तिक वर्क्स डिपार्टमेंट-द्वारा ईंटें और चूना बनाने के काम में लाया जाता है।

वि० सं० १६४३-४४ (ई० स० १८६६-६७) में घग्घर नदी से नहीं काटकर राज्य के कुछ स्थानों में जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई, जिससे आवपाशी में वृद्धि हुई।

इनके श्रितिरक्त रीजेंसी कैंसिल के शासन-काल में ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता के लिए 'कैमल कोर' (ऊंटों का रिसाला) भर्ती किया गया, जो महाराजा साहब के नाम पर 'गंगा रिसाला' कहलाता है । वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१-६२) और बि० सं० १६४३ (ई० स० १८६६-६७) में बीकानेर राज्य में अल्पवृष्टि होने के कारण अकाल के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे । उस समय कई उपयोगी कार्य आरंभ कर प्रजा की रहा का सहुचित प्रवंश किया गया।

रीजेंसी कौंसिल के शासन-काल में राज्य की आय बीस लाख रुपये तक पहुंच गई और कई वड़े-बड़े कार्यों में लाखों रुपये ज्यय होने पर भी राज्यकोष में तीस लाख रुपयों से अधिक बचत रही।

इस अविध में महाराजा साहब ने भी शासन-सम्बन्धी कायों में निपुणता प्राप्त करली और वीर-कार्यों की तरफ़ इनकी रुचि बढ़ने लगी। ख़ुयोग से अपनी वीरोचित इच्छा प्रदर्शित करने का अवसर भी इन्हें प्राप्त हुआ। अंग्रेज़ सरकार तथा चितराल के बीच ई० स० १८६५ (वि० सं० १६५२) में तथा ख़ुदान में ई० स० १८६६ (वि० सं० १६५३) में युद्ध छिड़े। इन अवसरों पर इनकी आयु पन्द्रह-सोलह वर्ष की होने पर भी इन्होंने उपर्युक्त युद्धस्थलों में जाकर भाग लेने की इच्छा प्रकट की, परन्तु अंग्रेज़-सरकार ने ये युद्ध विशेष महत्त्व के न होने से उनमें इनका भाग लेना उचित न सममा और इनके साहस की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद-पूर्वक उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया।

ई० स० १८६६ के जनवरी (वि० सं० १६४२ माघ) मास में ये भारत में लाहौर, दिल्ली, आगरा, अमृतसर, कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता, महाराजा का पर्यटन के लिए जाना दार्जिलिङ आदि कई स्थानों को देखने के लिए गर्ये। इस यात्रा में बृटिश-भारत में होनेवाली उन्नति तथा वहां के दर्शनीय स्थानों के अवलोकन से इन्हें

न्या अनुभव प्राप्त हुआ। जब ये कलकर्त्त पहुंचे तो वहां की मारवाड़ी जनता ने वड़े उत्साह सें इनका अभिनन्दन किया। कलकत्ते में रहते समय इन्होंने भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड पिलान से भेंट की। तदनन्तर ये वहां से लौटकर बनारस पहुंचे, जहां इन्होंने दर्शनीय स्थानों का अवलोकन किया। उस समय बड़गंगा (Barganga) पर महाराजा बनारस की तरफ से इनके लिए आखेट का विशेष कर से प्रवंध किया गया था।

रेल के अभाव के कारण पहले किसी वाइसराय का वीकानेर जाना नहीं हुआ था। रेल खुल जाने से यात्रा का सुभीता हो गया। अतएव

लॉर्ड पल्गिन आदि का बीकानेर जाना वि॰ सं॰ १६४३ मार्गशीर्ष बिंद १ (ई॰ स॰ १८६६ ता॰ २१ नवंबर) को भारत के वाइसराय और गवर्नर जेनरल लॉर्ड परिगत का बीकानेर

जाना हुआ। महाराजा के सत्कार, शिष्टाचार तथा वीरोचित गुणों और वीकानेर तथा गजनेर की सुन्दर छटा को देखकर वाइसराय को यड़ी प्रसन्नता हुई। इन्ही दिनों मार्गशीर्ष विदे १३ (ता० २ दिसम्बर) को भारतवर्ष की सरकारी सेंना का कमांडर-इन-चीफ़ (सेनाध्यक्ष) सरजॉर्ज व्हाइट वीका-नेर गया और पीज विदे १३ (ई० स० १८६७ ता० १ जनस्ती) को कोटे के महाराज सर उम्मेदसिंहजी भी बीकानेर पहुंचे, जहां कुछ दिनों तक उक्त महाराज का उद्दरना हुआ।

वि० सं० १६५४ श्राषाढ़ सुदि ६ (ई० स० १८६७ ता० प्रजुलाई) को १७ वर्ष की श्रायु में महाराजा साहब का प्रथम विवाह प्रतापगढ़ (देविलिया) के स्वामी महारावत रघुनाथसिंह की राजकुमारी से हुआ, जिससे वि० सं० १६५५ के श्रापाढ़ (ई० स० १८६८) मास में श्रावू पर प्रथम महाराजकुमार (रामार्लिह) का जन्म हुन्ना, परन्तु वह केवल कुन्नु घड़ी जीवित रहकर परलोक सिधारा।

वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६७) में इन्दीर के भूतपूर्व महाराजा पिवाजीराव होल्कर, वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) में रीवां के महार्वार, रीवा, जोशपुर राजा वेंकटरमणुप्रसादसिंह, देविलया प्रतापगढ़ के शादि के नरेशों का महारावत रघुनाथसिंह, जोधपुर के महाराजा वीकानर जाना सरदारसिंह और धीलपुर के महाराणा नौनिहाल सिंह वीकानेर गये।

इसी वर्ष महाराजा साहव ने देवली की छावनी में कुछ समय तक रहकर वहां की रेजिमेन्ट में लेफ्टेनेन्ट कर्नल के० डी० बेल की अध्यक्ता में सैनिक शिक्षा प्राप्त की। वहां से यथावकाश ये महाराजा का सैनिक शिका प्राप्त करना आखेट के लिए वृंदी, कोटा और प्रतापगढ़ भी गये।

वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) में इनकी आयु १८ वर्ष की होते पर राजपूताना के पजेन्ट गर्वनर जेनरता सर आर्थर मार्टिंडेल ने बीकानेर जाकर अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से इनको मार्गशीर्ष महाराजा को राज्याधिकार

मद्दाराजा को राज्याधिकाः मिलना छुदि ३ (ता० १६ दिसंबर) को एक बड़े दरवार में बीकानेर राज्य का संपूर्ण अधिकार सींप दिया।

इस अवसर पर इन्होंने राज्य के उमरावों और सरदारों के पृथक् दरवार में अपनी भावी शासन-नीति निम्नलिखित शब्दों में प्रकट की---

"श्राज में सर्वप्रथम जिस महत्त्वपूर्ण बात को कहना चाहता हैं। वह भूतकाल से सम्बन्ध रखती है। श्राप जानते हैं कि साढ़े ग्यारह वर्ष की नावालिगी का समय दीर्घकाल होता है। दुर्भाग्यवश यदि लोगों को उचित मार्ग पर चलाते रहने के लिए उनपर सुदृढ़ शासन न हो तो बहुत संभव है कि बलत मार्ग पर चलते हुए वे श्रापस में कगड़ने लगें श्रीर प्रपंचकारी दल बनालें। यह जानकर मुके दु:ख है कि बीकानेर में भी ऐसा ही हुआ है।

"श्रजमेर के मेयो कॉलेज से लौटने पर मुसे बीकानेर में दो दल जान पड़े—एक सोढ़ी हुक्मांसंह का और दूसरा उसका विरोधी। श्राप इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं, इसलिए श्रापको इस बारे में कुछ भी कहना श्रनाधरयक है। मुसे यह वतलाते हुए दुःख है कि एक प्रकार से ये दल बीकानेर के नाश के कारण हैं। मिलकर कार्य करने से सम तरह का लाम है और दलवंदी करके एक दूसरे को हानि पहुंचाने से राज्य की हानि होती है। मैं मेयो कॉलेज से श्राया, तभी से मेरी सदा यह इच्छा रही है कि ये दल दूट जायँ श्रीर सोढ़ी हुक्मांसंह के चले जाने से सहुत कुछ श्रन्तर होगया है, किन्तु दुर्देववश दलबंदी की कुछ भावना अब तक बनी हुई है। इस समय मेरी सब से बड़ी इच्छा यही है कि ये दलवन्दी के विचार एकदम नए हो जायँ।

"मेरी नावालियों के काल में आप लोगों ने जो राजभक्ति दिखाई है, वह आपके योग्य ही है। जब राजा युवा हो जाय तब आपका राजभक्ति प्रकट करना कुछ बड़ी बात नहीं हैं, किंतु यह आपका कर्त्तव्य हैं, परन्तु जब राजा बालक हो और अधिकांश प्रजाजन उसके विरुद्ध हों उस समय राजभिक्त प्रकट करना वस्तुत: महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने (मेरे मामले में) भी बैसा ही किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इसे सदा स्मरण रक्त्वंगा।

"मैं आपको यह जतला देना चाहता हूं कि भविष्य में मैं जो कुछ कार्य करूंगा वह इसलिए किया जायगा कि मैं उसे योग्य और न्यायोचित मानता हूं, न कि रूपा-अदर्शन के योग्य। आपको यह आशा नहीं करनी चाहिये कि न्याय करते समय मैं किसी के प्रति रूपा प्रदर्शित करूंगा। कई सरदार और अफ़सर प्रतिदिन मेरी हाज़िरी में रहेंगे, किन्तु इससे आपको यह न जानना चाहिए कि मेरे साथ रहने से जो कुछ वे मुक्ससे अर्ज़ करें उसका मुक्तपर स्वमावतः प्रमाव पड़ेगा। उन (सरदारों या अफ़सरों) के द्वारा कोई स्वना मेजने से आपको कोई लाम न होगा और जो लोग स्वनाएं मेजेंगे या लावेंगे उनएर मेरी सख़्त नाराजी रहेगी, न

ज़नाने की मारफ़त आपका अर्ज़ कराना किसी प्रकार उपयोगी हो सकता है।

'आपको जो कुछ कहना हो सीधे मुक्त से कहें। मैं उसपर पूरा ध्यान दूंगा और उसके लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। सीधे मेरे पास आने से आपका और मेरा पर्याप्त समय तथा अम बचेगा। मुक्ते आशा है कि इससे रिश्वतखोरी बंद हो जायगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास के लोग किसी प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकते और घूस देना आपका ही अपराध होगा। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे घूसखोरी के बहुत विरुद्ध हूं और इसे रोक देना चाहता हूं। घूस देने और लेनेवाले का ईश्वर ही सहायक हो तो हो, क्योंकि मैं उनकी कोई सहायता न करूंगा।"

राज्याधिकार मिलने पर महाराजा साहव ने रीजेन्सी कींसिल को पुन: राजकींसिल का रूप देकर पूर्वनिर्दिष्ट शैली के अनुसार शासन व्यवस्था स्थिर की और राज्य के सरदारों के सम्बन्ध के तमाम मामले, सेना, पुलिस, पन्लिक वर्क्स, चिकित्सा विभाग आदि का कार्य अपने हाथ में लिया।

महाराजा साहब के पहले विवाह का उन्नेख ऊपर आ गया है। वि॰ सं॰ १६४६ ज्येष्ठ वदि १ (ई॰ स॰ १८६६ ता॰ २६ मई) को भंबाद (अब सं।वतसर) के ठाकुर सुलतानसिंह तंत्रर की पुत्री के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ।

दिल्लिणी अफ्रिका में ट्रान्सवाल एक मुख्य प्रदेश है, जहां बोरों की आवादी मुख्य है और थोड़ी संख्या में अंग्रेज़ और हिन्दुस्तानी भी रहते हैं। महाराजा का वोर-युद्ध में ई० स० १८७७ (वि० सं० १६३४) में ट्रान्सवालः सम्मिलित होने की के अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाये जाने की घोषणा की रुज्जा प्रकट करना गई, जो स्वतन्त्रता-प्रेमी बोरों को अच्छी न लगी। फुछ वर्षों बाद बोर जाति का कृगर वहां का प्रेसिडेन्ट निर्वाचित हुआ। इधर ट्रान्सवाल में सोने की खानों का पता लगने से वहां कमशः विदेशियों की संख्या बढ़ी, जिससे कृगर की आय बढ़ने लगी। ई० स० १८६६.

(वि० सं० १६४३) में, जब यूटलैंड निवासियों श्रीर कूगर में विरोध चल रहा था, डाक्टर जैमीसन और डाक्टर रोड्स ने अन्य खानों के अंग्रेज़ मालिकों से मिलकर जोहान्सवर्ग पर अधिकार करने का विचार किया । यह निश्चय हुआ कि यूटलैंड निवासी अपना आन्दोलन जारी रक्खेंगे श्रीर इस बखेड़े में जेमीसन जोहान्सवर्ग जा पहुंचेगा, पर डाक्टर जेमीसन श्रीर उसके साधियों का यह षड्यन्त्र सफल न हुआ। जैसा सोचा गया था उक्त डाक्टर को इस कार्य के लिए पर्याप्त व्यक्ति न मिले. पर लोगों के मना करने पर भी उसने निश्चित तिथि, ता० २६ दिसम्बर (वि० सं० १६४३ पौष बदि १०) को ट्रान्सवाल की श्रोर प्रस्थान किया। कुगर को इन सब बातों का ठीक समय पर पता लग गया, जिससे उसने सारा प्रबंध कर लिया। दान्सवाल में प्रवेश करने के पूर्व ही डाक्टर जेमीसन बोरों-द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। अन्य कई सम्पत्तिशाली अंग्रेज़ भी पकड़े गये और उनपर मुक़द्मा चलाकर उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई, पर श्रेंग्रेज़ सरकार के प्रार्थिना करने पर कृगर ने दंडलेकर उन्हें मुक्त कर दिया। ई० स० १८६७ (वि० सं० १६४४) में यूटलैंड की २१००० अंग्रेज़ प्रजा ने एक सम्मिलित अर्ज़ी महाराणी (विक्टोरिया) के सम्मुख पेश की, जिसका फल यह हुआ कि ई० स० १८६८ (बि० सं० १६४४) में ब्लामफ़ान्टेन में एक कान्फ्रेन्स बुलाई गई। ता० ३१ मई (उयेष्ठ सुदि ११) को सर श्राल्क्सेड मिलनर श्रीर कृगर की ब्लामफ़ान्टेन में मुलाक्सात हुई, पर उसका कोई परिणाम न निकला। वास्तविक वात तो यह थी कि बोर लोगों ने वहुत पहले से ही दिल्ला अफ़िका में अपनी प्रधानता स्थापित करने के लिए श्रंग्रेज़ों से लोहा लेने का निश्चय कर लिया था। उन्हें युद्ध में लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा था। प्रेसिडेन्ट कूगर की सरकार ने ई० स० १८६६ ता० २७ सितंवर ( वि० सं० १८४६ ऋशिवन विद ८ ) को एक ऋत्टीमेटम (श्रतिनम सूचना) तैयार किया, जो कई कारखों से ता० ६ श्रक्टोवर (श्राश्यिन) सुदि ४) को प्रिटोरिया स्थित अंग्रेजों के एजेंट मि० कर्नियम श्रीन के पास पेश हुआ । उसमें दी दुई शर्तें वही कही थीं और उनका जवाव केवल ४८ घन्टों

के भीतर मांगा गया था । अंग्रेज़ सरकार उन शतों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती थी। फलतः दोनों श्रोर पूरी तैयारी हो चुकने के बाद ता० ११ श्रक्टोबर (श्राश्विन सुदि ७) को इतिहास-प्रसिद्ध वोरः (श्रुद्ध का सूत्रपात हुआ। इस श्रवसर पर महाराजा साहव ने इस युद्ध में समिलित किये जाने की इच्छा प्रकट की, पर अंग्रेज़ सरकार ने उसे स्वीकार न किया।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६-१६००) में बीकानेर राज्य में भीषण अकाल पड़ा। यह अकाल केवल बीकानेर में ही नहीं, प्रत्युत राज-

वि० स० १६५६ का भीषण अकाल पूताना और भारत के कई अन्य विभागों में भी था। उस वर्ष राज्य में वर्षा का औसत ३॥ इंच रहा और राजधानी में तो केवल एक इंच चौदह सेंट

ही वर्षा हुई, जिससे खेती नष्ट हो गई और ग्ररीब प्रजा बड़े संकट में पड़ गई। अनुमान प्रतिशत २२ मनुष्य तो विदेश चले गये और शेष के निर्वाह के लिए राज्य की तरफ़ से सहायता के कार्य प्रारम्भ किये गये। सहायक कार्यों में राजधानी में शहरपनाह का काम बढ़ाया गया, गजनेर की भील खुदबाई गई, और ऐसे ही कई अन्य कार्य जगह-जगह छेड़े गये, जिनसे प्रतिशत ८० मनुष्यों का निर्वाह होने लगा। राजधानी बीकानेर में राज्य की तरफ़ से दो अञ्चलेत्र तथा चुक और राजगढ में सेटों की ओर से अञ्चलेत्र खोले गये. जिनमें अशक्त और बीमारों को भोजन मिलने लगा। दु॰काल-पीड़ित परदानशीन ख्रियों के लिए जगह-जगह छप्पर खड़े किये गये, जहां उनको भोजन मिलता रहा। राज्य ने इस अकाल के समय में जनता की सहायता में साढ़े आठ लाख से अधिक रुपये व्यय किये, पौने पांच लाज रुपये माल हासिल के माफ़ कर दिये तथा जनता के लिए बिना किसी महस्त के बाहर से गल्ला मंगवाकर सस्त भाव से वेचने की व्यवस्था की। उस समय व्यापारी वर्ग ने नाज का भाव तीन सेर तक पहुंचा दिया था। राज्य की तरफ़ से बाहिर से अन्न मंगवाने का प्रभाव यह पड़ा कि फिर ग्रह्में का भाव एक रूपये का आठ सेर से नीचे न गिरा । इस समय गांवों में ग्रह्मा पहुंचाने में रेल्वे की सहायता बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। जहां जहां रेल नहीं थी, वहां ग्रह्मा पहुंचाने के लिए महाराजा सिह्य ने अपना गंगारिसाला (कैमल कोर) नियत कर दिया, जिससे अधिकांश गांवों में बराबर अकादि पहुंचता रहा।

बीकातेर राज्य में जल की प्रचरता न होने से साधारण वर्षा के अवसर पर भी जल का कप होता था। फिर ऐसे समय तो जल का कप होना स्वा-भाविक ही था, परन्तु महाराजा साहब ने इस अकाल के समय स्थान स्थान पर जल सलभता से मिलने की व्यवस्था कर दी। पशुत्रों की जीव रक्ता के लिए भी राज्य ने घास गंगवाकर गोटाम लगवा दिये. पर देवी कोप से फिर भी बहुत से पशु मर गये, जिससे राज्य को बड़ी स्रति हुई ! वर्ष की समाप्ति के अन्त में राज्य ने ८४३०० रुपये काश्तकारों को बीज और बैसों आदि के लिए देकर कृषि कर्म का आरम्भ करवाया । इतना होने पर भी कितने ही व्यक्ति गांघों को छोड़कर अन्यन चले गये। उन्हीं दिलों विश्वचिका की भयहर व्याधि ने बड़े बेग से आक्रमण कर सहस्रों चिरास गुण कर दिये। उस समय का दश्य वड़ा ही हृद्यविदारक था. एक दी दस्त और वमन होते ही लोग छटपटाकर प्राण दे देते थे। अब भी इस रोमांचकारी घटना के स्मरण मात्र से लोगों के दिल दहल जाते हैं। श्रकाल और इस देवी श्रापित से उस वर्ष राज्य की, ई० स० १८६१ (बि॰ सं॰ १६४७) की जनसंख्या की अपेका, लगभग एक तिहाई। आवारी कम हो गई।

उपर्युक्त श्रकाल के समय महाराजा साहव ने श्रपना श्रिधकांश्र समय श्रकाल-पीड़ितों के कप्टों को निवारण करने में लगाया। ये स्वयं राज्य में घूम-घूम कर सहायता के कार्यों को देखते और संकटापन्न ज्यक्तियों को सहायता देकर उनके प्राण बचाते थे। इन्होंने उस समय जिस तत्परता से इस संकट का सामना किया उसकी वड़ी प्रशंसा हुई। भारत सरकार ने श्रकाल के समय महाराजा साहव-द्वारा होनेवाले प्रजा-हितेषी कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें प्रथम श्रेणी का कैसरे-हिन्द स्वर्ण-पदक भेंट किया। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न ने ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) में अपनी बीकानेर यात्रा के समय राजकीय मोज के अवसर पर अपनी वक्तता में महाराजा साहब के गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा करतें हुए कहा—"ई० स० १८६६-१६०० के अकाल के महान् संकट के समय महाराजा ने अथक उत्साह और अत्यन्त कुशलता-पूर्वक सारा कार्य सम्पादन किया था।" हैज़े की वीमारी के दिनों में महाराजा स्वयं घीमारों के पास जाकर उनका निरीक्षण करते थे, जिससे ये स्वयं भी इस व्याधि से असित हो गये, परन्तु योग्य चिकित्सा से इन्होंने शीव ही आरोग्यता आप्त कर ली।

वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में श्रीमती महाराणी विकटोरिया
की सालगिरह के अवसर पर महाराजा साहब
अहाराजा को नेजर का
पर मिलना
भारतीय सेना (सेकंड लांससे ). में मेजर (श्रॉनरेरी) नियत किये गये।

उसी वर्ष चीन में एक नया आन्दोलन खड़ा हुआ, जो इतिहास में बाक्सर आंदोलन के नाम से विख्यात है । इसकी उत्पत्ति के मूल कारण

चीन के बॉक्सर युद्ध का सम्प्रपात तो श्रक्षात हैं, परन्तु कुछ दिनों पूर्व से ही जापान की पिछली लड़ाई श्रौर चीन के राजधराने में पारस्परिक कलह होने के कारण लोगों में

असन्तोष फैलना शुरू हुआ और बॉक्सर दल का ज़ोर बढ़ा। शक्ति बढ़ते ही इस दल ने चीन में रहनेवाले ईसाइयों पर अत्याचार करना आरम्भ किया एवं अन्य ईसाइयों के अति भी उनके भाव बुरे होते गये। मई मास में उन्होंने चीन के कितने ही ईसाइयों के गांव नष्ट कर दिये और आसपास के ईसाइयों की हत्या की। कुछ दिनों बाद पेकिंग (Peking) से चालीस भील दूर युंगर्चिंग (Yung Ching) नामक स्थान में. दो अंग्रेज़ पादरी मार डाले गये। देश के कई भागों में बॉक्सर दल के लोगों का ज़ोर बढ़ा हुआ था और वे स्थान-स्थान पर रेल की पटरियां उखाड़कर स्टेशनों को नष्ट कर देते थे, जिससे प्रत्येक जगह उनका आतङ्क छाया हुआ था। जून

मास में उक्त दल के कुछ लोगों ने एक जापानी अधिकारी की हत्या करदी श्रीर राजि के समय बहुत से विदेशियों के घर जलाकर उनका सामान ( लट लिया तथा कितने ही चीनी ईसाइयों को भी मार डाला । इस घटना के कई दिन पूर्व से ही पेकिंग का बाहरी दुनियां के साथ का सम्बन्ध रेल की पटरियां उखाड डालने एवं पूल तोड़ देंने से नष्ट हो गया था । परि-स्थित की गम्भीरता का अनुमन करते हुए संसार के सभी शक्तिशाली राज्य, पीचीली-(Pi Chila) की खाड़ी में जल और स्थल सेनाएं शीव्रातिशीव्र भेजने लगे। एडमिरल सीम्र की अध्यक्तता में इक्लैंड, रूस. फ़ांस, जर्मनी, श्रास्ट्रिया, इटली, अमेरिका श्रीर जापान की दो हजार समिलित सेना पेंकिंग के साथ पुनः रेखें का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए गई, किन्तु उसे क्री तरह पराजित होकर लौटना पढ़ा । इसी बीच चीनियों ने टिन्टसिन (Tientsin) की विदेशी बस्ती पर आक्रमण किया । वहां के फ़िलों पर विदेशियों ने अधिकार करने में सफलता तो प्राप्त की, परन्तु इससे वहां की परिस्थिति में कोई सुधार न हुआ। इसी समय उक्त विदेशी राज्यों से सहायता के लिए अधिक सेनाएं आ गई। इस लड़ाई में भाग लेने के लिए तीन फ़ौज की दकड़ियां भारतवर्ष से भी भेजी गई।

श्रंत्रेज़ सरकार को चीन में सेना भेजने की आवश्यकता पड़ने पर महाराजा साहव ने भारत सरकार के पास पत्र भेजकर गंगारिसाले

चीन-युद्ध में महाराजा का ससैन्य सम्मिलित होना सिंहत स्वयं इस युद्ध में जाने की श्रमिलाया प्रकट की । श्रीमती सम्राज्ञी विक्टोरिया-द्वारा इनकी इच्छा स्त्रीकार होने पर उसकी मंजूरी ई० स०

१६०० ता० १० अगस्त (वि० सं० १६४७ आवण सुदि १४) को रेज़िडेंट की मारफ़त इनके पास आ गई। तव इन्होंने वड़ें उत्साह के साथ अपनी सेना सिंदत चींन की ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर प्राइवेट सेकेंटरी मेजर आर० डी० कूपर, कुंवर पृथ्वीराजसिंह तंवर (दाउदसर) और धायमाई सालिगराम भी इनके साथ थे। चीन पहुंचने पर इनकी

सेना ने लेफ्टेनेंट जेनरल सर त्रालफ़्रेड के साथ रहकर वहां की लडाइयों में भाग लिया। पिटांग के किले की विजय तथा पोटिंगफ की चढाई में इस सेना ने वीरतापूर्वक शृञ्ज का सामना किया। कुछ दिनों बाद जब अन्य/ राज्यों की चीन के साथ संधि स्थापित हो गई. तब महाराजा साहब ने विसम्बर मास में बीकानेर के लिए प्रस्थान किया। कलकत्ते पहंचने पर भारत सरकार की तरफ़ से इनका सार्वजनिक रूप से स्वागत किया गया। इनके लोट आने पर भी इनकी सेना बराबर अंग्रेजों के साथ रहकर कार्य करती रही और उसने कई बार जापानियों तथा अमरिकन लोगों के साथ रहकर लहाई में बीरता बतलाई।

बीकानेर की सेता के चीन से लौटने पर दि० सं० १६४८ आषाह खुदि ४ ( ई० स० १६०१ ता० २१ जून ) को भारत के वाइसराय लॉर्ड

बीकानेरी सेना की भारत सरकार-द्वारा प्रशंसा

कर्जन ने निम्नलिखित आशय का तार महाराजा साहब के पास भेजा-"चीन से आपके इस्पीरियल

सर्विस दूष्स के सकुशन लौटने पर मैं आपको

बधाई देता हूं। मुभे बात हुआ है कि चीन में उक्त सेना ने नामवरी से कार्य करके आपकी और आपके राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है"।

मेजर जेनरल जे॰ टी॰ कमिन्स, डी॰ एस॰ ग्रो॰ ने भी प्रशंसा-सूचक शब्दों में ही गंगारिसाले की वीरता और कार्य-तत्परता का उन्नेक किया था।

भारतीय नरेशों में से केवल महाराजा सर गंगासिंहजी ही चीन युद्ध में स्वयं सम्मिलित हुए थे। बड़ी तत्परता के साथ उक्त युद्ध में

भाग लेनं के कारण इनकी बड़ी ख्याति हुई श्रीर महाराजा को के. सी. आई. ये सम्राज्ञी की ओर से के० सी० ग्राई० ई० (नाइट ई. का खिताब मिलना

कमान्डर ऑव् दि इंडियन एम्पायर) की पदवी तथा चाइना वार भेडल से विभूषित किये गये । जेनरल सर आलफ़ेड गसेली ने भी इस युद्ध की स्मृति-स्वरूप शतुत्रों से द्विनी हुई एक तोप

इनको भेंट की।

श्रीमती सम्राज्ञी विक्टोरिया का वि० सं० १६४७ माघ सुदि २ ( ई० स० १६०१ ता० २२ जनवरी ) को लन्दन में स्वर्गवास हो गया । यह शोक-जनक समाचार बीकानेर पहुंचने पर राज्य

विक्टोरिया मेमोरियल क्लव की स्थापना में कई दिवस तक शोक मनाया गया । महाराजा साहब ने राज-परिवार से सहाज्ञभृति प्रकट करते

हुए नव सम्लाट् (एडवर्ड सप्तम) के प्रति उच्च भावनाएं प्रकट कीं श्रीर स्वर्गीय महाराणी की स्मृति को चिर-जीवित रखने के लिए राजधानी में विक्टोरिया मेमोरियल क्रब बनवाया, जो बीकानेर की सुन्दर इमारतों में से एक है।

वि० सं० १६४८ कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १६०१ ता० २३ नवंबर) को भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीफ़ जेनरल सर पावर पामर बीकानेर गया। बीकानेरी सेना के प्रदर्शन के समय महाराजा केनरल सर पावर पामर का सीकानेर जाना साहब की स्फूर्ति को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ।

वि० सं० १६४६ के वैशाख (ई० स० १६०२ मई) मास में ये बूंदी श्रीरं वहां से लौटकर श्रावू गये, जहां इन्हें सम्राट् एडवर्ड (सतम भूतपूर्व) के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने का निमन्त्रण

महाराजा का लन्दन

पाण्यासम्बन्धास्त्रम् सं साम्मालतं हान का निमन्त्रण् प्राप्त हुन्ना । समयाभाव के कारण महाराजा साहब वहां से सीधे बस्वई चले गये श्रीर ता० ३१ मई

(ल्येष्ठ घित ६) को जहाज़ से रवाना होकर ता० १४ जून ( ल्येष्ठ सुदि १० ) को लन्दन पहुंचे और उत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्रीमान् प्रिंस ऑव् वेल्स (परलोकवासी सम्राट् जॉर्ज पंचम) ने इन्हें अपना ए० डी० सी० नियुक्तकर सम्मानित किया। आषाढ़ घिद ४ (ता० २६ जून) को सम्राट् ने इन्हें राज्याभिषेक का पदक (Coronation medal) प्रदान किया। इसी अवसर पर इन्हें चीन युद्ध का पदक भी दिया गया।

उत्सव समाप्त होने पर इन्होंने वहां से अस्थान किया श्रीर ता० ३१ श्रगस्त (भाद्रपद विद १३) को ये बीकानेर लोटे। विलायत से लौटकर आने के एक सप्ताह बाद ई० स०१६०२ ता० ७ सितंबर (वि० सं०१६४६ माद्रपद सुदि ४) रविवार को महाराखी राखावत के गर्भ से महाराजकुमार शार्टू लासिंह का

महाराजकुमार शार्द्लासिंह का जन्म जन्म हुआ। इस श्रम संवाद से सर्वत्र आनंद हा गया। महाराजा साहव ने इस अवसर पर उदारता

पूर्वक सहस्रों रुपये दान एवं उपहार आदि में व्यय किये और राज्य में कई दिन तक बड़ी ख़ुशी मनाई गई।

उसी वर्ष मार्गशीर्ष विद १० (ता० २४ नवंबर) को भारत के वॉइसराय और गवर्नर-जेनरल लॉर्ड कर्ज़न का बीकानेर में आगमन हुआ।

लॉर्ड कर्जन का बीकानेर जाना महाराजा ने राज्योचित रीति से उसका खागत किया। इस श्रवसर पर उक्त वाइसराय के द्वारा कर्जन वाग तथा विकटोरिया मेमोरियल क्लब का

उद्घाटन हुन्ना श्रीर लेडी कर्ज़न-द्वारा ज़नाना श्रस्पताल की नींव रखवाई गई।

• इसके कुछ ही दिनों बाद सम्राट् एडवर्ड सप्तम के सिंहासनारू होने के उपलब्ध में भारतवर्ष की प्राचीन राजधानी दिल्ली नगर में विशाल

महाराजा का दिल्ली दरवार में जाना दरवार हुआ, जिसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण मिलने पर महाराजा साहव भी दिल्ली पहुंचे। सम्राट् की ओर से उनका छोटा भाई ड्यूक आँस् कनॉट

सन्देश लेकर भारत में आया। फिर लॉर्ड कर्ज़न और ड्यूक ऑव् कनॉट दिस्री पहुंचे। उनके खागत के समय उपस्थित भारतीय राजा महार राजाओं में महाराजा साहव भी थे। ई० स० १६०३ ता० १ जनवरी (वि० सं० १६४६ पौष सुदि प्रथम ३) को महाराजा साहच बृहत् दरबार में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर इनकी भारत के कितने ही प्रमुख नरेशों से मुलाक़ातें हुई। फिर ये वहां से लौटकर बीकानेर पहुंचे। उसके तीन सप्ताह के पीछे ई० स० १६०३ ता० २० जनवरी (वि० सं० १६४६ माघ विद ३०) को जर्मनी का शाहज़ादा ग्रांड ड्यूक आव् हेसी

श्रीर ता० १४ फ़रवरी (फाल्गुन विद ३) को ड्यूक ऑब् कनॉट वीकानेर पहुंचे। श्रंग्रेज़ी सोमालीलैंड (British Somaliland) के श्रधिकारियों श्रीर हैंब्र खुलेमान श्रोगडेन जाति (Habr Suleiman Ogaden Tribe)

सोमालीलैंड के युद्ध का -सूत्रपात के मुहस्मद-विन-ऋड्दुक्षा ( Mohammad-bin-Abdullah )—जो पागल मुक्का के नाम से विख्यात था—के बीच वि० सं०१६६६ (ई० स०१८६६)

में बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसको मिटाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया गया पर उसमें सफलता नहीं मिली और सगड़ा बढ़ता ही गया। महस्मद-विन-अब्दुल्ला का अपने देशवासियों पर वड़ा प्रभाव था, जिसका पहले तो उसने डिचत डपयोग किया, किंत बाद में जब उसके अनुयायियों की संख्या बहत बढ गई तो उसने बुराव ( Burao ) पर अधिकार करके अपने को महदी (मसीहा, उद्धारक) घोषित कर दिया। फिर उसने पड़ोसी जातियों पर आतङ्क जमाना आरम्भ किया। इसपर मुद्धा (मुहस्मद) के विरोधियों ने अंग्रेज़ों की शरण ली। वि० सं० १६४८ (ई० स० १६०१) में अंग्रेज़ों ने उसका विजित स्थान (बुराव) उससे छीन लिया, परन्तु इसका परिग्राम उत्तटा हुआ । उसने पढ़ोसी जातियों और अंग्रेजों पर आक्रमण करना तथा उन्हें तंग करना जारी रक्खा। वि० सं० १६४६ आश्विन सहि ४ (ई० स० १६०२ ता० ६ अक्टोबर ) को परिगो (Erigo) नामक एक सघन भाड़ीवाले प्रदेश से जाती हुई अंग्रेज़ी सेना को उसके सैनिकों ने घेर लिया। इस लढ़ाई में श्रंग्रेजी सेना के लगभग ०० आदमी मारे गये. र्कित अन्त में उसने मुझा को भगा देने में सफलता प्राप्त की । मुझा अपने श्रनुयायियों सहित गलादी (Galadi) में, जहां पानी वहुत मिलता था. चला गया । तव इटालियन सोमालीलैंड के पूर्वी किनारे से श्रोव्यिया (Obbia) के मार्ग से उसपर आक्रमण करने का निश्चय किया गया। ब्रिगेडियर-जेनरल डवल्यू० एच० मैनिंग (W H. Manning) के सेनापतित्व में दिन्द्रस्तानी एवं अफ़्रिकन सेनाएं मुला के विरुद्ध रवाना की गई, पर उससे भी विशेष लाभ न हुआ और मुझा को अंग्रेज़ी सेना की

कई दुकड़ियों को हराने में कुछ समय के लिए सफलता मिल गई। फिर बह (मुझा) उत्तर में नोगल (Nogal) ज़िले में जा रहा।

सोमालीलैंड के इस युद्ध में भारतवर्ष से और भी सेना भेजने की आवश्यकता प्रतीत होने पर महाराजा खाइव ने अपनी सेना के भी भारतीय सेना के साथ सम्मिलित किये जाने की श्रंश्रेज सोमालीलैंड की लडाई में महाराजा का सैनिक सरकार से इच्छा प्रकट की, जो स्वीकृत होने पर सहायता देना वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १६०३ जनवरी) में गंगा-रिसाले के २१६ सैनिक श्रीर २४० ऊंट इस युद्ध में भेजे गये। महाराजा साहब की अभिलाषा स्वयं इस युद्ध में भाग लेने की थी और इन्होतें भारत सरकार के पास कई बार इस संबंध में पत्रव्यवहार भी किया, परंत उस समय इनका वहां जाना स्वीकार नहीं किया गया। कुछ दिनों बाद अधिक सेना की आवश्यकता पड़ने पर वि० सं० १६६० के कार्तिक (ई० स० १६०३ अक्टोबर) मास में ४० सैनिक तथा १४० ऊंट सोमालीलैंड में और भेजे गये। भारतवर्ष से भेजी गई केवल यही एक ऊंट सेना होने के कारण और साथ ही इसके लिए अनुकूल जलवायु वहां प्राप्त होने से लड़ने के अतिरिक्त रास्ता खोजने, मरुभूमि में जल तलाश करने, पत्र लाने तथा लेजाने आदि के कार्यों में भी इससे बड़ी सहायता प्राप्त हुई।

गंगारिसाले की राज्यसेना से दो बड़ी लड़ाइयों में मुठभेड़ हुई। मेजर गफ़ (Gough) की अध्यक्ता में जो सेना बोहोट्ल (Bohotle) से धारातोल (Dharatol) गई थी, उसमें भी गंगारिसाले के सैनिक विद्यमान थे। वि० सं० १६६० वैशाख विद् ११ (ई० स० १६०३ ता० २३ अप्रेल) को इस सेना का शत्रु दल से मुक्ताबला हुआ, परंतु सफलता न मिली। अक्टोबर मास में नये सिरे से चढ़ाई का प्रबंध किया गया। वि० सं० १६६० माघ विद = (ई० स० १६०४ ता० १० जनवरी) को जीदबाली (Jidbali) तथा धारातोल (Dharatol) में बड़ी लड़ाइयां हुई। उनमें भी गंगारिसाले के सैनिक थे और इस समिलित सैन्य ने बहुतसे शत्रुओं को मौत के घाट उतारा। आख़िरकार पूरी तरह पराजित

होकर मुल्ला श्रंग्रेज़ों के रिवत स्थान से भागकर मिजर्टिन ( Mijertin ) के लोगों की शरण में जा रहा।

सोमालीलेंड के उपशुंक युद्ध में गंगा रिखाले के बीर सैनिकों ने प्रत्येक बार बीरता प्रदर्शित की, जिसकी अंग्रेज़ अफ़सरों-द्वारा बहुत प्रशंसा हुई। सर चार्ल्स इजर्टन (सोमाली-गंगा रिसाले के बीर सैनिकों केंड फ़ील्ड फ़ोर्स का जैनरल ऑफ़िसर तथा का सम्मान कमार्डिंग फ़ील्ड मार्शल) ने गंगा रिसाले की बीरता

का वर्षन करते हुए लिखा—"सोमालीलेंड में इस सेना ने लगातार अद्वारह महीनों तक काम किया और जुलाई ई० स० १६०३ (बि० सं० १६६० श्रावण) से, जब से में फ़ील्ड फ़ोर्स का सेनाध्यल नियुक्त हुआ हूं, इसने फ़ील्ड फ़ोर्स की समस्त लड़ाइयों में प्रमुख भाग लेकर श्रवतक की उपार्जित श्रपनी प्रतिष्ठा को ही बढ़ाया है। मैंने श्रपने पिछले मुरासिलों में उज्जेखनीय कार्य करनेवाले व्यक्तियों का नामोक्षेत्र कर दिया है। मेरा विश्वास है कि इस सेनाधारा प्रदर्शित बीरता तथा समय समय पर आवश्यकतानुसार श्रधिक सेना भेजने में महाराजा साहब-द्वारा होनेवाली तरपरता के सम्बन्ध की सूचना उनको हे दी जायगी।"

गंगा रिसाले के युद्धकेत्र से लीटने पर तत्कालीन बाइसराय लॉर्ड कर्ज़न ने वि० सं० १६६१ आवाढ़ बिद ११ (ई० स० १६०४ ता० ६ जुलाई) को महाराजा साहव के पास तार भेजा, जिसका आशय नीचे लिखे अनुसार है—

"इम्पीरियल सर्विस कैमल कोर के सोमालीलैंड से, जहां उसने यहुत बड़े संकट के अवसरों पर भी साहस और वीरता का परिचय दिया है, लीट आने पर में आपको वधाई देता हूं। उसने केवल सम्राट् की सेवा ही नहीं की है, किन्तु अपने राजा और राज्य की प्रतिष्ठा भी वढ़ाई है। मुभे भरोसा है कि सब अक्रसर और सैनिक सकुशल होंगे।"

इस युद्ध में की गई उत्तम सेवा के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने वीकानेर से गंगा रिसाले के साथ जानेवाले मेजर जेनरल डबल्यू० जी० वॉकर (W. G. Walkar) को विक्टोरिया कॉस पदक श्रीर स्वेदार किशनसिंह को इंडियन श्रॉर्डर श्रॉव् मेरिट का पदक प्रदान कर सम्मानित किया।

वि० सं० १६६० मार्गशीर्ष विद ४ (ई० स० १६०३ ता० ६ नवम्बर) को ग्वालियर के भृतपूर्व महाराजा सर माधवराव सिंधिया तथा ग्वालियर तथा मेसर के वि० सं० १६६१ वैशास विद ७ (ई० स० १६०४ महाराजाओं का ता० ७ अप्रेल ) को मैस्र के वर्तमान महाराजा वीकानेर जाना सर कृष्णराज का बीकानेर में आगमन हुआ। महाराजा स्ताहव ने अपने प्रतिष्ठित मेहमानों का बड़े प्रेम से स्वागत किया, जिससे इन राज्यों के बीच मित्रता का दृढ़ संबंध स्थापित हुआ।

ई० स० १६०४ के जून (वि० सं० १६६१) मास में महाराजा साहब झाबू गये। वहाँ राजपूताना के पजेंट गवर्नर जेनरल सर आर्थर मार्टिंडल महाराजा को के. सी. ने सम्राट् के जन्म-दिन के उपलब्ध में होनेवाले यस. आई. की उपाधि द्रवार में सम्राट् की ओर से इन्हें के० सी० मिलना एस० आई० (नाइट कमांडर ऑव् दि स्टार झॉव् इंडिया) के खिताब से विभूषित किया।

सुशल बादशाहों-द्वारा बीकानर के नरेशों को जागीर में दिये हुए कई गांव दिल्लाए में भी थे, जिनमें से कुछ गावों पर बीकानर राज्य महाराजा का अंग्रेज़ सरकार का अधिकार बराबर चला आता था। वि० सं० के साथ गांवों का परिवर्तन १६६२ (ई० स० १६०६) में भारत सरकार ने करना औरंगाबाद की छावनी बढ़ाने का निश्चय कर उन गांवों पर अपना अधिकार करना चाहा। उपर्युक्त गांव बीकानर से बहुत दूर होने के कारए शासन-कार्य चलाने में राज्य को कठिनाइयां होती थीं। इसलिए महाराजा साहब ने करएएपा, पदमपुरा और केसरीसिंहपुरा नामक तीनों गांव भारत सरकार को सींप दिये। तब भारत सरकार ने

इन गावों के यदले में पंजाब के हिसार ज़िले का वावलवास गांव (जिस पर बीकानेर राज्य का पैतक स्वत्व चला आता था) संपूर्ण अधिकारों भे से तथा रत्तालेड्डा नाम का नया गांव और पञ्चीस हज़ार रुपये बीकानेर राज्य को दिये।

राज्य के सरदारों के साथ महाराजा का उचित वरताव था, तो भी स्वार्थी लोगों के वहकाने में आकर वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०४) में

उपद्रवी जागीरदारों का प्रवन्ध करना कुछ सरदार उपद्रवी हो गये, जिसकी सूचना मिलते ही महाराजा साहब ने वस्तुरिथित की जांच करना आवश्यक समका। इसपर सरहारों ने भी

पक सिमालित आवेदन पत्र-द्वारा अपनी शिकायतें महाराजा साहब के सम्मुख पेश कीं। उसपर विचार हो ही रहा था कि उपद्रवी सरदारों ने भगड़े को बढ़ा देना चाहा। तब महाराजा साहब ने कई छोटे-बड़े सरदारों के, जो वस्तुतः उपद्रवकारी न थे, अपराध समा कर दिये। किर उपद्रवी सरदारों के मुखिया बीदासर के ठाकुर मैकंसिंह ने अपराधों की जांच और फ़ैसलें के लिए एक कमेटी नियत कर दी, जिसमें महाराज मैरवसिंह और प्रथम श्रेणी के दो सरदार ठाकुर हरिसिंह (महाजन) तथा ठाकुर कान्हसिंह (मृकरका) आदि रक्के गये। इस कमेटी ने पूरी जांचकर उपर्यंक सरदारों के अपराधों होने का फ़ैसला दिया। अंत में वे महाराजा साहब की आहातुसार वीकानर के किले में नज़रकैद कर दिये गये, जिससे सरदारों का उपद्रव मिट गया और किर कभी किसी को उपद्रव करने का साहस न हुआ।

वि॰ सं॰ १६६२ (ई॰ स॰ १६०४) में मारत समण के निमित्त प्रिन्स ऑब् वेल्स ( परलोकवासी सम्राट् पंचम जॉर्ज) का प्रिसेस

प्रिंम श्रॉव् वेल्स का वीकानेर में श्रागमनः मेरी के साथ आगमन हुआ। उदयपुर और जयपुर होते हुए मार्गशीर्ष विद १३ (ता॰ २४ नवम्बर) को वे दोनों वीकानेर पहुंचे। महाराजा साहव ने उनका वहं समारोह के साथ स्वागत किया । इस अवसर पर महाराजा ने राजकुमार की वीकानेर यात्रा को चिरस्मरणीय बनाने के लिए 'प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल' का निर्माण करना निश्चय कर उसका शिलान्यास (प्रिन्स के हाथ से करवाया, जो बीकानेर की दर्शनीय वस्तुश्रों में से हैं । ता० २७ (मार्गशीर्ष सुदि १) तक प्रिन्स ऑव् वेल्स महाराजा साहब का मेहमान रहा; फिर वह गजनेर गया, जहां शिकार आदि आमोद प्रमोद का प्रवंघ था । वहां से बीकानेर लौटने पर लालगढ़ महल में उसने अपने हाथ से सोमालीलेंड में वीरता का परिचय देनेवाले गंगा रिसाले के नी अफ़सरों को पदक प्रदान किये । वीकानेर से विदा होते समय उसने अपने ता० २७ नवम्बर के पत्र में महाराजा साहब को लिखा था—

मेरे त्रिय मित्र,

वीकानर से विदा होते समय मैं पुनः कहना चाहता हूं कि स्नापके हनेहपूर्ण संसर्ग स्नौर क्रपापूर्ण मेहमानदारी में मैं श्रौर प्रिन्सेस बहुत प्रसन्न रहे। हम दोनों को बीकानेर छोड़ने का खेद है।

में शापको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि भारतवर्ष की उन श्रानंद्दायक स्मृतियों में, जो मैं श्रीर प्रिन्सेस यहां से श्रापने साथ ले जायंगे, कोई भी उतनी प्रिय न होगी, जितनी कि बीकानेर-निवास श्रीर श्रापकी मैंत्री की स्मृतियां, जो श्रव सुदृढ़ हो गई हैं।

श्रापका सच्चा मित्र, जॉर्ज॰ पी॰

<sup>(</sup>१) प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल में कुछ दर्षों तक बीकानेर राज्य की स्थावस्थापक समा के अधिवेशन हुए। फिर व्यवस्थापक समा के लिए नवीन भवन निर्माण होने पर यहां पर पिन्तिक लाइनेरी का रखना निश्चित हुआ। तदनन्तर सम्राट् पश्चम जॉर्ज की रजत जुनिली की स्मृति में उक्त प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल की हमारत में वृद्धि होकर वहां पर पुस्तकालय (Library) स्थापित किया गया है। इस सुन्दर हमारत के बनवाने में राज्य का लगमग देह लाख रूपया व्यय हुआ।

इसके दूसरे वर्ष वि॰ सं॰ १६६३ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई॰स॰ १६०६ ता॰ १६ नवंबर) को भारत के वाइसराय श्रीर गवर्नर जेनरत लॉर्ड मिन्टो

का बीकाने लॉर्ड मिटो का बीकानेर जाना हुआ । त

का बीकानेर राज्य के इनुमानगढ़ क्रस्वे में श्रागमन हुआ। ता० २१ को वह बीकानेर पहुंचा। महाराजा साहब ने राज्योचित रीति से उक्त

बाइसराय का स्वागत किया। ता० २४ (मार्गशीर्ष सुदि १) को राजकीय भोज हुआ, जिसमें बाइसराय ने इनकी शासन नीति की सराहना करते हुए इनके उदार व्यवहार की प्रशंसा की।

इनकी उत्तम शासन-प्रणाली और कर्तथ्य परायणता के उपलच्य में ई० स० १६०७ ता० १ जनवरी (वि० सं० १६६३ माघ विद् २ ) को

महाराजा को नवीन वर्ष के उपाधि-वितरण के अवसर पर सम्राट् बी. सी. आई ई एडवर्ड सप्तम-द्वारा इनको जी० सी० आई० ई० का जितान मिलना (नाइट ग्रैंड कमांडर ऑस् दि इंडियन एस्पायर )

की उपाधि मिली। फ़रवरी मास में लॉर्ड मिन्टो का आगरे में आगमन होनेवाला था। इसलिए उक्त लॉर्ड द्वारा निमंत्रित किये जाने पर थे आगरा गये, जहां वाइसराय लॉर्ड मिटो ने इन्हें जी० सी० आई० ई० के पदक से विभूषित किया। तदनन्तर मार्च महीने में ये धौलपुर गये।

राज्य कार्य में सतत परिश्रम करते रहने के कारण महाराजा को स्वास्थ्य कुछ कुछ गिरने लगा था। श्रतपव वि० सं० १६६४ के वैशास

(ई० स० १६०७ मई) मास में इन्होंने महाराजकुमार महाराजा की गूरोप शार्दु लासिंह सिंहत स्वास्थ्य-सुधार के लिए यूरोप की यात्रा की। लंदन पहुंचने पर इनका

सम्राट् पडवर्ड सप्तम (परत्नोकवासी) श्रीर सम्राह्मी अलेक्ज़ेन्ड्रा से मिलना हुआ। उन दिनों वहां पर डेन्मार्क का वादशाह केड्रिक (आठवां) भी उपस्थित था। उसके सम्मान में सम्राट् की तरफ से बृहत् भोज हुआ, जिसमें महाराजा साहब भी निमंत्रित किये गये। इंग्लैंड में रहते समय इनकी प्रिंस ऑव् बेल्स, तत्कालीन भारत-सचिव लॉर्ड मॉर्ले आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाक़ात हुई। वहां से रवाना होकर ये कर्मनी गये, जहां इनके मित्र 'श्रांड ड्यूक श्रॉव् हेसी' ने इनका वड़ा श्रादर-सम्मान किया। तदनन्तर ये वहां से लौटकर ता० ११ श्रक्टोवर (श्राक्षिन सुदि ३)। को बीकानेर पहुंचे।

निरन्तर राज्य की उन्नति में दत्तिचत्त रहने पर भी महाराजा साहव ने लोकिक व्यवहारों और धार्मिक विचारों के पालन में अन्तर नहीं

महाराजा का गया-यात्रा के लिए जाना स्राने दिया। कुल परंपरागत हिन्दू धर्म श्रौर उसकी संस्कृति पर पूर्ण विश्वास होने से महाराजा ने गया। श्राद्ध कर पितृ सूर्ण से मुक्त होने का निश्चय किया।

तद्तुसार ई० स० १६०८ (वि० सं० १६६४) के आरंभ में ये गया यात्रा के लिए रवाना हुए जहां दो सप्ताह तक ठहरकर इन्होंने विधिपूर्वक आह. आदि धार्मिक कृत्यों को पूरा किया।

इनके दो विवाह इससे पूर्व हुए थे, जिनका उन्लेख ऊपर किया गया है। उनमें से महाराणी राखावत का वि० सं० १६६३ भाद्राद वदि

महाराजा का तीसरा विवाह ३० (ई० स० १६०६ ता० १६ अगस्त) को देहांत हो गया। वि० सं० १६६४ वैशास सुदि ३ (ई० स० १६०⊏ ता० ३ मई) को इन्होंने अपना तीसरा

विवाह बीकमकोर (मारवाड़ इलाक़ा) के ताज़ीमी ठाकुर बहादुरिंखें माटी की पुत्री से किया, जिससे वि० सं० १६६६ चैत्र सुदि न (ई० स० १६०६ ता० २६ मार्च ) को महाराजकुमार विजयसिंह (स्वर्गवासी) का जन्म हुआ।

वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०६) में नवीन वर्ष के उपाधि-वितरण के अवसर पर सम्राट् एडवर्ड सप्तम ने महाराजा का लेफ्टेनेंट कर्नल नियत होना इंग्रेज़ी सेना का सम्माननीय लेफ्टेनेंट कर्नल (सेकिंड लॉसर्स में) नियत किया।

उसी वर्ष कपूरथला के वर्तमान महाराजा सर जगजीतबहादुरसिंह का बीकानेर में आगमन हुआ। इन्होंने उक्त महाराजा का उचित महाराजा कपूरथला का बीकानेर और महाराजा का कपुरथला जाना सम्मान किया । ई० स० १६१० के जनवरी (वि० सं० १६६६ पीष ) मास में महाराजा साहब कलकत्ता गये। वहां से लौटने के बाद ये कपूरथला

गये, जहां के महाराजा ने इनका राज्योचित सम्मान किया।

ई० स० १६१० ता० ६ मई (वि० सं० १६६७ वैग्रास विद १२) को संदन नगर में सम्राट् एडवर्ड सप्तम का परलोकवास हो गया । इस महाराजा का सन्नाट् समाचार के बीकानेर में पहुंचने पर महाराजा पचम जॉर्ज का ए डी. सी. साहब ने बड़ा शोक मनाया । तीन दिन तक राज्य नियत होना के सब दफ्तर और बाज़ार बंद रहे । एडवर्ड (सप्तम) के पीछे जॉर्ज (पश्चम) सम्राट् हुआ। उसी वर्ष जून महीने में नव सम्राट् ने अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर महाराजा साहब को अंग्रेज़ी सेना का कर्नल और अपना ए० डी० सी० बनाया।

श्रंग्रेज़ सरकार के साथ वीकानेर राज्य का संधि-सम्बन्ध होने के पीछे भी शेखावाटी ऋदि के राजपूतों का उपद्रव रहने से सुजानगढ़ क्रस्वे में एक अंग्रेज़ अफ़सर रहता था और पीछे वीकानेर की पोलिटिकल एजेन्सी के कार्य में से पोलिटिकल एजेंट का काम भी उसके सुपूर्व हो परिवर्तन होना गया था। महाराजा डूंगराखंह की गहीनशीनी के चाद वह श्रंग्रेज श्रफ़सर राजधानी बीकानेर में रहने लगा, जो बीकानेर राज्य का पोलिटिकल एजेंट कहलाता था। ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) से महाराजा साहव ने शासन-कार्य नवीन शैली से आरंभ किया. जो सफल हुआ, जिससे अंग्रेज़ सरकार ने वीकानेर में पृथक् पोलिटिकल पजेन्ट रखने की आवश्यकता न सममकर वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में वीकानेर राज्य के पोलिटिकल एजेन्ट का पद तोड़ दिया और पश्चिमी राजपूताना की रेज़िडेन्सी से इस राज्य का सम्बन्ध रखा। फिर ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७६) में आवृ-स्थित राजपूताना के रेज़िडेंट ( एजेन्ट टू दि गवर्नर जेनरत ) से खतो कितावत का सम्बन्ध रखा गया, जिससे श्रंग्रेज़ सरकार के साथ होनेवाले पत्र-व्यवहार में बहुत

#### सुविधा हो गई।

वि॰ सं॰ १६६८ (ई॰,स॰ १६११) में लंदन में सम्राट् जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेकोत्सव मनाया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए ५ महाराजा का सम्मिलित होने के लिए ५ महाराजा का सम्मिलित होने के सिम्भिलेत होने के राज्याभिषेकोत्सव में महाराजकुमार श्रीर कितपय सरदारों सिहत ता॰ ६ सिम्मिलित होना भई (वैशाख सुदि ८) को रवाना होकर ता॰ २२ मई (ज्येष्ठ विद ६) को लन्दन पहुंचे श्रीर राज्याभिषेकोत्सव सम्बन्धी कार्यों में सिम्मिलित हुए । इनकी नीतिनिपुण्ता श्रीर शासन-कुशलता से प्रमावित होकर इस यात्रा के समय केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इन्हें एल॰ एल॰ खी॰ (डॉक्टर श्रॉब् लॉ) की डिश्री से सम्मानित किया। दो महीने तक लंदन में रहकर ये बीकानर लौटे।

उसी वर्ष दिसंबर मास में सम्राट्का भारत में श्राकर यहां की प्रसिद्ध श्रीर प्राचीन राजधानी दिल्ली में राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दरबार

सन्नाट् जॉर्ज पंचम का भारत में दरकार करने का कार्यक्रम था, जिसमें उपस्थित होने के लिए भारत के देशी नरेशों तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरुषों के पास निमंत्रण भेजे गये। उस समय भारत

में बङ्गिबच्छेद-नीति से असंतोष फैल रहा था, किन्तु तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिज की उदार नीति से सफलता हुई। उक्त वाइसराय ने महाराजा साहब को दरबार कमेटी का सदस्य नियत किया। इन्होंने इस उत्सव को सफल बनाने में पूरा माग लिया, जिससे दरबार के प्रवन्ध का कार्य सानंद सम्पन्न हुआ। ता० ७ दिसम्बर (पौष वदि २) को सम्नाद और सम्प्रान्नी का दिल्ली में आगमन होने पर महाराजा साहब भी अन्य नरेशों के साथ उनके स्वागत में सम्मिलित हुए। उसी दिन ये राजदम्पित से मुलाक़ात के लिए उनके शिविर में गये। फिर सम्राद् के प्रतिनिधि वाइसराय लॉर्ड हार्डिज ने इनके कैम्प में जाकर सम्राट् की ओर से इनसे मुलाक़ात की। ता० १२ दिसंबर (पौष वदि ७) को विशाल दरबार हुआ, जिसमें महाराजा साहब भी सम्मिलित हुए। इस दरबार के उपलक्ष्य में

सम्राट् ने इनको जी० सी० एस० आई० ( ग्रांड कमान्डर ऑव् दि स्टार ऑव् इण्डिया ) के सम्मान से विभूषित किया।

महाराजा साहब को राज्याधिकार मिलने के चार वर्ष पीछे तक राज्य-प्रबंध में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ और रीजेंसी कौंसिल के दिनों में जिस प्रकार कार्य होता था उसी शैली से

. शासन-प्रखाली में परिवर्तन होना होता रहा। ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) में महाराजा खाटच को इंग्लैंड-थात्रा के समय वहां

की शासन-प्रणाली को देखने का अवसर मिला। इन्होंने वहां से लौटते ही शासन-सुधार का सूत्रपात किया। शासन-प्रणाली में जो-जो परिवर्तन हुए, उनका संक्षेप से यहां वर्णन किया जाता है—

शासन चलाने का कार्य कीं सिल-द्वारा होने पर भी मुख्य-सुख्य कार्य प्रधान की आझानुसार होते थे, जिससे खराबियां होना अवश्यंभावी था। प्रधान अपनी सर्वोच्च सत्ता के वल पर प्रतिकृत मत होने पर भी स्वेच्छाचार का प्रयोग करता, जिससे वलबंदी हो जाती थी। इस बुराई को मिटांने के लिए महाराजा ने प्रधान का पद तोड़कर महकमा खास स्थापित किया और उसका कार्य छः विभागों में वितीर्थ कर प्रत्येक विभाग का अलग-अलग सेक्नेटरी नियत किया। जहां तक हो सका इन्होंने इस कार्य को चलाने के लिए ईमानदार और योग्य व्यक्तियों को चुना। इन पदों की नियुक्ति के समय किसी जाति विशेष का भ्यान न रखकर योग्यता को ही प्रथम स्थान दिया गया। इस अवसर पर ये राजपूत सरदारों को नहीं भूले और उन्हें भी उनकी योग्यतानुसार पद दिये गये। अब कींसिल का कार्य केवल सलाह देना ही रह गया। इस परिवर्तन से शासन की सर्वोच्च सत्ता महाराजा साहब के ही हाथ में रही। ई० स० १६९० (वि० सं० १६६७) में उपर्युक्त विभाग महकमा खास के अंतर्गत कींसिल के मेंवरों के अधिकार में कर दिये गये।

ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६६) में ज़मीन की नवीन पैमाइश होकर पैदावार के अनुसार लगान का दर निश्चित हुआ। जुडीशियल (न्याय विभाग के) कार्य के लिए केवल अपील कोर्ट ही सर्वोच्च अदालत थी। ई० स० १६१० (वि० सं० १६६७) में महाराजा साहब ने चीफ़ कोर्ट की स्थापना की और योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को जज के पद पर नियत किया, जिससे प्रजा की न्याय-संबंधी करिनाइयां किसी प्रकार मिट गई।

शासन-व्यवस्था को खलाने के लिए बीकानेर राज्य में कानूनों का निर्माण कहत कम हुआ था। इसलिए कानूनों का निर्माण कर इन्होंने फ़ीजदारी, स्टांप, आवकारी, सायर (खुंगी) आदि के कानून अपने राज्य में जारी किये।

राज्य के हिसाची -काम में बहुत कुछ सुधार होकर माल के महकमे की बड़ी उन्नाति हुई, जिससे आय में समुंचित वृद्धि हुई।

कृषि कर्म के लिए काश्तकारों को सह लियतें देने तथा नहरें लाकर कृषिकर्म बढ़ाने की योजनाएं हुई। कई नवीन कुएं ख़ुद्वाये गये। कई जगह बांध बंधवाकर वर्षा का पानी रोका गया, जिससे पशुपालन और कृषिकर्म में बढ़ा सहारा मिला। रीजेंसी कौंसिल के 'अंतिम पांच वर्षों में जहां बीकानेर राज्य में खालसे में केवल १४७४३८ बीघा ज़मीन प्रतिवर्ष काश्त होने का औसत था, वहां महाराजा साहब को राज्याधिकार मिलने के बाद ई० स० १६१२ (बि० सं० १६६६) तक ४५०४६४ बीघा जमीन प्रतिवर्ष काश्त होने का औसत हुआ।

सेना श्रीर पुलिस विमाग का संगठन होकर उनको श्राप्तिक ढंग में ढाला गया। पुलिस के उत्तम अबंध से वारदातों का भय कम हो गया। सैन्य के सुसंगठन का परिशाम यह हुआ कि उसने यूरोप श्रादि देशों में जाकर युद्धों में वीरता प्रदर्शित की, जिससे बीकानेर राज्य की वहीं स्थाति हुई।

व्यापार की बुद्धि के लिए जगह-जगह मंडियां खोली गई, जिससे व्यापार में बुद्धि होकर आबादी बढ़ने लगी। कई गांव नये बसे, जिससे पड़त ज़मीन उठने लगी। राज्य के उत्तरी खालसा विभाग में ज़मीन का मौरुसी हक्त काश्तकारों का माना गया, जिससे उनकी छिषकार्य की तरफ्र प्रवृत्ति बढ़ने लगी।

शिक्षा का विस्तार होकर राजधानी बीकानेर में बालक श्रीर बालिकाओं के लिए कई नवीन स्कूल खोले गये तथा गांवों में भी लगभग ३० नये स्कूल खुले।

राजधानी बीकानेर में अस्पताल की उन्नति हुई और इलाकों में आवश्यकतातुसार खास-खास क्रस्वों में डिस्पेंसिरियां तथा बढ़े स्थानों में अस्पताल खोले गये, जिससे इन कार्यों का व्यय ई० स० १६१२ (वि० सं० १६६६) तक पहले से तिगुना होने लगा।

राज्य की रेल्वे लाइन की लंबाई ई० स० १८६८ (वि० सं० १६४४) के पूर्व केवल ४८ मील ही थी। ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) में वीकानेर से मिटिंडा तक लगभग २०२ मील की लाइन खुल गई। फिर ई० स० १६११ ता० ८ जुलाई (वि० सं० १६६८ ज्ञाचाढ़ सुदि १२) को वीकानेर से सुजानगढ़ तक हिसार सेक्शन के लिए लगभग १३६ मील का दुकड़ा और बढ़ाया गया। ई० स० १६१२ के नवंबर (वि० सं० १६६६ कार्तिक) मास में वीकानेर से रतनगढ़ तक ८४ भील की लाइन फिर खोल दी गई, जिससे आवागमन की अनुक्लता होने से आवादी भी बढ़ी। खाक, तार, टेलीफ़ोन, विजली और पानी के नल आदि के कार्मों में भी वृद्धि हुई।

जन साधारण के उपयोग के लिए मार्ग ठीक किये गये। राजधानी में सड़कें वढ़ाई गई तथा कोड़मदेसर, गजनेर और कोलायतजी तक पक्षी सड़कें वना दी गईं।

कर्ज़न वाग, विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, प्रिंस जॉर्ज मेमोरियल हॉल, वाल्टर नोवल्स हाईस्क्रूस, एडवर्ड रोड श्रादि महत्वपूर्ण काथे भी इन्हीं दस वर्षों में किये गये, जिनसे नगर की सुंदरता में वृद्धि हुई।

यदे-वदे कस्वों में म्यूनीसिपैलिटियां स्थापित की गई, जिनसे वहां स्वच्छता रहने लगी श्रीर छूत के रोग, चेचक आदि को भी टीके द्वारा रोकने की व्यवस्था की गई।

कई प्राचीन स्थानों का जीर्योद्धार होकर देवस्थानों का सुधार हुआ एवं कई अनुचित कर उठा दिये गये।

राजपूर्तों में विद्याप्रचार का कार्य किया गया और बहुविवाह टीका छादि कुरीतियों को मिटाने की चेष्टा की गई।

असहाय व्यक्तियों एवं विधवाओं आदि के भरण पोषण का प्रवंध किया गया । राजधानी के दुर्ग में कई मनीन भवन तथा दूसरे इलाक़ों में भी कई दुंदर इमारतें बनवाई गई।

उपर्युक्त कार्यों से स्पष्ट है कि महाराजा साहब ने दस वर्ष के स्वल्प समय में अपने राज्य की बहुत कुछ उन्नति की, जिससे राज्य की आय में वृद्धि होकर लगभग ४३ लाख रुपये की वार्षिक श्राय होने लगी।

वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६१२ ) में महाराजा साहब को सिंहासनारुढ़ हुए पश्चीस वर्ष हो गये। यह बीकानेर की प्रजा के लिए बड़ा

रजतजयन्ती का मनाया जाना ही शुभ अवसर था। अतः दीकानेर राज्य की प्रजा ने रजतजयन्ती महोत्सव बड़े समारोहपूर्वक मनान निश्चय किया। महाराजा की स्वीकृति होने पर ता०२०

सिंतम्बर ( माद्रपद सुदि प्रथम १० ) शुक्रवार से यह उत्सव आरंग हुआ और कई दिनों तक राज्य में भोजों और जल्सों की धूमधाम रही। ता० २४ सिंतम्बर ( भाद्रपद सुदि १३ ) को दरबार होने पर रेज़िडेन्ट कर्नल विंडम ने महाराजा साहब को २४ वर्ष तक योग्यता-पूर्वक शासन करने के लिए वधाई दी।

इस श्रम श्रवसर पर महाराजा साहब ने डूंगर मेमोरियल कॉलेज को नये भवन का उद्घाटन किया, जो राज्य में बालकों को श्रंग्रेज़ी की उच शिला प्रदान करने का एक ही कालेज है। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि पढ़ने की श्रोर लगाने के लिए इन्होंने बहुत सी झांत्रज्ञत्तियां राज्यकोव से दी जाने की घोषणा की। बालिकाओं के लिए भी विद्यालय बनवाकर इन्होंने उन्हें झांत्रवृत्तियां देना निर्धारित किया। पहें में रहनेवाली स्त्रियों के शिक्षण के लिए विशेष रूप से स्त्री शिक्षिकाएं नियुक्त करने का आदेश किया गया। इसके अतिरिक्त राजधानी में एक ज़नाना अस्पताल कि लिए मंजूरी दी गई तथा बड़े अस्पताल के लिए "एक्सरे" आदि यंत्र मंगवाये गये।

गरीबों और योग्य व्यक्तियों को दान देने के साथ ही महाराजा साहव ने प्रजाहित को ध्यान में रखते हुए, प्रजा को अपने। मगड़ों का निपटारा स्थयं करने के लिए पंचायतें खोलने तथा प्रजा प्रतिनिधिसमा (People's Representative Assembly) बनाने की घोषणा की। कचहरियों की भाषा हिंदी कर दी गई तथा अन्न पर के आयात तथा निर्यात कर उठा दिये गये। व्यापारियों की सुविधा के लिए ज़कात के दर में परिवर्त्तन किया गया। राजधी सरदारों की परविधा के लिए ज़कात के दर में परिवर्त्तन किया गया। राजधी सरदारों की परविधा के लिए प्रबंध किया गया तथा ताज़ीमी सरदारों के लिए कितनी ही रियायतें की गई। काश्तकारों का बहुत कुछ पिछला कर्ज़ा माफ कर दिया गया और फ्रींज के लोगों के वेतन आदि में भी बृद्धि की गई।

इसके अतिरिक्त इन्होंने महाराज भैकंसिंह को 'वहादुर' (जाती), ठाकुर हरिसिंह (महाजन) तथा ठाकुर जीवराजसिंह तंबर (रिड़ी) को 'राजा' (जाती) और ठाकुर कान्हसिंह (मूकरका) को 'राव' (जाती) के खिताब दिये। कुंवर गुलावसिंह (राजासर, असिस्टेंट प्राइवेट सेकेटरी) तथा ठाकुर भूरसिंह (रायसर) को ताज़ीम और जागीरें। प्रदान की गई। ठाकुर शार्दू लासिंह (वगसेऊ), मेजर ठाकुर गोपसिंह (मालासर), केण्टेन ठाकुर वक्ष्तावरसिंह (समन्दसर) आदि की पहले की जागीरों में वृद्धि की गई। कुछ सरदारों की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर ताज़ीम, पैर में स्वर्णाभूषण, ननकारा, निशान का सम्मान दिया गया। कार्यकुशल राज्याधिकारियों आदि को भी उनकी योग्यतानुसार सिरोपाव, प्रमाणपत्र आदि दिये गये।

उसी वर्ष नवम्बर (मार्गशीर्ष) मास में भारत के बाइसराय श्रीर

गवर्नर-जेनरल लॉर्ड द्वार्डिज का राजपूताने का दौरा करते हुए बीकानेर

लॉर्ड हार्डिज का बीकानेर जाना जाना हुन्ना। इस म्रवसर पर ता० २६ (मार्गशीर्ष वदि २) को वाइसराय ने पन्तिक गार्डन कार् उद्घाटन किया, जो वीकानेर की प्रजा के

मनोरंजन के लिए सुंदर स्थान है। ता॰ ३० (मार्गशीर्ष वदि६) को राजकीय भोज हुआ, जिसमें वाइसराय ने महाराजा साहव के शासन-सुधार आदि की प्रशंसा करते हुए इनकी उदारता की सराहना की।

वीकानेर राज्य श्रीर श्रंग्रेज़ सरकार के वीच वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में महाराजा डूंगरसिंह के समय नमक वनाने के सम्बन्ध में

नमक का नया इक्तरारनामा होना यक इक्तरारनामा हुआ था, जिसका उत्तेव ऊर किया जा चुका है। अब उक्त इक्तरारनामे में परिवर्त्तन की आवश्यकता जान पढ़ी। निदान वि॰

सं० १६६६ (ई० स० १६१३) में नीचे लिखा नया इक्ररारनामा हुआ-

### शर्त पहली

श्रीमान् महाराजा साहव श्रपने राज्य में नमक का धनना श्रथपा जमा होना धन्द करने श्रथवा रोकने का इक्ररार करते हैं।

## शर्त दूसरी

श्रीमान् महाराजा साहव श्रंशेज़ सरकार-द्वारा कर लगाये हुए नमक के श्रातिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार के भी नमक का श्रपने राज्य में आयात यन्द करने अथवा रोकने का इक्तरार करते हैं। श्रंशेज़ सरकार भी शर्त सातवीं तथा तीसरी में उद्धिखित नमक के श्रातिरिक्त श्रन्य नमक का श्रीमान् महाराजा साहव के राज्य में प्रवेश वन्द करने अथवा रोकने का इक्तरार करती है। साथ ही श्रीमान् महाराजा साहव श्रपने राज्य से नमक का निर्यात वन्द करने श्रथवा रोकने का इक्तरार करते हैं।

### शर्त तीसरी

श्रीमान् महाराजा साहव किसी भी सरकारी नमक के कारणाने के नमक को वहां के श्रिधिकारी-द्वारा दिये हुए रवन्ने की शर्तों के श्रमुसार

# श्रपने राज्य से जाने देने का इक्तरार करते हैं।

#### शर्त चौथी

बीकानेर राज्य की सीमा में नमक पर किसी प्रकार का भी कर ने किया आयगा।

## शर्त पांचवी

श्रीमान् महाराजा साहव अपने राज्य से भांग, गांजा, शराब, अफ़ीम, कोकीन तथा इनसे बने हुए मादक द्रव्यों का अंग्रेज़ी अमलदारी में भेजा जाना बन्द करने अथवा रोकने का इक़रार करते हैं।

#### शर्त छुठी

उत्पर आई हुई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचवीं शतौं का पूरा-पूरा पालन कराने में श्रीमान् महाराजा साहब का जो खंची लगेगा उसके एवज़ में श्रंग्रेज़ सरकार उन्हें ६००० रुपये वार्षिक देने का इक्तरार करती है।

#### शर्त सातवीं

धीकानेर राज्य के निवासियों के व्यवहार के लिए जितने भी नमक की आवश्यकता होगी वह श्रंग्रेज़ सरकार डीडवाणा, पचपद्रा तथा सांभर के नमक के कारखानों से देने का इक्षरार करती है। ऐसे नमक पर उसके भेजे जाते समय वह कर लगाया जायगा जो उस समय वृद्धिश भारत में प्रचलित होगा। बीकानेर राज्य के इस्तेमाल के लिए दिये हुए समस्त नमक का हिसाब रक्खा जायगा, जिसकी एक नक्षल निर्धारित समय पर श्रीमांन् महाराजा साहब को भी दी जायगी। उपर्युक्त नमक पर वार्षिक ७६००० मन तक जो कर लिया जायगा उसका आधा अंग्रेज़ सरकार श्रीमान् महाराजा साहब को देशी।

#### शर्त आठवीं

श्रंग्रेज़ सरकार की श्रामदनी सुराजित रखने के लिए तैयार किये गये इंस इक्तरारनामे के श्रपूर्ण होने की दशा में श्रथचा उस दशा में जब श्रंमेज़ सरकार को सन्तोषपूर्ण रीति से यह प्रमाणित हो जाय कि बीकानेर राज्य के मनुष्यों श्रथवा पश्चश्चों की संख्या में वृद्धि होने श्रथवा श्रीमान महाराजा साहब की शक्ति से परे श्रन्य कारणों से शर्त सातवीं में दिया हुआ ७६००० मन नमक बीकानेर राज्य के निवासियों की साधारण (श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है श्रथवा नमक पर से भविष्य में कर हटाये जाने की दशा में इस इक्तरारनामे की शर्तों में परिवर्तन हो सकेगा।

#### शर्त नवीं

यह इक्ररारनामा ता० १ जनवरी ई० स० १६१३ (वि० सं० १६६६ पौष वदि ६) से अमल में लाया जायगा।

## शर्त दसवीं

ता० २४ जनवरी ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३४ माघ सुदि २) को धीकानेर के महाराजा तथा श्रंत्रेज़ सरकार के बीच किया हुआ समक का इक़रारनामा आज से रह किया जाता है।

( इस्तालर ) ई० जी० कॉल्विन

राजपुताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरल ।

( इस्ताचर ) भैकंसिंह

उपप्रधानः राजसभा, बीकानेर।

( इस्ताचर ) सादू लसिंह ।

रेवेन्यु मेम्बर, बीकानेर राज्य।

( इस्ताचर ) हार्डिंज ऑव् पेंसहर्स्ट ।

भारत का वाइसराय तथा गवर्नर जेनरल ।

यह इक्ररारनामा ता० २४ जुलाई ई० स० १६१३ (वि० सं० १६७० आवण विद ६) को शिमला की कौंसिल में मारत के गवर्नर जेनरल-हाय मंजूर किया गया।

( हस्ताचर ) ए० एच० मैक्सेहॉन भारत सरकार के वैदेशिक विभाग का मंत्री । प्रजा को शासन संबंधी कार्यों में योग देने के लिए महाराजा साहव ने अपनी रजत जयंती के श्रवसर पर पीपल्स रिप्रेज़ेन्टेटिव असेंब्ली स्थापित करने की घोषणा की थी। तदनुसार वि० जा-अतिनिधि सभा की सं० १६७० कार्तिक सुद्दि १२ (ई० स० १६१३ ता० १० नवंबर) को उपर्युक्त श्रसेंब्ली की स्थापना

हो गई श्रीर उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी लिये जाने लगे।

जर्मन-सम्राट् विलियम कैसर (द्वितीय) के राजत्व-काल में जर्मनी अपनी जल, स्थल एवं इवाई शक्ति बढ़ाने में सरगर्मी के साथ लगा हुआ

था। इसका कारण कैसर की महान जर्मन-विश्वन्यापी महायुद्ध का साझाल्य स्थापित करने की आकांचा ही थी। जर्मनी का ज्यापार अन्य देशों में बढ़ा चढ़ा था।

प्रायः हर एक देश में जर्मनी का माल बहुतायत से बिकता था। उसका यह व्यापारिक आधिपत्य तथा सैनिक महत्वाकांका प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र को खटक रही थी। उत्पर से तो सभी राष्ट्रों के साथ उसका मेल था, पर भीतर ही मीतर सब उसले अपसब थे। तात्पर्य यह कि यूरोप में सर्वत्र बाढ़द विछी हुई थी और युद्ध के आविभाव के लिए केवल एक आग की चिनगारी की आवश्यकता थी। ऐसा अवसर भी शीव ही उपस्थित हो गया। केवल एकदेशीय घटना के बहाने ही संखार के सभी वड़े-बड़े राष्ट्र अपनी रक्त-पिपासा युक्ताने के लिए एक या दूसरे एक के लिलाफ़ युद्ध के मैदान में उतर पड़े।

वि० सं० १६७१ के आषाढ (ई० स० १६१४ जून) मास में आस्ट्रिया के बोस्निया (Bosma) इलाक़े के मुख्य नगर सेराजेबो (Serajevo) से गुज़रते समय आस्ट्रिया-हंगरी (Austria and Hungary) के ज्येष्ठ राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रान्ज़ फार्डिनेंड (Archduke Frans Ferdinand) तथा उसकी पत्नी की हत्या किये जाने का समाचार प्रकाशित होते ही सव राष्ट्र इस घटना से चौंक उठे। हत्या तो हुई थी आस्ट्रिया की मूमि पर, परन्तु हत्याकारी के सार्वियन जाति का होने के कारण आस्ट्रिया की सरकार ने सरविया (Serbia) की हुए

सरकार से हत्या के सम्बन्ध में निष्पत्त जांच करने श्रीर हत्याकारियों तथा उस साजिश में भाग लेनेवाले लोगों को टंड टेने के लिए जो कमेटी वने उसमें अपने प्रतिनिधि भी रक्खे जाने की मांग पेश की। इसके श्रस्वीकार होते ही उसने सर्विया के विरुद्ध युद्धघोषणा कर ही । संभव था कि यह युद्ध इन्हीं दो देशों के बीच होता, परन्तु इसी बीच रूस के श्रास्ट्या के खिलाफ़ तलवार उठाने का पतापाकर जर्मनी को भी श्रास्ट्या का मित्र राष्ट्र होने के कार्य उस( श्रास्ट्रिया )की सहायता के लिए युक् में उतरना पड़ा। उस( कर्मनी )ने कस के पास युद्ध की तैयारियां बन्द करने के लिए १२ घंटे की अवधि रखकर अंतिम सचना भेजी, जिसके अस्वी-कार किये जाने पर आवश सुदि १० (ता० १ अगस्त ) को उसने इस के विश्वद युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड को जर्मनी ने इसके पूर्व ही क्टस्य रहने के लिए लिखा था, परन्तु किसी एक का पत्तपाती न होने पर भी फ़ान्स की तरफ़ विशेष सुकाव होते से उसके लिखने की उपेका की गई। फ़ान्स और रूस की आपस में मित्रता थी। युद्ध आरंभ होते ही जर्मनी ने फ्रान्स के आक्रमखों से अपने आंपको सुरक्षित रखने के लिए बेढिजयम को अपने अधीन करना बहुत आवश्यक समक्ता। पतदर्थ उसने वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) की लंदन की संधि की अवहेलना कर बेल्जियम के भीतर घुसना शुक्त किया । यह एक ऐसी घटना हुए जिससे वाध्य द्वोकर इंग्लैंड को भी जर्मनी के विरुद्ध दृथियार उठाने पहें। पहले तो श्रंग्रेज़ सरकार ने जर्मनी को इस कार्य से रोकने का प्रयत किया, प्र जब उसने उस श्रोर ध्यान न दिया तो ता० ४ श्रगस्त (श्रावण सुदि १४) को उसकी तरफ़ से भी अमेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई।

श्रंश्रेज़ों के युद्ध में सम्मिलित होने की संमावना देख महाराजा साहव ने एक तार ई० स० १६१४ ता० ३ श्रगस्त (श्रावण सुदि १२) की महाराजा का महायुद्ध में सम्माट् पञ्चम जॉर्ज की सेवा में भेजकर साम्राज्य सम्मिलित होने की के लिए श्रापनी सेना के साथ इस युद्ध में उपस्थित प्रका प्रकट करना होने की इच्छा प्रकट की श्रोर इसी सम्बन्ध में इन्होंने एक तार भारत के वाइसराय श्रीर गवर्नर-जेनरल लॉर्ड हार्डिंज के पास भी भेजा। सम्राट् ने उत्तर में लिखा—"श्रापने मेरे लिए युद्ध में सम्मिलित होने की श्रमिलाषा शकट करते हुए जो संदेश मेंजा, उसके लिए में श्रापको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सैनिक चढ़ाई के विषय में अब तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है, परन्तु ऐसा श्रवसर उपस्थित होने पर आप की इच्छाओं की श्रवहेलना न की जायगी।"

अब बेल्जियम में जर्मनी की सेनाओं ने पहुंचकर घमासान युद्ध श्रारम्भ कर दिया तो बेल्जियम की रक्षा के लिए अंग्रेज-सेना ने प्रस्थान किया। इस समय भारतीय सेना को भी युद्धतेत्र में बुलवाने की आवश्यकता जान पड़ी। फलतः यह स्त्वना बीकानेर में भी पहुंची। महाराजा तो युद्ध में जाने के ज़िए पहले से ही तैयार थें, अतएव इस सूचना के पहुंचने पर इन्होंने ता० २६, २७ और २८ अगस्त (भाइपद सुदि ६, ७ और ८) को अपनी सेनाएं युद्धक्षेत्र के लिए रवाना की और शीव ही इन्होंने भी युद्ध-क्षेत्र में जाने के लिए प्रस्थान किया। इस खेलाओं में शंसा रिमाले के नाथ शार्दक कारट इन्फेन्ट्री के सैनिक भी शामिल थे, जो मेजर कुंवर जीवराज-सिंह वीदावत ( लाखण्सर, अय मेजर-जेनरल-राजा जीवराजसिंह, सी० बी० ई॰, सरदार बहादुर, सांडवा ) कमांडिंग अफ़सर की अध्यक्तता में मिश्र (Egypt) तथा पैलेस्टाइन (Palestine) में नियुक्त किये गये। मिश्र में पहुंचने के बाद से ही बीकानेर से आई हुई इस ऊंट सेना की बड़ी मांग रहने लगी। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में लगभग १०१ मील लंबी स्वेज़ नहर ( Suez Canal ) की रचा में लगी हुई कोई भी सेना गंगा रिसाले के सैनिकों के विना पर्याप्त नहीं समसी जाती थी और वीकारेर के मैनिक पर्व में पैलेस्टाइन से लगाकर पश्चिम में सोलम (Sollum) तथा दाविण में जारगा (Kharga) तक फैले हुए थे। वीकानेर की इस सेना के जिम्मे प्रधानतया शत्रुदल का पता लगाने एवं तुकी सेना की चढाइयों के मार्गी को खोज निकालने का काम था।

वि॰ सं० १६७१ मार्गशीर्ष सुदि ३ (ई० स० १६१४ ता० २० तबंबर)

को जय गंगा रिसाले के बीस सैनिक कन्टारा (Kantara) से २० भील पूर्व विर-पल-नस (Bir-el-Nuss) में गश्त लगा महायुड में किये गये बीकांनर रहे थे, तब दो सी बदूनी (बदूदू Bedouins) धीखा (देने के लिए सफ़ेद फंडा (शान्ति का चिह्न)

दिखाकर उनके पास तक पहुंच गये और उन्हें घेर लिया। ऐसी भीषण परिस्थित में भी बीकानेर के उन इने गिने सैनिकों ने साइस न छोड़ा और वे शज़ पर टूट पड़े। बीस और दो सी का मुकाबला ही क्या था। थोड़ी ही देर में बीकानेर के १३ सैनिक खेत रहे, तीन घायल हुए और केवल चार जीवित वचे। 'चाफिशियल हिस्ट्री ऑव् दि ग्रेट वार, मिलिटरी ऑपरेशन्स इन इजिप्ट ऐंड पैलेस्टाइन' नामक ग्रंथ की पहली जिस्द में उपर्युक्त बीकानेर के सैनिकों के बड़ी बीरता के साथ आत्मोत्सर्ग करने का उन्नेख है।

बीकानेर की सेना का तुकीं सेना के साथ यह पहला मुकाबला था। इस लड़ाई मे अभूतपूर्व साहस एवं कए-सिह क्लुता का परिचय देनेवाले दो बीकानेरी सैनिकों के नाम उल्लेखनीय हैं। करीमसां सिपादी लड़ता हुआ श्रात्रुओं के कुछ सैनिकों-द्वारा बन्दी कर लिया गया था और वे उसे अपने साथ ले जा रहे थे, परन्तु मार्ग में अपने एक अफ़सर की सलाह के अनुसार उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया तथा उसकी गईन पर तलवार के याव कर उसे मुदी समक्त अपनी छावनी का मार्ग लिया। वह सैनिक चोट से केवल बेहोश हो गया था। होश आने पर वह अपने हाथों से अपनी अधकटी गईन को संमाले हुए कन्टारा (२० मील) तक चला गया। इसी प्रकार फैयाज़अलीखां को भी शत्रु मुदी समक्तकर छोड़ गये थे। होश आने पर वह भी बिर-एल-नस होता हुआ कन्टारा जा पहुंचा। पीछे से उन दोनों सैनिकों को महाराजा साहब ने उचित पुरस्कार देकर उनकी पद-बृद्धि की।

वि० सं० १६७१ के माघ तथा फाल्गुन (ई० स० १६१४ जनवरी श्रीर फरवरी) महीनों में तुर्की सेना के जमालपाशा (Djemal Pasha) की अध्यक्तता में अग्रसर होने पर, गंगा रिसाले के सैनिकों की कई बार उससे मुठभेड़ हुई श्रीर उसके परास्त होकर भागने पर उन्हों( गंगा रिसाले के सैनिकों )ने बहुत दूर तक उनका पीळा किया।

बीकानेर की सेना की तरपरता और कर्तव्य-परायग्रता का अंग्रेजी सेना पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी नि:स्वार्थ सेवा श्रंग्रेज सरकार के लिए वही लामरायक सिद्ध हुई और शबु-सेना उधर आगे न वढ़ सकी। वि॰ सं॰ १६७३ (ई० स० १६१६) में स्वेज़ नहर के पूर्वी भाग में स्वरत्ता का प्रबंध करने के उपरांत जब उत्तरी भाग से सिनाय (Sinai) होकर पैलेस्टाइन की ओर अंग्रेजी सेना अग्रसर हुई, उस समय उसके साथ शंगा रिसाले के सैनिक भी थे और उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया। इडदार ( Dueidar ), कतिया ( Quatia ), रीगम ( Rigum ) और गृक्ष-गफ़ (Gif-Guffa) की लडाइयों में वे विद्यमान थे. जितमें उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया। उसी वर्ष जुलाई मास में रोमानी (Romani)-स्थित श्रंग्रेज़ी सेना पर तुकों की चढ़ाई की आशंका होने पर बीकानेर की सेना ने वीर-एल-अन्द (Bir-el-Abd) और सल्माना (Salmana) तक की लड़ाइयों में उनका मुकावला किया। यह सेना मिश्र की पश्चिमी सीमा पर लड़ी। ई० स० १६१=(वि० सं० १६७४) के प्रारंग में गंगा रिसांले के सैनिकों का केन्द्र अमरिया (Amria) के समझ तट पर उधर के रज्ञकों की सहायता के लिए नियत किया गया, तब से उनका कार्य और भी कठिन हो गया। वहां पर रहते समय उन्होंने जहाज के साथ उननेवाले कितने ही लोगों की प्राग्रस्ता की और उन्हें सुरक्तित स्थान में पहुंचाया। इनमें स्पेन के पेयटी नामक जहाज के यात्रियों में स्पेन का पलची और उसकी स्त्रीभी थी।

महाराजा साहब ने वि० सं० १६७१ भाइपद विद ३( ई० स० १६१४ ता० ६ श्रगस्त ) को भेजे हुए अपने खरीते में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड विकानर से युद्ध में भाग लेने के और सेना का लिए २४००० सैनिकों को भर्ती करने की श्रम्रमति में ना जाना मांगी थी, जो उस समय इन्हें न मिली। महाराजा

साहब के स्वयं युद्ध चेत्र में चले जाने के बाद भी, राज्य में तीन हज़ार सैनिक प्रस्तुत रक्खे गये थे, ताकि आवश्यकता के समय अविलम्ब सेना भेजी जा सके। समय-समय पर आवश्यकता चुसार बीकानेर से और भी (सेनापं युद्ध में भाग लेने के लिए भेजी गई। ई० स० १६१४ के फ़रवरी (वि० सं० १६९१ के फालगुन) मास में १८१ ऊंट तथा १७५ सैनिक फिर भेजे गये। उसी वर्ष अगस्त (वि० सं० १६७२ आवण) मास में २० सैनिक और रवाना किये गये। ई० स० १६१६ के जनवरी (वि० सं० १६७२ पौष) मास में २०० ऊंट भेजे गये तथा उसी वर्ष अंग्रेज़ सरकार तथा मिश्र की पल्टनों के अफ़सरों-द्वारा मंगवाई जाने पर नवम्बर (वि० सं० १६७३ मार्गशिष ) मास में वीकानेर से ऊंट सेना की तीन दुकड़ियां और भेजी गई। इनके अतिरिक्त ई० स० १६१८ के मार्च (वि० सं० १६७४ फालगुन) महीने में बीकानेर से और सेना मिश्र में भेजी गई। इस प्रकार मिश्र के युद्ध स्थल में बीकानेर के १००० से अधिक सैनिक और १२४४ ऊंट पहुंच गये थे।

महाराजा साहय की इच्छा श्रपनी सेना के साथ रहकर ही युद्ध में सड़ने की थी, पर अंश्रेज़ सरकार ने इनकी नियुक्ति फ़ांस में कर दी। युद्ध

मद्दाराजा का स्वयं रणसेत्र में रहना आरंभ होने के थोड़े दिनों वाद ही इन्होंने वीकानेर से प्रस्थान किया, प्रन्तु दो सताह से अधिक इन्हें करांची में ठक जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों प्रसिद्ध

जर्मन जहाज़ 'एमडेन' (Emden) के कहीं निकट ही होने की स्वना के कारण भारतीय सेना को लेजानेवाले जहाज़ों का आना-जाना बन्द था। फलतः महाराजा साहव अक्टोबर मास में फ्रांस के पश्चिमी युद्धस्थल पर पहुंचे। ई० स० १६१४ के दिसंबर (वि० सं० १६७१ पौप) मास में जब सम्राट् पश्चम जॉर्ज रण्लेत्र में अपनी सेना का निरीक्षण करने गया, उस समय महाराजा भी ए० डी० सी० की हैसियत से उसके साथ थे। फ्रांस के युद्धचेत्र में कुछ दिनों तक तो ये "मेरठ डिविज़न" नामक सरकारी सेना के साथ रहकर युद्ध करते रहे, परंतु

थीछे से सम्राट् ने इन्हें पश्चिमी रणसेत्र की श्रंग्रेज़ी सेना के कमांडर-इन-चीफ़ फ़ील्ड मार्शल सर जॉन फ़ेंच के साथ नियुक्त कर दिया। इसी बीच राजकमारी चांटकमारी के रोगग्रस्त होने का समाचार महाराजा साहव को प्राप्त हुआ। तब इन्होंने बाध्य होकर फ़ांस के रणक्षेत्र से लौटकर मिश्र में गंगा रिसाले की सैनिक कार्यवादियों को अवलोकन करते हुए धीकानेर लीटने का विचार किया। फलतः लेक्ट्रेनेन्ट-जेनरल सर् जॉन मैक्सवेल कमांडर-इन-चीफ़ के साथ इनकी नियुक्ति होकर ये मिश्र में गये, किन्त सेंद बन्दर ( Port Said ) पहुंचने पर वि० सं० १६७१ माघ सुदि .१३ (ई० स० १६१४ ता० २६ जनवरी) को जब इन्हें यह ज्ञात हुआ कि तंकों सेना नहर की ओर आक्रमण करने के लिए बढ रही है तो कैरो ( Cairo ) के केन्द्र पर उपस्थित होने के बजाय उपर्युक्त जेनरक्त की सत्ताह के अनुसार इस्माइतिया फ़री पोस्ट में अपनी सेना के अध्यन्न बनकर ये तकीं सेना का मुक्ताबला करने चले गये। कतीब-एल-खेल ( Katib-elkhel) के पास की बृहद् शत्रु सेना के साथ की खड़ाई में इन्होंने स्वयं अपनी सेना का संचालन कर शत्रु के कितने ही सैनिकों को अपनी बन्द्क का निशाना बनाया । कई दिनों की लड़ाई के बाद जब ई० स० १६१४ ता० ४ फ़रवरी (विं० सं० १६७१ फाल्गुन विद् ४) को विपित्तियों की फ़ीज भागी तो गंगा रिसाले ने महाराजा साहब की अध्यक्तता में बड़ी दर तक उसका पीछा किया। उसी दिन कतीव-एल-सेल पर सवार-सेना की चढ़ाई होने पर महाराजा साहब भी मेजर-जेनरल सर बाट्सन (Arthur Watson ) के साथ रहे।

मिश्र के रण्चेत्र से सीटकर महाराजा साह्य अप्रेस (वि० सं० १६७२ प्रथम वैशास ) मास में बीकानेर पहुंच गये। यहां ( वीकानेर में )

महाराजा का शुद्ध-चेत्र से लोटना रहते हुए इन्होंने योग्य और श्रनुभवी वैद्यों तथा डाक्टरों-द्वारा राजकुमारी का बहुत कुछ इलाज करवाया, परंतु वह रोगमुक्त न हुई और वि० सं०

१६७२ आवए बदि ४ (ई० स० १६१४ ता० ३१ जुलाई) को उसका

स्वर्गवास हो गया। इसके बाद महाराजा साह्य भी स्वयं बीमार पड़ गये। स्वाथ्य सुधार होने पर इन्होंने पुनः रखकेत्र में जाने की श्रनुमति चाही, परन्तु वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज ने परिस्थिति को देखते हुए इनका भारत-र्श वर्ष में ही रहना हितकर समका श्रीर युद्धकेत्र में जाने की श्रनुमित नदी।

युद्ध जारी रहते समय श्रावश्यकता पड़ने पर मारत सरकार ने बीकानेर से कुछ ऊंट श्रौर मंगवाये, जिसपर तुरंत प्रबंधकर ११३४ सामान

महाराजा-द्वारा युद्ध में दी गई अन्य सहायता ढोनेवाले ऊंट भेजे गये। बीकानेर घोड़ों का केन्द्र नहीं है तथापि मांग होने पर क्र घोड़े और सामान ढोनेवाले टट्ट भी भारतीय सेना के लिए प्रस्तुत

किये गये। इनके अतिरिक्त राज्य के अधिकारियों ने जोअपुर की सरकार के शामिल होकर जोअपुर चीकानेर रेल्वे के कारखाने को गोला-बाक्द तैयार करने के काम के लिए परिवार्तित कर दिया तथा रेल्वे बोर्ड के लिखने पर एक एंजिन, अट्टारह डिक्वे और दो बोगियां राज्य की तरफ़ सें मेसोपोटामिया (Mesopotamia) में भाग लेने के लिए भेजीं। भारतीय सेना के घायलों को 'शार्नुल मिलिटरी हास्पिटल' में जगह देने के वारे में भी कई बार लिखा गया, पर इसकी आवश्यकता उपस्थित न हुई। गोला-बाक्द बनाने के काम के लिए १२६६ मन वव्ल की छाल अंग्रेज़ सरकार को राज्य की और से दी गई। युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में राज्य की कई मोटरें आरमर्ड कारों में परिवार्तित करने तथा अंग्रेज़ी सेना के लिए तम्बू राज्य की तरफ़ से भिजवाने के लिए भी बीकानेर राज्य ने भारत सरकार को लिखा था।

वि० सं० १६७३ के फाल्गुन (ई० स० १६१७ के फ़रवरी) मास में विलायत की सरकार-द्वारा निमंत्रित किये जाने पर वहां होनेवाली इम्पीरियल वार केविनेट श्रौर इम्पीरियल वार

महाराजा का फिर इंग्लैंड जाना

कान्फरेंस में भाग लेने के लिए ता० १२ फ़रवरी (फालगण विद ४) को महाराजा साहव ने प्रस्थान

किया। मार्ग में कुछ दिनों तक मिश्र में अपने गंगारिसाले के साथ.रहने

के उपरान्त इंग्लैंड पंडुंचकर इन्होंने मार्च से मई तक उपर्युक्त दोनों सिमितियों के कार्यों में पूरी तरह से भाग लिया। वहां रहते समय इन्होंने कितने ही सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लिया तथा उसी अवसर पर पंडिनंबरा विश्वविद्यालय (Edinburgh University) ने इन्हें माननीय (Honorary) एसा एसा इति की उपाधि से सम्मानित किया।

यहां यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उसी वर्ष के अगस्त (वि० सं० १६७४ प्रथम भाइपद) मास में 'हाउस ऑव् कॉमन्स' में भूतपूर्व भारत-मन्त्री मि॰ मांटेगू-हारा की जानेवाली अंग्रेज़ों की भारतीय-नीति-सम्बन्धी घोषणा में इन (महाराजा साहब )का कम हाधन था। इस विषय में ई० स० १६१७ ता० १ जुलाई (वि० सं० १६७४ आबाह सुदि ११) के तार में बाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने इन्हें लिखा—'आपने अपना कार्य प्रामाणिकता के साथ अच्छी तरह से पूरा किया है।" उसी वर्ष नवम्बर (कार्तिक) मास में दिझी में होनेवाली 'नरेंद्र-सभा' (Princes Conference) के उद्घाटन के अवसर पर भी उक्त वाइसराय ने इनके कार्यों की सराहना की।

भारत में रहते समय भी महाराजा साहव युद्ध के कार्यों से विमुख न हुए और अंग्रेज़ सरकार को हर प्रकार से सहायता देते रहे। प्लेग और

इम्मलुएन्ज़ा जैसी भयद्वर व्याधियां राज्य में महाराजा का किल जाने पर भी महाराजा साहय ने लगभग हाई हजार रंगकट वीकानेर राज्य से भेजे। विव संव

१६७४ वैशाख विद १ (ई० स० १६१= ता० २७ अप्रेल ) को दिल्ली में युद्ध-संबंधी मंत्रणा के लिए 'वार कान्फ़रेंस' हुई, जिसमें भाग लेने के लिए वाइसराय का पत्र पहुंचने पर इन्होंने उक्त कान्फ़रेंस में समिमलित होकर उसमें भाग लिया, जिसकी ता० ६ मई (वैशाख विद ११) के पत्र में लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने बड़ी प्रशंसा की।

उसी वर्ष के जून (ज्येष्ठ) महीने में पुनः तंदन नगर में 'इंपीरियल वार केविनेट तथा कान्फ़रेन्स' होनेवाली थी, जिसमें भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि की दैसियत से सिम्मलित होने के लिए श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से इनके नाम निमन्त्रण पहुँचा, परन्तु राज्य सम्बन्धी कई श्रावश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ये उस निमन्त्रण को स्वीकार न कर सके ।

युद्ध का प्रारंभिक इतिहास जर्मनी की विजय-गाथाश्रों से परिप्रक है। वि० सं० १६७१-७२ (ई० स० १६१४-१४) के बीच बेल्जियम और फ्रांस के कुछ भागों पर जर्मनी का अधिकार हो महायुद्ध की गतिविधि गया, परन्त वि० सं० १६७१ ( ई० स० १६१४) की माने ( Marne ) की लड़ाई में फ़ांस की शक्ति चूर्ण करने में समर्थ न होकर उसने उस की ओर दृष्टि फेरी। हिन्देनवर्ग ( Hindenburg ) तथा मैकेन्सेन ( Mackensen ) की अध्यत्तता में रूस पर के आक्रमणों में लगा-तार जर्मनी को सफलता मिलती गई। थोड़े समय में ही सस के कितने एक भाग पर उसका अधिकार हो गया, परन्तु उन्हीं दिनों वहां ( कस में) गृहक लह मच गया, जिससे बाध्य होकर उस( कस )को युद्ध से विसग होना पड़ा। इसी अवधि में जर्मनी के विरोधियों की संख्या बढ़ गई। क्रमशः जापान, इटली, क्रमानिया और अमेरिका ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूनान (Greece), स्याम, चीन, ब्रेज़ील (Brazil) तथा मध्यवर्ती और दिस्तिशी अमेरिका के अन्य राज्य भी ई० स०१६१७ तक उसके विरोधी हो गये। टकीं और बल्गेरिया ने भी जर्मनी का साथ दिया, पर इतने बड़े बड़े राज्यों के एक तरफ़ हो जाने से वे अपनी हानि करने के अतिरिक्त और कुछ न कर सके। यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के युद्ध में भाग तेने श्रीर धन-जन की सहायता देने के कारण ही युद्ध का इतिहास प्लट गया। जर्मनी को अभी तक विजय की आशा वनी हुई थी। कस की शक्ति विनष्ट करने के बाद वह पश्चिम की श्रोर मुड़ा श्रीर उसने 'मानें' नामक स्थान पर पुनः मोरचा जमाया। प्रारम्भ में उसे सफलता मिली श्रीर उसके सैनिक पेरिस से ४० कोख दूरी पर जा पहुंचे। ठीक इसी समय अमेरिका से सहायता पहुंच जाने के कारण जर्मनी को पुनः विकल-मनोर्थ होकर पीछे इटना पड़ा। धीरे धीरे बर्दून (Verdun), रीस्त

(Rheims), बाइप्रेस (Ypress) आदि विजित स्थान उसके हाथ से निकल गये। ई० स० १६१८ के सितम्बर (वि०सं० १६९४ भाइएद) मास में हिन्देनवर्ग का मोर्चा भी मिन्न राष्ट्रों के प्रयत्न से नष्ट हो गया। अक्टोबर (आश्विन) मास में जर्मनी को बेटिजयम का किनारा छोड़ देना पड़ा और कितने ही जीने हुए स्थान भी खाली कर देने पड़ें। चार वर्षों के लंबे युद्ध के कारण बलगेरिया और टकी की शक्ति जीश हो गई थी, अतएब उन्होंने युद्ध से विसुख होने में ही भलाई समभी।

श्रसंख्य धन-जन युद्ध में होम देने पर भी जब जर्मनी की मनी-कामना सफल न हुई तो वहां के निवासियों की मनोवृत्ति भी बदलने लगी, क्योंकि वे युद्ध के महान् बोभ से दवे हुए होनें के कारण जीवन-निर्वाह्य के साधारण साधन जुटाने में भी असमर्थ थे। उस समय वहां भयानक फ्रांति की संभावना थी। यह देख साम्राज्य-लोलुप सम्राट् कैसर प्राणों के भय से जर्मनी का सिंहासन त्यागकर हॉलैंड में जा रहा। ऐसी परिस्थिति में जर्मनी के लिए भी केवल संधि का मार्ग ही रह गया।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि जिस युद्ध का प्रारंभ ई० स० -१६१४ (वि० सं० १६७१) में हुझा था, वह ई० स० १६६⊏ (वि० सं०

महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों. की विजय १६७५) तक वरावर चलता रहा। इस युद्ध में सब राष्ट्रों की धन और जन की महान् ज्ति हुई, जिससे वे अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध वंद् होने की ही

कामना करते थें, परन्तु सर्वप्रथम युद्ध वंद करने का प्रस्ताव करे कौन ? क्योंकि जो प्रथम प्रस्ताव करता वही पराजित राष्ट्र माना जाता । ई० स० १६१७ (वि० सं० १६७३-७४) तक किसी मी राष्ट्र को अपनी हेंगे दिखलाना स्वीकृत न था, किन्तु जब जर्मनी ने अधिकांश राष्ट्रों को शत्रु यना लिया और सहायता का प्रत्येक मार्ग वन्द हो नया तव उसकों चारों तरफ निराशा दीख पड़ने लगी । उसके साथी आस्ट्रिया हंगरी, टकीं और वस्पेरिया पहले ही शक्तिहीन हो गये थे एवं वहां क्रांति का स्प्रपात हो गया था। इसी समय मित्र राष्ट्रों का वल बढ़ने लगा और उन्होंने जर्मती

को चारों तरफ़ से दवाकर पीछे हटने पर बाध्य किया। जब वहां भी गृह-कलह मचने की संभावना दीख पहने लगी तो विवश होकर जर्मनी की तरफ से अमेरिका के तत्कालीन मेसीडेंट विल्सन (President Wilson)-द्वारा संधि का प्रथम संदेश भेजा गया। मित्र राष्ट्र भी इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के पन्न में थे, इसलिए ज्योंही यह सन्देश उनके पास पहुंचा, उन्होंने आवश्यक परामर्श करने के पश्चात संधि की शर्तें स्थिर की। उनकी सूचना दिये जाने पर शज़-राष्टों ने भी उसे स्वीकार कर युद्ध स्थागित करना ही कल्याणकारी समसा । फलस्यस्य ता० ११ नवंबर (वि० सं० १६७१ कार्तिक सुदि =) को युद्ध में भाग लेनेवाले राष्ट्रों ने अपने हथियार डाल दिये। निस्तन्देह जब तक संसार में इतिहास का अस्तित्व रहेगा, यह दिख्स स्मर्शीय रहेगा।

उपर्यक्त ता० ११ नवंबर को जो युद्ध वन्द किया गया, वह केवल हो सप्ताह के लिए ही था। इसी वीच फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर में यूरोपीय राष्ट्रों के बड़े-बड़े नेताओं ने एकत्रित होकर विचार-विनिमय ं किया और ता० २७ नवम्बर (मार्गशीर्य बदि ६ ) को अस्थायी रूप से संधि होकर वर्लें लिज ( Verseilles ) नगर ( फ्रांस ) में स्थायी रूप से संधि की शतों का निर्णय करना निश्चित हुआ।

इस यूरोपीय महायुद्ध में भारत ने अंग्रेज़ सरकार को धन श्रीर जन से पूर्ण रूप से सहायता दी थी. अतएव निश्चय हुआ कि भारत की श्रोर से भी प्रतिविधियों को संधि-सम्प्रेलन में भाग

महाराजा का संधि-सम्मेलन लेने का अवसर दिया जावे । त्रिटिशः मंत्रिमंडल ने भारतीय नरेशों में से महाराजा साहब तथा सर

सत्येंद्रप्रसन्न सिनहा को प्रतिनिधि बनाकर भेजना निश्चित किया।

इस निर्णय की सचना इंग्लैंड से आने पर वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ई० स० १६१८ ता० १४ नवम्बर (वि० सं० १६७४ कार्तिक

<sup>(</sup>१) यह पीछे से लॉर्ड एस॰ पी॰ सिनहा के नाम से प्रसिद्ध होकर विहार का गवर्नर बना दिया गवा था।

सुदि १२) को तार-द्वारा इनको लिखा—"विटेन के प्रधान मन्त्री का आग्रह है कि आप बहुत शीव इंग्लैंड को रवाना हों। इस यात्रा के लिए छिंदवाड़ा बोट का विशेष रूप से प्रबंध किया गया है, जो ता० २३ (मार्गशीर्ष विद ६) को वम्बई से प्रस्थान करेगा और सर सिनहा उसी दिन इस वोट से यात्रा करेंगे। यदि सम्भव हो तो इस यात्रा के पूर्व आप मुक्तसे दिल्ली आकर मिलें।"

वाइसराय का उपर्युक्त तार पाकर इन्होंने भी शीघातिशीघ इंग्लैंड-यात्रा की तैयारी कर ली और वाइसराय आदि से समयोचित परामर्श पाने के पश्चात् ये ता० २० को चीकानेर से प्रस्थान कर अपने स्टाफ़ के साथ वम्बई पहुंचे और वहां से उफ़रिन जहाज़-द्वारा इंग्लैंड को रवाना होकर यथासमय लन्दन पहुंचे । फिर वहां सम्राट् की तरफ़ से महाराज़ा साहब को, इनके भारत का प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाने की, ई० स० १६१६ ता० १ जनवरी (वि० सं० १६७४ पौष विद १४) को सनद प्राप्त हुई।

तदनन्तर इन्होंने संधि-सम्मेलन के प्रत्येक श्रधिवेशन में पूर्ण कप से भाग लेकर श्रपने उत्तरदायित्व का यथोचित कप से पालन किया। कई महीनों तक विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक विचार-विमर्थ के वाद श्रन्त में ई० स० १६१६ ता० २८ जून (वि० सं० १६७६ श्रापाट सुदि १) को वसेंलिज़ का सन्धि-पत्र लिखा गया। उसमें भारतीय प्रतिनिधि श्रौर ब्रिटिश साम्राज्य के साभेदार की हैसियत से महाराजा साहब के भी इस्तास्तर हुए।

इस यूरोप-प्रवास के समय ता० २४ जून (आषाढ विद १२) को ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी ने डी० सी० एतः (डॉक्टर ऑव् सिवित लॉ) की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया।

सात मास तक संघि-सम्बन्धी कार्यों में भाग तेने के पश्चात् ये ता० १६ जुलाई (वि० सं० १६७६ श्रावण वदि ७) को बीकानेर पहुंचे। प्रधान मन्त्री राइट ऑनरेवल् डी० लायड ऑर्ज (Right Honourable D. Lloyd George) ने इनके इंग्लैंड से प्रस्थान करते समय इन्हें अपने ता॰ २८ जून के पत्र में लिखा था—

इसी प्रकार भारत-मन्त्री राइट ऑनरेबल् एड्विन मांटेगू ( Right Honourable Edwin Montagu ) ने भी अपने ता० २४ जून ( आषाढ विद १२ ) के पत्र में इनके कार्यों की प्रशंसा की थी। भारत में लौटने पर वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने ता० ६ अगस्त ( आषण सुदि १३ ) के पत्र में इस महान कार्य में योग्यतापूर्वक भाग लेंने के लिए महाराजा साहब को षधाई दी और अन्य अवसरों पर भी प्रशंसायुक्त वाक्यों में युद्ध तथा संधि के समय किये गये इनके कार्यों का उल्लेख किया। ई० स० १६१६ के नवंबर ( वि० सं० १६७६ मार्गशीर्ष ) मास में दिल्ली में "नरेंद्र-सभा" का अधिवेशन हुआ। उस समय ग्वालियर के मृतपूर्व महाराजा माध्वराव सिंधि सम्मेलन में होनेवाले साम्राज्य हितकारी कार्यों की सराहना की।

साम्राज्य की सहायताथे पहले भी बीकानेर के नरेशों ने यथा-अवसर श्रंग्रेज़ सरकार को सेना श्रादि से सहायता दी थी, जिसका वर्णन असङ्गानुसार ऊपर हो चुका है, पर इस युद्ध में बीकानेर की श्रोर से महाराजा की सेना श्रीर स्वयं इन्होंने भाग लेकर जो सहायता दी वह बड़ी महत्वपूर्ण गिनी गई। युद्ध सम्बन्धी कान्फ़रेंसों, सिन्ध-सभा श्रादि में महाराजा ने योग देकर ब्रिटिश सरकार का हितसाधन किया। राज्य-परिवार के श्रीतिरिक्त प्रधान मन्त्री, भारत मन्त्री, भारत के वाइसराय, पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों, युद्ध के अफ़सरों तथा भारत में रहनेवाले कई पोलिटिकल अफ़सरों ने महाराजा साहब की बड़ी प्रशंसा की । ई० स० १६२१ (बि॰ सं० १६७८) में जब प्रिंस ऑव् चेल्स (सम्राद् पडवर्ड अष्टम) का बीकानेर में आगमन हुआ, तब ता०२ दिसंबर (बि॰ सं० १६७८ मार्गशीर्ष सुदि ३) को राजकीय भोज के अवसर पर उक्त प्रिंस ने महाराजा साहब द्वारा होनेवाली सहायता की जो प्रशंसा की वह नीचे लिखे अनुसार हैं—

'इस बात का विश्वास दिलाना श्रनावश्यक है कि में अपनी बीकानेर पात्रा की तरफ़ कई कारणों से बड़ी उत्सुकता के साथ देखता रहा हूं। प्रथम तो में आप के देश में आकर आपके साथ की अपनी निजी मित्रता को सुदृढ़ बनाना चाहता था और दूसरे में राठोड़-राज्य की इस राजधानी को स्वयं देखना और इसके बारे में यह जानना चाहता था कि आखिर इस रेतीले प्रदेश में वह कौनसा जादू है, जिसके वल पर मेरे बंग्यवालों के प्रति राज्य-भक्ति का पौधा यहां "तज" वृक्त के समान हरा रहता है और दूसरे राज्यों के साथ सेवा-भाव में अग्रिम रहने के लिए पारस्परिक होड़ की वृद्धि कराता है।

'वीकानेर राज्य श्रीर यहां के शासकों-द्वारा की गई सेवाएं इतनी विख्यात हैं कि मेरा उनकी प्रशंसा करना श्रनावश्यक है।

'समय अनेक वस्तुओं का नाश कर देता है, लेकिन वह सन्धि,' जिसके द्वारा हमारा तथा बीकानेर राज्य का मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हुआ, अब सी वर्ष से अधिक पुरानी हो गई है। उसके द्वारा जो मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हुआ वह समय की अवहेलना करता है तथा पूर्ण शक्ति-प्राप्त नौजवानों की "नाड़ी" के समान जीवित है। ईश्वर को धन्यवाद है कि सर्घों पहले जिन स्थों ने हमें बांधा था वे ढीले पड़ने के स्थान में और भी हड़ हुए हैं।

'आपके पूर्व भी अंग्रेज़ सरकार को आपके राज्य की राज्यकी राज्यकी राज्यकी राज्यकी राज्यकी स्वार्यों में की गई सहायता तथा राद्यके समय महाराजा सरदारसिंह द्वारा बीरता-

पूर्वक संरक्षण में लिये गये अंग्रेज़ व्यक्तियों पवं हांसी हिसार में विद्रोहियों के विरुद्ध उसकी दी हुई सहायता से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य संधि की शतों को कितना अधिक महत्व देता है।

'श्रापने सिंहासनारुढ़ होने के वाद कोई भी ऐसा श्रवसर न जाने देकर यह साबित कर दिया है कि श्रेश्रेज़ सरकार श्रापकी परम्परागत राज-भक्ति तथा साम्राज्य पवं सम्राट् के प्रति श्रापकी निजी मैत्री पर पूरा-पूरा भरोसा कर सकती है। श्रापके ऊंटों के रिसाले ने चीन श्रोर सोमालीलेंड में प्रशंसा के योग्य कार्य किया। पीछे से तीन टुकड़ियों-द्वारा श्रोर संगठित होकर उसने महायुद्ध में भाग लिया श्रीर राजपूतों की परंपरागत वीरता श्रोर स्वामि-भक्ति को बनाये रक्खा।

'आपकी वक्तता और स्वयं आज शाम के मेरे निरीक्षण ने मेरे मन में उन दिनों की मधुर स्मृति जागृत कर दी है, जब हमारे संसर्ग में यह रिखाला युद्ध के समय स्वेज़ नहर पर पूर्वी साम्राज्य के मार्ग का रक्षण कर रहा था।

'आपने स्वयं चीन युद्ध तथा महायुद्ध में तीन महाद्वीपों में कार्य किया। केवल वाइसराय की प्रार्थना के कारख, जो कई महत्वपूर्ण विषयों पर भारत में ही आपकी सहायता के इच्छुक थे, आप युद्ध के अन्त तक इमारा साथ देने से वंचित रहे।

'यह कहना व्यर्थ है कि युद्ध के समय आपकी हर प्रकार की उदारतापूर्ण सहायता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आपका धीकानेर राज्य के सब साधन सम्राट् को आपण कर देना केवल निर्मृत कथन न था।

'वार केविनेट में किये गये आपके कार्य तो इतिहास का एक अंग ही हैं। यह आपकी प्रशंसनीय सेवाओं के अनुरूप ही हुआ कि इतने बड़े त्याग-द्वारा पाई गई विजय के बाद के सिन्धपत्र पर आप भी हस्ताक्तर करने के लिए चुने गये।

'यह सचमुच मेरे लिए बढ़े आनंद का विषय है कि आज रात्रि

को मैं स्वयं इन अधक सेवाओं 'एवं राज्य मिक के लिए आपको वधाई देने के लिए उपस्थित हूं।

'हम लोग इस समय ऐसी परिस्थित से गुज़र रहे हैं, जब पुनर्तिर्माण का प्रश्न स्वभावतया ही उतना जटिल और खतरनाक प्रतीत होगा, जितना कि वह युद्ध, जिसमें से हम अभी सफलता के साथ निकले हैं। ऐसे अवसर पर मुसे यह सोचकर खुशी है कि हम आपकी सहायता पर निर्भर रह सकते हैं और आपकी शासन-संबंधी बोग्यता और भीति कुशकता पर पूरा-पूरा विश्वास कर सकते हैं।'

संधि स्थापित होने तथा मिश्र और पैलेस्टाइन का कार्य समाप्त होने पर लगभग ४ वर्षों के बाद वि० सं० १६७४ माघ विद १३ (ई० स०

बीकानेर की सेना का युद्ध-केत्र से लौटना १६१६ ता० २६ जनवरी) को बीकाकेर की सेना स्वदेश लौटी। इस अवसर पर भारत के सेनाध्यक्त जैनरल सर चार्स्स मनरो (Sir Charles Munro)

ने ता० ३० को लिखा—"आपके इम्पीरियल सर्विस दुष्स के युद्ध से लौटने पर मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आपको तथा आपकी बीर सेना को युद्ध के समय साम्राज्य की सेवा करने के उपलच्य में वधाई होता हूं।" महायुद्ध में बीकानेर की कंट सेना के ४७ व्यक्ति काम आये तथा इसके अतिरिक्त १४० बीकानेरी सैनिकों ने भारतीय सेना के साथ रहकर सहते हुए बीरगति पाई।

इस लड़ाई में सब मिलाकर बीकानेर राज्य का एक करोड़ रुपया ध्यय हुआ, जिसमें सेना मेजने के खर्च आदि के साथ अप्रेज़ सरकार की

महायुद्ध में दी गई आर्थिक सहायता क़र्ज़ तथा चंदे में दी गई रक़में भी शामिल हैं। स्वयं महाराजा साहब ने ३६७००० रुपये निजी कोष से तथा अन्य राजघराने के लोगों ने ४१०६०

रुपये दिये।

महाराजा साहब की खुद के समय की गई सेवाओं की अंग्रेज़े सर-कार ने बड़ी प्रशंसा की। वि० सं० १६७४ फाल्गुन विद १४ (ई० स० १६१ :: ६६ महायुद्ध की सहायता की प्रशंसा ता० ११ मार्च ) को लॉर्ड चेम्सफ़र्ड ने तार-द्वारा इन्हें स्वित किया—"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर समय और प्रधानतया महायुद्ध में की गई

श्रापकी महान् सेवाश्रों की मैंने और सम्राट् की सरकार ने वड़ी प्रशंसा की है। श्रापने स्वयं युद्ध में सम्मिलित हो कर तथा श्रपने 'इम्पीरियल सर्विस ट्रुप्स' को भेजकर बीकानेर के इतिहास में एक और गौरवपूर्ण पृष्ठ जोड़ दिया है।"

इजिप्श्यित एक्सिपिडिशनरी फ़ीर्स (Egyptian Expeditionary Force) के सेनाध्य स सर आर्थिबाल्ड मरे (Sir Archibald Murray) ने वि० सं० १६७३ भाइएद विद २ (ई० स० १६१६ ता० १४ अगस्त ) के तार में लिखा—"मुक्ते इस बात को स्वित करते हुए एरम हर्ष है कि आपकी ऊंट सेना की दो दुकड़ियां हाल की सभी लड़ाह्यों में शामिल रहीं और इस बीच उन्होंने अमूल्य सेवाएं की । मैं इतना अच्छा कार्य करने के लिए उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं।"

इसी प्रकार फ़ांस में लड़नेवाली इंडियन आर्मी कोर (Indian Army Corps) के सेनानायक जेनरल सर जेम्स विलक्षंक्स (General Sir James Willcocks) ने महाराजा साहब के नाम के अपने पत्रों में बड़ी स्रोजपूर्ण शब्दावली में इनकी वीरता के कार्यों का वर्णन किया है। इनके स्रतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी प्रशंसात्मक शब्दों में ही श्रीकानेर राज्य की सेवाओं का उद्धेस किया है।

यूरोप और मिश्र देश में महायुद्ध के समय बड़ी बीरता दिखलाने के संबंध में जार्ड फ़ेन्च (Lord French) और लेफ्टेनेन्ट जैनरल सर जॉन

महाराना के सम्यान में वृद्धि होना मैक्सवेल (Lieutenant General Sir John Maxwell) ने अपने जरीतों में बड़े गौरव के साथ महाराजा साहव का नामोलेख किया है। इन

श्रमूल्य सेवाओं के बदले में सम्राट् ने वि० सं०१६७४ के पौष (ई० स०१६१= जनवरी) मास में इन्हें के० सी० बी० (नाइट कमांडर श्रॉव् दि बाध) का खिताव, ई० स०१६१४ का स्टार (Star) और श्रंप्रेज़ी युद्ध तथा विजय के पदक (British War and Victory Medals) प्रदान किये। उसी वर्ष के अगस्त मास में मिश्र के खुलतान ने इन्हें ग्रैन्ड कॉर्डन ऑव् दी ऑर्डर आव् दि नाइल (Grand Cordon of the Order of the Nile) के सम्मान से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त महायुद्ध में किये गये अन्य कायों के लिए ई० स० १६१६ ता० १ जनवरी (विंग् संग् १६७६ पौष विद १४) को सम्राट् ने इन्हें जींग सींग बींग ओंग (नाइट ग्रैन्ड कॉस ऑव् दी रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर) की और दो वर्ष बाद ई० स० १६२१ (विंग् संग् १६७५) में जींग बींग ई० (Grand Crossof the British Empire) की उपाधियां दीं। ई० स० १६१८ (विंग संग १६७४) में महाराजा साइव-की सलामी की तोपों में दो तोपों की वृद्धि होकर ज़ाती सलामी की तोपें १६- नियत की गई तथा ई० स० १६२१ (विंग संग १६७७) में राज्य के अन्तर्गत इनकी सलामी की तोपें स्थायी कप से १६ स्थिए हुई।

युद्ध के समाप्त होने एर शुजुओं से छीने हुये दो हवाई जहाज़, दों तुर्की बन्दुकें,- सात: मशीनगर्ने, इक्यानवे राइफ़िलें, कुछ तलवारें

संग्रेन सरकार-द्वारा अन्य अप्रदार मिलना तथा पिस्तौलें आदि युद्ध के स्मृति-स्वक्रप बीकानेर राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरक्र से भेंट की गई।

गंगा रिसाले के अफ़सरों और सैनिकों को भी इस अवसर पर अंग्रेंज़ सरकार ने विस्मरण नहीं किया। निम्निलिखित व्यक्तियों को महायुद्ध के गंगा रिसाले आदि के अफ़सरों समय-वीरता दिखलाने के लिए जिताब, सम्मान को जिताब मिलना तथा पटक आदि मिले—

- (१) सी० म्राई० ई० (कस्पेनियन ऑव् दी ऑर्डर ऑव् दी इंडियन परपायर)—लेंफ्टेनेंट कर्नन्न ए० के० रॉलिन्स, डी० एस० म्रो०, सीनियर स्पेशन सर्विस म्राफ़िसर, गंगा रिसानाः।
- (२) सी॰ वी॰ ई॰ (कमान्डर ख्रॉव् दी.वृटिश प्रमायर)—लेफटेनेंट कर्नल प॰ के॰ रॉलिन्स तथा लेंफटेनेंट कर्नल कुँवर जीवराजसिंह',

<sup>(</sup>१) ग्रन मेजर जेनरक राजा जीवराजसिंह, सांख्वा।

## कमांडेंट गंगा रिसाला।

- (३) डी० एस० ओ० (कम्पेनियन ऑव् दी डिस्टिग्विश्ड सर्विस ऑर्डर)— केप्टेन (अव मेजर) ए० जे० एच० चोप, स्पेशल सर्विस आफ़िसर, गंगा रिलाला।
- (४) श्रो० बी० ई० (श्राफ़िसर श्रॉव् दि श्रॉर्डर श्रॉव् दि वृटिश एम्पायर)— मेजर जे० जी० रे, स्पेशल सर्विस श्राफ़िसर, गंगा रिसाला।
- ﴿ ५ ) श्रॉर्डर श्रॉव् वृटिश इिएडया, प्रथम श्रेणी, सरदार बहादुर के जिताब सिंहत लेक्ट्रेनेंट कर्नल कुंवर जीवराजिसहः, लेक्ट्रेनेंट कर्नल टाकुर मोतीसिंह, कमांडेंट, गंगा रिसाला तथा मेजर गुरुवक्शसिंहः, प्रसिस्टेंट कमांडेंट, सादृल लाइट इन्फ्रेन्ट्रा।
- (६) आँडैर ऑव् कृटिश इंडिया, द्वितीय श्रेणी; बहादुर के जिताब सहित जेअटेनेंट कर्नल कुंवर जीवराजिंसह, लेअटेनेंट कर्नल ठाकुर मोतिसिंह; भूतपूर्व मेजर ठाकुर शिवनाथिंस्ह, एसिस्टेंट कमांडेंट, मेजर ठाकुर किशनसिंह, एसिस्टेंट कमांडेंट तथा कैण्टेन जैदेवसिंह, एडज्रटेंट।
- ( ७ ) इंडियन ऑर्डर ऑर्व् मेरिट, द्वितीय श्रेणी—जमादार भूरासिंह बीदाबत. तथा लैंसनायक ऋतीव्हां।
- ( = ) इंडियनः डिस्टिन्बिश्ड सर्वित पदक—मेजर ठाकुर मोतीसिंहः कप्तान ठाकुर बाल्ससिंहः लेफ्टेनेंट चन्दनसिंहः स्वेदार जोहरीसिंहः जमादार सादूलसिंहः जमादार भूरसिंह शेखावतः श्रॉनरेरी जमादार श्वाजावस्थः सक्षर फ्रेज़श्रलीखांः नायक सुगनसिंहः सवार बलवंतासिंह तथा सवार धीरसिंह ।
- ( ६ ) इंडियनमेरिटोरियस सर्विसंपदक—हवल्दार मेजर श्रब्दुलरहमानखां; हवल्दार मेजर तोतासिंह; नायक इलाहीबक्श; सवार मंगलसिंह तथा हवलदार कल्यागुराय।
  - इनके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों को विदेशी सम्मान प्राप्त हुए---
- (१) ऑर्डर ऑव् दि सर्वियन व्हाइट ईगल—लेफ्टेनेंट कर्नल कुंबर जीवराजसिंह।

- (२) कॉर्डन श्रॉव् दि श्रॉर्डर श्रॉव् दि नाइल, चतुर्थ श्रेगी—कैप्टेन ए० जे० एच० चोद।
- ; (३) रशियन झॉर्डर झॉव् दि कॉस झॉव् सेंट जॉर्ज, चतुर्थ श्रेगी—सबार छोगसिंह।
  - (४) सर्वियन सुवर्ण पदक—नायक जस्स्सिंहः सवार नामसिंह तथा सवार गम्नुरमुहम्मद्।
  - ( ४ ) सर्वियन रजत पदक—सवार हुक्मसिंह।

यूरोपीय महायुद्ध-सम्बन्धी कार्यों में पांच वर्ष तक महाराजा साहब ने योग दिया पवं सेना आदि की राज्य से सहायता दी गई, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। इस बीच में इनके-द्वारा महायुद्ध के समय राज्य में होनेवाली अन्य घटनाए प्रतिष्ठित ज्यक्तियों का बीकानेर में आगमन हुआ,

उनका उल्लेख नीचे किया जाता है-

वि॰ सं॰ १६७० (ई॰ स॰ १६१३) में भारत का बाइसराय लॉर्ड हार्डिंज पुन: बीकानेर गया।

अपनी अगाध पिरुभक्ति के कारण महाराजा साइब ने अपने पिता
महाराज लालसिंह की स्मृति में पहले ही राजधानी में लाखों रुपये की लागत
से विशाल पर्व सुन्दर महल, उद्यान आदि बनवाकर उसका नाम लालगढ़
रक्खा था। वहां अय इन्होंने उक्त महाराज की सफ़ेद संगममेर की सुन्दर
प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्घाटन वि० सं० १६७२ मागैशीर्ष विदे ३
(ई० स० १६१४ ता० २४ नवंबर) को लॉड हार्डिज-हारा हुआ। उसअवसर पर उसने इनकी अपूर्व पिरुभक्तिका वर्णन करते हुए इनके सफल
शासन की प्रशंसा की।

भारत में हिन्दुओं का बाहुल्य होने पर भी इस देश में हिन्दुओं के जातीय विश्वविद्यालय का अभाव था । यह वात धर्मप्राण महामना पंडित मदनमोहन मालवीय को निरन्तर खटकती थी। अतपव उन्होंने भारत के विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने का

संकल्प किया । अपने विचार को कार्यक्रप में परिगत करने के लिए उन्होंने भारत के कई प्रमुख नरेशों का सहयोग प्राप्तकर धन संप्रह करना श्रारंभ किया। देश श्रीर जाति-हितकारी कार्यों से महाराजा साहव को प्रारंभ 🗸 से ही अनुराग था, इसलिए इन्होंने इस महत् कार्य में यथोचित सहायता दी और इस विद्यालय के लिए नियमित वार्षिक सहायता भी स्थिर कर दी। वि० सं० १६७२ माघ सुदि १ (ई० स० १६१६ ता० ४ फ़रवरी ) ग्रुऋषार को बाइसराय लॉर्ड हार्डिज के द्वारा 'हिन्द विश्वविद्यालय' का शिला-न्यास हन्ना। तिमंत्रित होते पर अन्य भारतीय नरेशों के साध-साध ये भी उस उत्सव में सिमालत हुए । उस समय इनका वाइसराय के श्रतिरिक्त काश्मीर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, कालावाड़, डूंगरपुर, श्रतवर, दतिया, नामा के नरेशों एवं महाराजा सर प्रतापसिंह श्रादि से भिलना हुआ । महाराजा साहब प्रारम्भ से ही इस विश्वविद्यालय के संरत्नक हैं। पीछे से ये इसके चांसलर निर्वाचित हुए और अब तक इस पद पर नियुक्त हैं। ई० स० १६२७ ता० ६ दिसंबर (वि० सं० १६५४ पौष वदि १) को उक्त विश्वविद्यालय ने इनको एल० एल० डी० ( डॉक्टर ष्ट्रॉव लॉ) की उपाधि देकर सम्मानित किया है।

इनके शासनकाल में थोड़े ही समय में राज्य में ४७० मील लंबी रेल्वे लाइन हो गृई। इससे राज्य श्रीर मजा को पूरा लाम हुआ। बीकानेर जैसे बड़े राज्य के लिए यह लाइन अपर्यात थी, इससे इन्होंने वि० सं० १६७२ के फाल्गुन (ई० स० १६१६ मार्च) मास में रतनगढ़ से सरदार-शहर तक रेल की एक शास्त्रा लगमग २८ मील लम्बी श्रीर जारी कर दी।

बीकानेर राज्य में जो शासन सुधार होकर सुख-शांति का विस्तार हुआ तथा आर्थिक डक्षतियां हुई, उसकी नींव स्वर्गवासी महाराजा हूं गरसिंह के द्वारा दी गई थी। अतप्व वहां के निवासियों ने उक्त महाराजा के गुणों से प्रेरित होकर उसकी चिरस्थायी स्मृति स्थापित करना अपना परम कर्तव्य समका। निदान उन्होंने सार्वजनिक रूप से धन एकत्रित कर राजधानी में क्रिले के मुख्य द्वार क्रणींगेल के सामने गंगानिवास पश्चिक

पार्क के किनारे उसकी प्रस्तर-प्रतिमा शिखरबंद छुत्री में संगमरमर की प्रशस्त बेदी पर स्थापित करना निश्चय किया । प्रतिमा के बनने पर वि० सं० १६७३ झाश्चिन सुदि ६ (ई० स० १६१६ ता० ४ श्रक्टोबर) को उसका उद्धादन हुआ। प्रजा के निवेदन करने पर यह कार्य महाराजा साहब ने अपने हाथ से किया।

शासन-प्रणाली को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वि० सं० १६७४ के द्वितीय भाइपद (ई० स० १६१७ सितंबर) मास में महाराजा साहब ने 'प्रजाप्रतिनिधि सभा' का कार्य विस्तीर्ण कर उसे 'व्यवस्थापक सभा' (Legislative Assembly) का रूप दिया और उसके सदस्यों की संख्या में भी बुद्धि कर दी, जिससे प्रजा के श्रधिकार बढ़ गये।

वि० सं० १६७७ (ई० स० १६२०) में महाराजकुमार शार्वुलसिंह की आयु १६ वर्ष की हो गई। महाराजा साहब ने उसको मेयो कालेज,

महाराजकुमार को शासना-थिकार देना अजमेर तथा यूरोप के विद्यालयों में न भेजकर आर्य संस्कृति की रक्ता के लिए कुशल और योग्य अध्यापकों-द्वारा अपनी देख-रेख में बीकानेर में

ही शिक्षा दिलवाई। साथ ही उसे राजपूतों के योग्य सैनिक शिक्षा भी दीं गई। फलतः महाराजकुमार ने शिक्षासंबंधी यथेष्ट ज्ञान प्राप्तकर अपने को उदार और होनहार सिद्ध किया। फिर उसको राज्य के प्रत्येक विभाग में काम सीखने का अवसर दिया गया, जिससे शासन सम्बन्धी कार्यों का उसे आवश्यक ज्ञान हो गया। वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में जब महाराजा साहब संधि-सभा में भाग लेने के लिए यूरोप गये, तब महाराजकुमार को भी अनुभव-वृद्धि के लिए अपने साथ ले गये।

ं उन दिनों महाराजा साहचं को शासन कार्य के अतिरिक्त अन्य साम्राज्य-हित के कार्यों में बड़ा अम करना पड़ता था, जिससे इनके स्वास्थ्य पर तुरा प्रभाव पड़ रहा था। अतप्त स्वास्थ्य-सुधार की कामना से इन्होंने महाराजकुमार को मुख्य मंत्री और केंसिल के सभापति के अधिकार देना निश्चित करे लिया। निदान ता॰ ६ सितम्बर (वि० सं० १६७७ भाद्रपद विदे १२) को चीकानेर में एक दरबार कर इन्होंने महाराजकुमार को मुख्य मंत्री श्रौर कोंसिल का सभापित निर्वाचित करने की घोषणा की। इस श्रवसर पर इन्होंने श्रपने विस्तृत भाषण में महाराजकुमार को संबोधन करते हुए मुख्यतः नीचे लिखी वातें कहीं, जो बड़ी ही महत्त्वपूर्ण श्रौर राजकुमारों के मनन करने योग्य हैं—

''''''यि मुभे श्रपना उपदेश एक वाक्य में कहना पड़े तो मैं तुमसे श्रथवा किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसे शासक होना है, यही कहूंगा कि ईश्वर, सम्राट, राज्य, प्रजा तथा स्वयं श्रपने प्रति सम्रे रहो।

'यक अच्छे हिन्दू और सच्चे राजपूत राजकुमार से मेरा यह कहना ध्यर्थ ही है कि इस लोक में सच्चे ब्यानन्द तथा परलोक में वास्तविक लाभ की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हो सकती, जिसे ईश्वर का भय नहीं है अथवा जो सत्याचरण्युक्त जीवन नहीं व्यतीत करता।

'वर्तमान समय में अधिकांश युवकों में यह प्रथा सी है कि वे अपने धर्म तथा गुरुजनों में ज़रा भी अद्धा नहीं रखते, पर मुसे इस वात की ख़ुशी है कि तुम्हें ऐसी भावनाओं के दुष्परिणाम का पूरा-पूरा झान है। सत्या- घरण के विषय में व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे ईश्वर अथवा उस धर्म में—जिसमें वह पैदा हुआ और जो इतनी पीढ़ियों तक उसके पूर्वजों के लिए अञ्छा था—विश्वास नहीं है अथवा जिसके मन में अपने माता-पिता तथा गुरुजनों के प्रति, चाहे वे किसी जाति और धर्म के क्यों न हों, अद्धा नहीं है, अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता।

'साथ ही यह देखना प्रत्येक शासक का फ़र्ज़ है कि उसके राज्य में सब धर्मों श्रीर जातियों को समान तथा निष्पत्त क़ानूनी संरक्षण मिलता है या नहीं प्रवं श्रम्य धर्मांवलम्बी लोगों को श्रस्तुविधाएं तो नहीं होतीं। धीकानेर राज्य का इतिहास धार्मिक श्रस्तहिष्णुता के मावों से सर्वथा मुक्त रहा है और यहां हिन्दू तथा मुसलमान सदा प्रेमपूर्वक रहते आये हैं। सुम्हारा ध्येय भी यही होना चाहिये कि धार्मिक विषयों में सब के साथ- समान रूप से स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन हो, पर इसके साथ-साथ इस बात की भी सावधानी रहनी चाहिये कि धर्म की श्रोट में किसी ऐसे आन्दोलन का प्रादुर्भाव न हो,जो प्रजा की शांति के लिए खतरनाक सिद्ध हो।

'श्रव में एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर श्राता हूं। किसी भी शासक का सर्वोच ध्येय और श्राकांता सर्वेव यही रहती है कि वह श्रपने पुत्र श्रथवा उत्तराधिकारी को श्रपने राज्य की "इज़्रत" तथा शासक के नाते श्रपने सम्मान और हकों को श्रजुरण कर से सौंप दे। कोई भी शासक, जो श्रपनी श्रसावधानी श्रथवा श्रन्य किसी कारणवश इनमें कमी करता है, श्रपने पूर्वजों और वंश के नाम पर धव्या लगाता है। .......

'ऐसे ही तुम अपने सरदारों की इक्कत एवं हक्कों तथा प्रजा के हक्कों की भी उसी भांति रहा। करने का प्रयत्न करना, जिस भांति कि तुम अपने हितों की रहा। करोगे, क्योंकि उनकी इक्कत की रहा। से हमारी इक्कत एवं शक्ति बनी रहेगी और हमारी प्रजा तथा सरदार हमारे राज्य के लिए कमज़ोरी का बाइस न होकर उसकी शक्ति का चिन्ह होंगे। ...... द

'तुम्हारा ध्यान अपने राज्य के उन सेठ-साह्कारों की ओर आकर्षित करना, जिन्होंने अपनी व्यापार-क्रशलता से इस राज्य का नाम भारतके एक कोने से दूसरे कोने तक ऊंचा कर रक्खा है, अनावश्यक है। यह ध्यान रखना कि वे संतुष्ट रहें और उनकी जायज़ आकांचाओं को तुम्हारी तरफ़ से सहानुभृतिपूर्ण सहायता प्राप्त हो। .....

'तुम्हारे जैसे उच्च स्थान-प्राप्त व्यक्ति से क्या-क्या आशाएं रक्सी आती हैं, इसको भी विस्मरण नहीं करना। साथ ही यह भी मत भूलना कि तुम्हारे में राजपूतों की परंपरागत न्याय, उदारता, धीरता, साहस, आखेट-प्रियता आदि की भावनायं, जो राठोड़ों के प्रधान गुण हैं, सिमिलित हैं।

'मित्र के प्रति सत्याचरण का श्रमाव न केवल भद्रता के विरुद्ध है, वित्क वह निम्नकोटि की पहसानफ़रामोशी होने के साथ-साथ राजनीति के खिलाफ़ हैं। कोई भी मित्र, चाहे वह कितना ही सचा क्यों न हो, यह नहीं चाहता कि जिस कार्य की पूर्ति के लिए यह साधन बनाया गया था, उसकी पूर्ति हो जाने पर वह दूर फेंक दिया जाय। इसका तात्कालिक परिणाम तो दुरा है ही, साथ ही इसका असर दूसरे लोगों पर बड़ा हानिकारक पड़ने / की संभावना रहती है।

'शासन-नीति के संबंध में मुक्ते यह कहना है, कि में कायों और शिक्त के विभाजन में बड़ा विश्वास रखता हूं। "" अतपव योग्य और विश्वासपात्र व्यक्तियों का निर्वाचन कर उनकी वास्तविक योग्यता और राज्यभक्ति का प्रमाख पा लेने और यह जान लेने पर कि वे सच्चे मन से राज्य के कार्यों में भाग ले रहे हैं, उनको शिक्तभर जायज़ सहायता एवं संरक्षण देना तथा उनके कार्यों में दिलचरपी लेकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये। पेसे कार्यकर्ताओं के कार्यों में उनका साथ दो और निर्भय होकर उनके योग्य कार्यों के बदले में उन्हें उपयुक्त अवसरों पर पुरस्कृत करो। साथ ही राज्य के अफ़सरों को भी यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सरकार कोई उदार संस्था नहीं है और उसमें अयोग्य, दुवल, ग्रैरिज़म्मेवार, कुचंरित्र, कार्येंच्छा सथा दिलचरपी से रहित व्यक्तियों के लिए गुंजाइश नहीं है।

'यदिःशासन-नीति श्रंकगिशत अथवा विज्ञान की मांति निश्चित नियमें पर अवलिवत होती, तो राजनीति की पहाड़ जैसी गलितयों से चवाव होना आसान था। ऐसा न होने के कारण एक समय जो कार्य-शैली अच्छी होती है वही दूसरे अवसर पर बुरी सिद्ध हो सकती है, लेकिन किर भी इस कियात्मक संसार में क्या ठीक है और क्या गलत इसकी निश्चित माप विद्यमान है। इसिलए थोंथे आत्माभिमान की माचना से प्रभावित होकर किसी भी अन्यायी अथवा वेईमान अफ़सर के विरुद्ध कार्रवाई करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिये। सची वात तो यह है कि राज्य का सम्मान इस वात से अधिक घटता है कि मले-बुरे का विचार किये विना ही राज्य के हर किसी कर्मचारी को हर समय सहायता दी जाय। ऐसे सव अवसरों पर सहानुभूति, हदता, साहस और न्याय-भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करना आवश्यक है।

'इस राज्य में शिचा में काफ़ी उन्नित हो रही है और मुक्ते संतोष है कि बीकानर के निवासी अपनी मात्मूमि की सेवा करने को विशेष रूप से उत्सुक हैं, लेकिन किर भी अभी हमारी सरकार को बहुत समय तक बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के छोहदों के लिए बाहर के लोगों की सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। "बीकानर बीकानेरियों के लिए हैं" इस सिद्धान्त का मुक्त से कहर माननेवाला और उसपर कार्य करनेवाला दूसरा व्यक्ति न होगा। लेकिन यदि अपने राज्य के सम्मान और शासन के सुवाद संवालन के लिए अपनी प्रजा में योग्य व्यक्ति न भिलता हो तो बाहर से किसी भी योग्य भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति को चुनने में किसी प्रकार का संकोच न करना चाहिये।

'इस विषय पर में एक बात श्रीर कह देना चाहता है। हमशासन के हर विभाग अथवा किसीभी एक विभाग के विशारद नहीं हो सकते। यह भी आवश्यक नहीं कि किसी एक विभाग का अधिक से अधिक झान होता हीं सबसे बड़ी अच्छाई हो। शासक के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि उसे व्यक्तियों के स्वभाव का ज्ञान हो। भारत के महान शासक झकबर (जो कहा जाता है कि अपना नाम तक नहीं लिख सकता था) और पंजाब के स्वामी महाराजा रणजीतसिंह (जो भी कुछ पढ़ा लिखांन था) ने अपना नाम रोशन किया, उसका कारण यही था कि वे मनुष्य स्वभाव के अञ्छे हाता थे। इसलिए अञ्छे व्यक्ति चुनना ही: आवश्यंक नहीं है, बहिक पेसे व्यक्ति चने जायें, जो नीकरियों के लिए सर्वथा उपयुक्त हों। आवश्य-कता पढ़ने पर कार्य-पट्ट व्यक्तियों को सलाह मशिवरे के लिए बुलाया जा सकता है। स्मरण रक्खों कि तुम्हारे अफ़सर शासन-यंत्र के कल-पूर्जे हैं और उनके भले बुरे होने के अनुसार ही शासन-प्रवंध की प्रशंसा ऋथवा बुराई होगी। उनके सामने स्वयं उच श्रादर्श रखकर उनका धरातल ऊंचा रक्लो श्रीर ध्यान रक्लो कि वे अपना कार्य ठीक ठीक ही नहीं बहिक पूरे उत्साह के साथ-मशीन की तरह नहीं, बहिक मनुष्यों की तरह, राजा और प्रजा की मलाई को दृष्टि में रखते हुए-कर रहे हैं।

'साथ ही ऐसा प्रवन्ध करना जिससे तुम्हारे शासन के किसी भी शिभाग में फ़जूलखर्ची न हो। हिसाव और जांच की गलती के कारण राजकीय धन का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिये। फ़जूलखर्ची रोकने का / यह अर्थ नहीं है कि वचत पर कड़ी से कड़ी नज़र रक्खी जाय। "अर्थ विभाग" का सिद्धांत—"राज्य की रहा, सम्मान और इज़त के अनुरूप यचत"—होना चाहिये। किसी भी ऐसे कर के संबंध में, जो न्यायतः लिया जा सकता है अथवा जो परिस्थितवश लगाना आवश्यक हो जाता है, यह देख लेना लाजिमी है कि वह असमान तो नहीं है और उसका बोमा लोगों पर अश्विक तो नहीं पड़ता।

'शिक्ता की वृद्धि तथा अस्पतालों द्वारा जनता को सहायता पहुंचाने की ओर मेरा विशेष ध्यान रहा है और प्रारम्भ से ही मैंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इन प्रशंसनीय कार्यों में उदारतापूर्वक सहायता दी जाय। मुक्ते यक्तीन है कि इन दोनों विभागों की तरफ़ तुम्हारी भी निजी दिल चस्पी रहेगी और इन्हें समुचित सहायता भिलती रहेगी। जब तक यहां के निवासियों के स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान न दिया जायगा वे कमज़ोर बने रहेंगे और जब तक उन्हें ठीक रूप से शिक्ता न दी जायगी वे राज्य की सेवा के योग्य न होंगे। वंस्तुतः ये दोनों बातें ही राज्य की उन्नति एवं शक्ति के लिए आवश्यक हैं।

'पश्चिमी संस्थाओं की अच्छी बातों का वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अनुकरण करना अच्छा मानते हुए भी में कहूंगा कि अपनी प्रणाली की उत्तमता अथवा स्थानीय पिस्थितियों एवं भावनाओं के अनुसार उसमें जो कुछ उचित है उसको शीव्रता में त्याग देना अथवा नुरा कहना ठीक नहीं। वृटिश भारत में जो क्रानून-क्रायदे अच्छे हैं और समय की कसीटी पर कसे जा चुके हैं उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन शासक अथवा उसकी सरकार को कभी अपनी प्रजा के विपरीत नहीं जाना चाहिये। प्रत्येक पश्चिमी बात अथवा वृटिश भारत में प्रचित क्रायदे-क्रानूनों का अंधानुकरण लोगों को तकलीफ़ और असन्तोष

पहुंचाने के साथ ही शासक को संकट में डाल देगा। हमारा ध्येय वृटिश भारत के प्रान्तों की शैली पर राज्यों का निर्माण करना नहीं है, विल्क परंपरागत भावनाओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय शासन-पद्धति-द्वारा उनका शासन करना है।

'हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम देखें कि शासन ज़ाती होने पर भी एक सत्तात्मक नहीं है और शासक तथा शाखित का संबंध घनिष्ठ है। हमें शीव्रता अथवा असावधानी से कोई ऐसा कार्य न करना चाहिये, जिससे इस संबंध में ढीलापन अथवा खराबी पैदा हो । अपने शासन को सुदढ़ बनाने में हमें उसे कठोर एवं निजींव बनाने की ग़लती नहीं करनी चाहिये। हढ़ता उत्पन्न करना बांछनीय है, पर यदि वह स्वामिमिक्त, सामृहिक सहानुभृति तथा सुभावना की बिल देकर प्राप्त होती हो तो नहीं।

'शासन के प्रत्येक विभाग की परी ला का एक ही सरल उपाय है, और वह यह देखना कि उससे साधारण जनता के सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त और सभी बातें गीण हैं। इस संबंध में मुक्ते जेनरल गॉर्डन के नीवे लिखे शब्द, याद आते हैं, जो उसले अपने एक मित्र को लिखे थे—"लोगों पर शासन करने का एक ही मार्ग हैं, जो अनन्त सत्य है। उनके भीतर प्रवंश करो। उनकी भावनाओं को सममने की चेष्टा करो। यही शासन का रहस्य है।"

'हमेशा उदारता व्यवहार में लाओ। पिछले उदाहरणों से प्रेरित होकर राजनैतिक और शासन संवंधी सुधारों का आविर्माव करने में संकोच न करो। पहले खूब सोच-विचार कर लो और फिर उदारतापूर्वक द्रो तथा ठीक अवसर पर दो, क्योंकि जो शीघ्र देता है वह दूना देता हैं.। स्वार्थ-साधन की भावना का परित्याग कर थोड़े लोगों और जास कार्यों के लिए नहीं बहिक अधिकांश लोगों की भलाई के लिए कार्य करो। .....

ंसव को खुश कर सकना श्रसंभव है। कहावत है कि जो लोक-प्रिय बनना चाहता है वह शासन नहीं कर सकता। फलतः जहां न्यायोचित कार्य में किसी प्रकार के भय-प्रदर्शन से विचलित नहीं होना चाहिये वहां श्रिय तथा अनावश्यक जुल्म के कार्यों में भी सहयोग नहीं देना चाहिये। राज्य और प्रजा को बद-अमनी, क्रांति और नाश से बचाने के लिए जो साधन आवश्यक हो जावें, उन्हें भी न्यायपूर्ण और उदार बनाना आवश्यक है। " ए

'किसी भी राज्य के शासक का मार्ग एकदम कंटकविद्दीन नहीं है। उसका कर्तव्य है कि वह तन-मन से, दिन रात, अपने स्वास्थ्य की ज़रा भी परवा न करता हुआ राज्य और प्रजा की सेवा करे और उन्हें अपने जीवन का सबसे अञ्छा समय प्रदान करे। जैसा कि एक महान् पुरुष ने कहा है—'शासक अपने राज्य का सबसे पहला सेवक और सबसे पहला हाकिम होता है।"

'वर्तमान समय में बहुधा असंतुष्ट और अक्कान व्यक्ति शासक का मज़ाक उड़ाते हुए देखे जाते हैं, पर जिन्हें शासक के कार्यों और चिन्ताओं का ही पता नहीं है, वे भला उसकी ज़िम्मेवारियों का क्या अनुमान कर सकते हैं। इतनी सब ज़िम्मेवारी और चिन्ताओं के रहतें हुए शासक के लिए इससे बढ़कर दिलचस्प दूसरा कार्य नहीं हो सकता कि वह सक अवसरों पर प्रकट तथा अप्रकट रूप से अपने राज्य तथा जनता की सुक समृद्धि के लिए सहायता करता रहे।

'इस संबंध में मेरा कहना है कि अच्छे कार्य करने के लिए आवश्यक अवसर की प्रतीता न करो, बल्कि उसके लिए साधारण से साधारण परिस्थिति का पूरा पूरा उपयोग करो। .....

'कमी-कभी तुम्हारे पास कार्य का आधिक्य हो जायगा, परन्तु इससे शंकित अथवा विवित्तित होने की ज़करत नहीं । एक निश्चित कार्यकम के अनुसार सदा कार्य करना और चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न हों, सीमित समय के भीतर अथवा किसी खास अवसर पर किये जानेवाले कार्य को पहले करना । किसी ने ठीक कहा है कि किसी कार्य के लिए भी समय मिलना कठिन है, पर समय की आवश्यकता होने पर समय निकालना चाहिये। जैसा कि वेकन्स्फील्ड ने कहा है—"बड़े आदिमियों को समय का नहीं बिलक अवसर का विचार करना चाहिये। समय का विचार करना कमज़ोर और परेशान आत्मा का सूचक है।".....

'अपने सलाहकारों की प्रेरणा से किसी अनुचित मामले का पत्त म प्रहण करना छौर कभी अपनी रालती स्वीकार करने से भयभीत न होना, क्योंकि रालती प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह कितना ही मेधाधी और बड़ा क्यों न हो, होती है। रालती करना मानव का स्वभाव है और केवल वे शक्स, जिन्होंने कभी कोई महान कार्य हाथ में लिया ही नहीं,! यह कह सकते हैं कि इमसे कभी रालती नहीं हुई। इसी प्रकार नई बातों के उदय होने अथवा खूब सोच-विचार कर लेने के बाद, अपने विचार बदलने में भी संकोच न करना, क्योंकि मन में यह जानते हुए भी कि तुम रालती पर हो अपने पूर्व विचार पर अड़े रहना बड़प्पन और शक्ति का सूचक नहीं, बिलक कमज़ीरी और इठधर्मी का चिन्ह है।……

'मेरा अपना विचार तो यह है कि ऐसे मामलों में, जिनमें तुम टीक कार्य कर रहे हो, यदि प्रारम्भ में नहीं तो आगे चलकर तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी; लेकिन जो भी हो सदा स्पष्ट और शुद्ध-हृद्य वने रहना।

'अन्त में मेरा यह कहना है कि कितना भी बुरा और असन्तोषपूर्ण क्यों न प्रतीत हो, पर आवश्यकता के अनुसार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में किसी प्रकार की देश अथवा संकोच नहीं करना। ......

महाराजकुमार नै योग्यतापूर्वक साढ़े चार वर्ष तक बीकानेर राज्य के मुख्य मंत्री श्रीर काँसिल के सभापित के दायित्वपूर्ण पद का प्रत्येक कार्य लगन तथा परिश्रम के साथ पूरा किया, एवं वह बड़ा ही लोक- त्रिय हो गया; पर महाराजा साहब का प्रवास यूरोप में होने से इस श्रवसर पर स्वाधीं लोगों ने, जिनका राज्य से संबंध था, उस (महाराजकुमार )की सरलता का श्रवुचित लाम उठाने की इच्छा से पिता-पुत्र के बीच मेद उत्पन्न करने के लिए षड्यंत्र रचना आरंम किया। बीकानेर के चार सिरायत सरदारों में से रावतसर का रावत मानसिंह अपने को अन्य सिरायत सरदारों से उच्च बतलाकर महाजन ठिकाने से (जो १६ पीढ़ी से सिरायत सरदारों का प्रमुख ठिकाना माना जाता है) जपर होने का दाबर

करने लगा। समुचित कप से इसकी तहक़ीकात होने पर उस( मानसिंह )-का दावा निराधार पाया गया। तब महाराजा साहब ने उसके दावे को खारिज कर दिया। इससे वह असंतुष्ट होकर महाराजा साहब-द्वारा होने हैं बाली छपाओं (शिक्षा, उच्च पद पर नियुक्ति आदि) को विस्मरण कर छतझता करने पर तैयार हो गया और महाराजकुमार को बहकाने लगा कि आपके आणु संकट में है। जादू, टोना आदि से आपके आणु लेने की राज-महलों में चेष्टाएं हो रही हैं। इसके सुवृत में उसने दो जाली पत्र भी बनवा-कर महाराजकुमार को दिखलाये। महाराजकुमार उस समय नवयुवक था, तो भी उसने इनपर विश्वास न किया और ये सब बातें अपने पिता (महाराजा साहब) से प्रकट कर दी। इसपर इन्होंने पत्रों की वास्तविकता की जांच के लिए एक कमीशन नियत किया। फलतः उपयुक्त पत्र जाली प्रमाणित हुए और रावत मानसिंह इस भयंकर कार्य का अपराधी पाया जाकर बीकानेर के दुगे में नज़रबंद कर दिया गया।

स्वाधीं लोगों के ऐसे नीचतापूर्ण कार्यों से घुणा होकर महाराजकुमार को प्रधान मंत्री और कौंसिल के सभापित पद के कार्य से भी
अनिच्छा हो गई। उसने कई बार महाराजा साहब से प्रार्थना की कि खुदगर्ज़ लोग वैमनस्य उत्पन्न कराते हैं। मैं सदैब आझाकारी हूं। धिना किसी
पद पर रहे, हर प्रकार से कार्य-मार बंटाने और जो कार्य सौंपा जाय उसे
करने को तैयार हूं। अन्त में इन्होंने उसके इस आग्रह को स्वीकार
कर राज्य-कार्य पुनः पूर्व-निर्दिष्ठ शैली के अनुसार चलाना आरंम
किया।

भारत का वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़र्ड भारत में आने के बाद युद्ध के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, बीकानेर न जा सका था। वि० सं०

लॉर्ड चेम्सफर्ड का बीकानेर जाना १६७७ (ई० स० १६२०) में उसका कार्य-काल समाप्त हो रहा था, श्रतः वह उसी वर्ष के नवम्बर महीने में बीकानेर पहुंचा। ता० २६(मार्गशीर्ष विदि ४) को

वहां उसके संग्मान में राजकीय भोज हुआ। उस अवसर पर उसने अपने

भाषण में महाराजा साहव के शासन, युद्धसम्बन्धी कायों, संधिसमा में भाग होने आदि की बहुत प्रशंसा की।

मांटेगू-चेंम्सफ़र्ड सुधारों को भारत में कार्य रूप में लाने के लिए सात्राट् जॉर्ज पञ्चम ने अपने चाचा ड्यूक ऑर्य कनाट को दि०

महाराजा साहव का नरेन्द्र-मंडल का चासलर नियत होना सं० १६७७ (ई० स० १६२१) में भारतवर्ष में भेजा। तद्वुसार ङ्यूक महोदय ने राजधानी दिल्ली में आकर मांटेगू-चेम्सक्षडे शासन सुधारों को कार्या-न्वित किया और ता० = क्ररवरी (माध सुदि

प्रथम १) को दिल्ली के किले में मुकल वादशाहों के दनाये हुए "दरबार आम" नामक हॉल में उपस्थित होकर दरवार किया और भारतीय नरेशों को साम्राज्य का मागीदार बनाने के लिए नरेन्द्र-मंडल की स्थापना की । इस अवसर पर निमंत्रल प्राप्त होने पर महाराजा साहय भी दिल्ली गये, जहां ये उक्त मंडल के चांसलर बनाये गये ।

वि० सं० १६७८ श्राखित सुदि १० (ई० स० १६२१ ता० ११ अक्टोबर) को महाराजा साहव ने श्रपने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में होनेवाले

जमींदार-परामरिंगी सभा की स्थापना द्रवार में ज़र्मीदारों के द्वितसाधन के लिए ज़र्मीदार-परामर्शिणी सभा स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की और इस सभा-द्वारा चुने हुए तीन प्रतिनिधियों

के व्यवस्थापक सभा में रक्खे जाने की स्वीकृति भी दी, जिससे ज़र्मीदारों की शिकायतें बहुधा दूर हो गई।

उसी वर्ष दिसम्बर मास में श्रीमान् ब्रिन्स श्रॉव् बेल्स (भूतपूर्व सम्राट् पडवर्ड श्रष्टम ) का बीकानेर में श्रागमन हुआ । महाराजा साहव ने उसका स्वागत किया । ता॰ २ दिसम्बर प्रिन्स श्रॉव् बेल्स श्रौर लॉर्ड रीडिंग का बीकानेर जाना राजकीय भोज हुआ । उस श्रवसर पर श्रीमान्

प्रिन्स ने बीकानेर के नरेशों की क्रोर से साम्राज्य की समय-समय पर होनेवाली सहायताओं का उल्लेख करते हुए यूरोपीय महायुद्ध, संधि-सभा, श्रादि में इनके भाग लेने की बड़ी प्रशंसा की । इसके कुछ ही दिनों बाद जनवरी ई० स० १६२२ (वि० सं० १६७८ पौष सुदि) के प्रथम सप्ताह में भारत का वाइसराय श्रीर गर्वकर जेनरल लॉर्ड शिंडिंग बीकानेर गया। ता० २ जनवरी (पौष सुदि ४) को उक्त वाइसराय के सम्मान में राजकीय भोज हुआ। उस समय उसने श्रपने भाषण में इनके द्वारा हक्षेतेवाली साम्राज्य-हितकारी सेवाओं, युद्ध के समय दी गई सहायतां एवं बीकानेर में होनेवाली उन्नति का वर्णन किया।

वि० सं० १६७६ वैशाख विद ७ (ई० स० १६२२ ता० १८ स्रमेल ) को महाराजा साहब के ज्येष्ठ महाराजकुमार शार्दूलासिंह का विवाह रीवां

महाराजकुमार शार्द्शलसिंह का<sup>1</sup>विवाह नरेश नेंकटरमणसिंह की राजकुमारी (महाराजा सर गुलावसिंहजी की बहिन) के साथ हुआ। इस अवसर पर मारत के कितने ही राजा-

महाराजा तथा उच्चाधिकारी बीकानेर में उपस्थित हुए । महाराजा साहब अपने कितने ही प्रतिष्ठित महमानों के साथ रीवां पहुंचे, तो वहां के नवयुवक महाराजा सर गुलावसिंहजी ने उनका स्वागत किया । वि० सं० १६८० वैशाल सुदि ४ (ई० स० १६२३ ता० २१ अप्रेल ) को उक्त कुंबरानी से सुशीलकुंबरी का जन्म हुआ।

राज्य के न्यायालयों का कार्य और उनकी आपीलों की सुनवाई भली प्रकार से हो सके, इसके लिए पूर्व-स्थापित चीफ़ कोर्ट को बि० सं० १६७६ वैशाख सुदि ६ (ई० स० १६२२ ता० ३ मई) को हाई कोर्ट में परिशात किया गया, जिसका कार्य सुचार-रूप से संचालन करने के लिए एक चीफ़ जज और दो सब जज. नियुक्त किये गये।

वि० सं० १६८१ सेशास चिर २ (ई० स० १६२४ ता० २१ अप्रेत ) को महाराजा साहब के पौत्र (युवराज शार्दुकासिंह के-पुत्र) भंवर करणीसिंह

<sup>(</sup>१) ) राजपूताने में साधारणतया पौत्र को भंबर और पौत्री को भंबरबाई अथवा । भंबरी कहते हैं।

े अवर करणीर्सिइ का जन्म का जनमः हुआ। महाराजा साहव ने इस श्रवसर पर बड़ी उदारता प्रकट की।

उसी वर्ष सितंबर मास में 'लीग श्रॉव् नेशन्स' का श्रधिवेशन जिनेवा में होनेवाला था। श्रतएव वाइसराय श्रीर भारतमंत्री का निमंत्रण पाने पर

महाराजा साहव का लीग ऑव् नेरान्स में सम्मिलित होना महाराजा साहब उक्त लीग की बैठकों में भारत के राजा और महाराजाओं के प्रतिनिधि के रूप मे सम्मिलित हुए। वहां पर इनके-द्वारा होनेवाले कार्यों के सम्बन्ध में वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने

अपने ता० व अक्टोंबर (आश्विन सुदि ११) के तार में इन्हें लिखा— "आपकी जिनेवा में दी. हुई प्रभावशाली वक्तता के लिए मैं अपको हदय से बधाई देता हूं। असेम्बली की बैठकों में भारत की ओर से किये गये आपके अम के लिए में आपका अतीव अनुगृहीत हूं। साथ ही अपनी बैयक्तिक सुविधाओं का ध्यान छोड़ भारत से बाहर जाकर भारत का मृतिनिधित्व स्वीकार करने के लिए भी मैं आपका अत्यन्त कतह हूं।"

श्रव तक बीक्रानेर राज्य में चलनेवाली रेल्वे का प्रबंध जोधपुर-बीकानेर राज्यों की शामलात में होता था। इसमें कुछ कठिनाइयां होती

बीकानेर राज्य की रेल्ने का प्रवध पृथक् होना थीं, त्रातपय महाराजा साहव ने बीकानेर राज्य में चलनेवाली रेल्वे का प्रयन्ध पृथक् रूप से करने की योजना बनाकर ई० स० १६२४ ता० १ नवंबर

(वि० सं० १६८१ कार्तिक सुदि ४) से उसे जोधपुर स्टेट रेल्वे से झलग कर लिया। प्रवंध के सुभीते के लिए बीकानेर में एक विशाल रेल्वे का दफ्तर बनाया जाकर भिन्न-भिन्न विभाग स्थापित कर दिये गये, जिससे आय-च्यय के दिसाब की जांच-पड़ताल भी वही होने लगी। इस प्रवन्ध से बीकानेर राज्य के कई शिक्तित लोगों को रोज़गार मिलने लगा और व्यय में भी किफ़ायत होने लगी। फिर ई० स० १६२४ ता० १८ मार्च (वि० सं० १६८९ चैत्र बदि ८) को इन्होंने बीकानेर में रेल्वे के कारखाने की नींव रक्की, को बाईस लाख से अधिक रुपये की नागत से तैयार

होकर बीकानेर राज्य के कितने ही लोगों के निर्वाह का अच्छा साधन यन गया है।

बीकानेर राज्य मरुमूभि होने के कारण वहां वर्षा का श्रीसत ( श्राधिक नहीं है। कुएं थोड़े श्रीर गहरे होने से खरीफ़ के श्राधिक रवी की फ़सल उत्पन्न नहीं होती, जिससे श्रकाल के गग नहर लाने की समय प्रजा को वड़ी किंदिनाइयां होती हैं। श्रत:

योजना समय प्रजा का बड़ा काउनाइया होता है। श्रतः महाराजा साहब ने श्रपने राज्य में कृषि-कार्य

बढ़ाने के लिए सतलज नदी से एक नहर लाने का विचार कर अंग्रेज़ सरकार से लिखा-एड़ी आरंभ की। अंत में पंजाब के फ़ीरोज़पुर नगर से बीकानेर राज्य में सतलज नदी से नहर लाने की अंग्रेज़ सरकार ने स्वीकृति दी, जिसका अंतिम पत्रव्यवहार ई० स० १६२० ता० ४ सितंबर (वि० सं० १६७७ भाइपद बि६६) को होकर नहर लाना स्थिर हो गया।

इस नहर का कार्य बढ़ा ही व्ययसाध्य था । इसे लाने में बीकानेर राज्य का पौने तीन करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान किया गया, जिसकी प्राप्ति का साधन नहर के आस-पास की ज़मीन की बिकी का मूल्य और नज़राने की रक्तम थी, जिसका अनुमान लगभग छः करोड़ रुपये का किया गया। इसके अिटिक इस नहर के लाने से राज्य को वार्षिक वसीस लाख रुपये तो केवल आवपाशी से, बीस लाख रुपये सद से तथा रेल्बे, सायर, स्टांप आदि मिलाकर पचहत्तर लाख रुपये प्रति वर्ष आय बढ़ाने का अनुमान किया गया। फलतः बीकानेर राज्य के उत्तरी भूभाग की पैमाइश आदि होकर नकशे और तस्त्रमीना बनने के बाद ई० स०१६२४ ता० ४ दिसंबर (वि० सं०१६६२ पौष वदि ४) को बीकानेर राज्य की सीमा में नहर लाने का शिलान्यास स्वयं महाराजा साहब ने अपने हाथों से किया। यह नहर गंग नहर के नाम से प्रस्थात हुई। इस नहर के समीपवर्ती भूभाग में दूर-दूरतक रुपि-कर्म आरंभ हुआ जिससे उधर की आवादी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और श्रीगंगानगर आदि कई बढ़ी-बढ़ी व्यापारिक मंडियां भी यस गई हैं।

महाराजा साहब ई० स० १६१६ से १६२० ( कि० सं० १६७३-१६७७) तक नरेन्द्र सभा के मुख्य मन्त्री रहे । ई० स० १६२१ ( वि० सं० १६७७) में भारत में मांटेगू-चेम्सफ़र्ड सुधारों भारत के देशी नरेशों-बारा का आरंभ होकर नरेन्द्र-मंडल ( Chamber of

महाराजा साहव का शर्म होकर नरेन्द्र-मंडल (Chamber of महाराजा साहव का Princes) की स्थापना की गई। इस श्रवसर परमहाराजा साहब उसके चान्सलर (Chancellor) निर्वाबित किये गये। इस महत्वपूर्ण पद पर ये लगातार पांच वर्ष तक रहे। किर राज्य-कार्य की श्रविकता से इन्होंने नरेन्द्र मंडल के खुनाव में

रहे। ितर राज्य-कार्य की अधिकता से इन्होंने नरेन्द्र मंडल के खुनाव में खड़ा होना बंद कर दिया। इन्होंने नरेन्द्रमंडल का चान्सलर रहते समय खड़े परिश्रम से कार्य किया, जिसकी वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़र्ड, रीर्डिंग और इर्विन ने समय समय पर बड़ी प्रशंसा की। वि० सं० १६८१ के मार्गशीर्ष (ई० स० १६८४ नवम्बर) मास में नरेन्द्र-मंडल के अधिवेशन के समय ता० १७ नवम्बर (मार्गशीर्ष बिद ६) को वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने अपने भाषण में इनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा—"पूर्ण सफलता के साथ हाथ में लिए हुए काम को संपादन करने के लिए हम महाराजा साहब को बधाई देते हैं।"

ई० स० १६२६ (वि० सं० १६ द्वर-द्वर ) के खुनाव के समय महाराजा साहब ने अधिकांश नरेशों के आग्रह करने पर भी चान्सलर पद के उस्मेदवार होने की इच्छा प्रकट न की, तब उन्होंने इन्हें डाइनिङ्ग टेवल पर सजाने की पचहत्तर हज़ार रुपये के मृत्य की सोने-चांदी की तश्तिरयां और कप मेंट किये।

वि० सं० १६८२ पौष विद ११ (ई० स० १६२४ ता० ११ विसंबर) को महाराजकुमार श्रार्दुलसिंह के द्वितीय पुत्र अमरसिंह का जन्म हुआ।

महाराजा के दूसरे पौत्र श्रमरसिंह का बन्म इस ग्रम अवसर पर महाराजा साहव ने अपनी स्वामाविक उदारता से सहस्रों रुपये व्यय किये। कई दिनों तक प्रजा ने इनके पीत्र उत्पन्न होने की महाराजा साहब ने शासनाधिकार मिलने के पीछे स्वयं राज कार्य बहुत परिश्रमपूर्वक चलाया, परन्तु दिन-दिन शासन-कार्य बढ़ता गयाः

सर मनुभाई मेहता का प्रधान मंत्री नियत होना जिससे वि० सं० १६८३ ( ई० स० १६२७ जनवरी ) तं में बड़ोदा राज्य का भूतपूर्व दीवान सर मनुभाई मेहता, नाइट, सी० एस० आई०, एम० ए०, एस-

पत्त थीं विकानेर राज्य का चीफ़ कैंसिलर तथा प्रधान मंत्री नियत किया गया । फलस्वरूप उस समय से राज्य-कौंसिल केवल परामशें देनेवाली और क्रानृती संस्था रह गई।

डम्हीं दिनों जनवरी मास के श्रंतिम सप्ताह में भारत का बाइसराय और गवर्नर जेनरल लॉर्ड इविंन बीकानेर पहुंचा। ता० २६ जनवरी (वि० सं० १६८३ माघ वदि ११) को उसके

बाइसराय लॉर्ड इर्विन का बीकानेर जाना आगमन के उपलक्त्य में लालगढ़ में भोज हुआ। उस समय वाइसराय ने अपनी वक्तुता में बीकानेर-

यात्रा आनंदपूर्वक होने एवं महाराजा साहय के सामिथिक कार्यों का उन्नेख करते हुए इनके उत्तम शासन तथा यूरोपीय महायुद्ध, संधि कान्फ्ररेन्स तथा नरेन्द्र-मंडल में होनेवाले कार्यों की बहुत सराहना की। किर वह गजनेर गया, जहां की सुन्दर सील और प्राकृतिक शोभा को देखकर वह बढ़ा प्रसन्न हुआ। उसे आवणाशी के कार्यों में अत्यन्त अनुराग था। बीकानेर जैसे निर्जल प्रदेश में महाराजा-द्वारा असाधारण उन्नति एवं आवणाशी के साधन बढ़ाये जाने से उसको बढ़ी प्रसन्नता हुई। फलतः महाराजा और उक्त वाइसराय में प्रगाढ़ मैत्री हो गई और इसके पीछे भी यह कई बार बीकानेर गया। शासन-सुधार आदि गंभीर विषयों में उसको महाराजा की उचित सलाहें बढ़ी लामकारी प्रतीत हुई।

<sup>(</sup>१') महाराजा साहब और लॉर्ड इविंग के बीच सिन्नता का भ्रष्कुा सम्बन्ध रहा। उसकी स्पृति को चिरस्थायी बनाने के लिए इन्होंने लगभग तीन लाख रुपये की लागत से बीकानेर में नवीन असंबत्ती भवन बनवाकर उसका नाम 'इविंग जेजिस्लेटिव असंबत्ती हॉल' रक्ष्सा है।

गंग नहर के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२७) में पूरा हो गया। श्रतपव महाराजा साहब ने उक्त नहर का अक्टोबर मास में उद्घाटन करना निश्चय किया। निर्मित्रत किये जाने पर भारत के कई राजा-महाराजा भी इस उत्सव में समिमकित हुए। कार्तिक सुदि १ (ता० २६ श्रक्टोबर) को लॉर्ड इर्विन-द्वारा उक्त नहर का उद्घाटन हुआ। इस श्रम अवसर पर महामना पंडित मदनमोहन मालवीय भी उपस्थित थे और बरुण-पूजा आदि धार्मिक इत्य उनकी सम्मति के अनुसार हुए।

वि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) में पूर्व नियुक्त ज़र्मीदारों के "पडवाइज़री बोर्ड" की संस्था एक से बढ़ाकर दो कर दी गई। एक सहर डिविज़न और दूसरा गंगानगर डिविज़न के लिए। दितीय जमीदार एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना पहले में सहस्यों की संख्या २० रक्सी गई झौर दूसरे में १४।

महाराजा साहब की महाराजकुमारी शिवकुमारी का सम्बन्ध कोटे के महाराज सर उम्मेद्सिंहजी के महाराजकुमार भीमसिंह से होना निश्चय हुआ था। तद्नुसार वि० सं० १६८७ वैशास सुदि २ (ई० स० १६३० ता० ३० अप्रेस ) को इन्होंने महाराजकुमारी का विवाह उक्त महाराजकुमार के साथ किया। इस ग्रुम अवसर पर राजपूताना और मध्य भारत के कितने ही प्रतिष्ठित नरेश भी समिमित्तत हुए थे।

निमंत्रित किये जाने पर लीग आंव् नेशन्स की बैठकों में सिमलित होने के लिए ई० स० १६३० के सितंबर (वि० सं० १६८७ आधिन ) मास में महाराजा का यूरोप जाना महाराजा साहब पुन: यूरोप गये । यहां इन्होंने भारत की ओर से जानेवाले प्रतिनिधियों के प्रधान की हैसियत से लीग के अधिवेशनों में तथा लंदन में अक्टोबर में होनेवाली इम्पीरियल कान्फरेन्स में माग लिया।

लॉर्ड कर्जुन की वक्न-विच्छेद नीति से ब्रिटिश भारत में तीव श्रसन्तोप खत्पन्न होकर ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६२) से ही श्रंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध क्रांति का जन्म हो गया था श्रीर यत्र-तत्र भयानक महाराजा का गोलमेज सभा षड्यंत्र हो रहे थे। लोगों का दुस्साहस यहां तक

बढ़ गया था कि उन्होंने लॉर्ड हार्डिज पर वम-प्रहार भी किया, किंतु अधिकांश भारतवासी उनके इन उत्तेजनात्मक कार्यों को ठीक न समकते थे। लॉर्ड मिटो के समय शासन-कार्य में परिवर्तन होकर मिटो-मॉलें सुधारों का सूत्रपात हुआ, परंतु उससे यह आग न बुक्त सकी। ई° स॰ १६११ ( वि॰ सं॰ १६६८ ) में सम्राट् जॉर्ज पञ्चम ने भारत में स्नाकर दिल्ली में राज्या भिषेकोत्सव का बृहद दरबार किया। उसमें लॉर्ड कर्जन की बङ्ग-विच्छेद नीति को अग्राह्य कर दिया गया, जिसका भारतीय प्रजा पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा, परंतु शांति स्थापित न हो सकी। ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७१) में यूरोप में महायुद्ध छिड़ गया। उस समय भारतीय प्रजा ने शासन शैली से संतुष्ट न होने पर भी ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। इसका प्रभाव अंग्रेज अधिकारियों पर अच्छा पड़ा। फल यह हुआ कि तत्कालीन भारतमंत्री भि० मांटेगू ने ई० स० १६१७ (वि० सं० १६७४) में भारत में शीव ही उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की । तदनुसार मांटेगू-चेम्सफ़ई शासन-सुधारों का मसिवदा तैयार होकर १० वर्ष के जिए ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७७) में वह कार्य-कए में परिखत किया गया । मारतीय जनता ने उन सुधारों को भी अपर्याप्त बतलाकर उनका पूरा विरोध किया। उन्होंने असहयोग श्रांदोलन श्रारंभ कर सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, किंतु उस( सरकार )ने श्रपना रुख नहीं पलटा । उन दिनों भारत की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस ने अपनी गति को बढ़ाकर अपना ध्येय पूर्ण स्वराज्य बतलाया तथा देश में बहुत बड़ी जागृति उत्पन्न कर दी, तब बिधिश मंत्री मंडल ने भारतीयों की मांगों पर विचार करने के लिए ईo सo १६२५ ( वि० सं० १६६४ ) में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। भारतीय नरेशों को भी अंग्रेज़ सरकार के प्रति कई शिकायतें थीं तथा सरकार भी उनके शासन में सुधार चाहती थी। अतः जांच के लिए बटलर कमेटी की स्थापना हुई, जिसने भारत के बढ़े-बढ़े राज्यों में अमण कर मंत्रियों आदि से परामर्श करने के पश्चात् ई० स० १६२६ (वि० सं० १६६६) के अमेल मास में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की। ई० स० १६३० (वि० सं० १६६०) में ब्रिटिश भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जो लगमग १ई वर्ष तक चलता रहा। इससे अंग्रेज़ अधिकारियों की मनोवृत्ति तो न बदली, पर उन्हें आरतीय समस्याओं को खुलसाने की आवश्यकता अवश्य जान पड़ी।

निवान ई० स० १६३० (वि० सं० १६८७) के नवस्वर मास में इंग्लैंड की राजधाती लल्टन नगर में भारत की मांगों पर बिचार करने के लिए 'गोल मेज सभा' ( Round Table Conference ) का होना स्थिर हुआ । उक्त समा में भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा साहब भी निमंत्रित किये गये । फलतः जिनेवा में होनेवाली लीग ऑब नेशन्स का कार्य समाप्त होने पर ये लन्दन पहुंचकर 'गोल मेज सभा' में सिमितित हुए श्रीर ता० १२ नवम्बर ई० स० १६३० से ता० २० जनवरी ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७ मार्गशीर्ष वदि ६ से माघ सदि २) तक होनेवाली प्राय: सभी वैठकों में भाग लेकर इन्होंने देशी राज्यों श्रीर ब्रिटिश सरकार के वीच पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिये. इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला तथा भारतीय प्रजा के हित की समस्याओं पर भी निर्भयतापूर्वक अपने विचार प्रकट किये। इनके विचारों का कॉन्फरेन्स के सदस्यों पर अच्छा प्रभाव पडा और भारत-मंत्री मि॰ वेजबुड बेन (Mr. Wedgwood Benn) तथा प्रधान मंत्री मि॰ रामजे मेकडोनल्ड (Mr. Ramsay MacDonald) ने अपने ता० २१ जनवरी के पत्रों में श्रोर लॉर्ड सन्की ( Lord Sankey, Lord Chancellor ) तथा भारत के वाइसराय लॉर्ड इविंन ने अपने-अपने भाषलों में इनके संवंध में वड़े उच भाष प्रदर्शित किये । उसी वर्ष ये अंग्रेज़ी सेना के ७२

लेफ्टेनेन्ट-जेनरल ( आनरेरी ) नियुक्त किये गये।

गोल मेज़ सभा के प्रथम श्रिधेवेशन में भारत में होनेवाले नवीन शासन सुधारों के संबंध में गारंभिक बात चीत हुई, जिससे यहां की परि- 🗸

द्सरी गोल मेज परिषद् स्थिति स्पष्ट हो गई। श्रव भावी शासन-सुधारों के संबंध में कोई निश्चयात्मक मार्ग खोज निकालना ही

अविशिष्ट रह गया। इसिलिए वि० सं० १६८८ (ई० स० १६३१) में लन्दन में दूसरी वार गोल मेज़ सभा का अधिवेशन करना निश्चय हुआ और महाराजा साहब भी देशी राज्यों के प्रतिनिधि रूप में निमंत्रित किये गये। इसपर ये लन्दन पहुंचकर उक्त कान्फ़रेंस (गोल मेज़ सभा) में सिमलित हुए तथा ता० २३ अक्टोबर (आश्विन सुदि १२) तक इन्होंने 'फ़ेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी' (Federal Structure Sub-Committee) के साथ कार्य किया। इसके पश्चात् स्वास्थ्य टीक न रहने के कारण इनको भारत में लौट आना पड़ा। भारत में संघ शासन (Federation) स्थापित होने की अस्पष्ट रूप-रेखा ई० स० १६१८ (वि० सं० १६७४) में बीकानेर में होनेवाली नरेन्द्रों और मंत्रियों की सभा में खींची जा चुकी थी, उसकी इस समय पुष्टि की गई एवं मारतीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सम्राह, साम्राज्य तथा भारतीय नरेशों के दित-साधन में इन्होंने कसर न आने दी।

उसी वर्ष शीतकाल में बीकानेर में एक महान् दुःखद घटना हुई। महाराजा साहब के द्वितीय महाराजकुमार विजयसिंह का वि० सं० १६८८

महाराजकुमार विजयासिंह का परलोक्तवास को उसके ही हाथ से सहसा अकस्मात् बंदूक

चल जाने से परलोकवास हो गया। इनको इस प्रतिमाशाली नवयुवक महाराजकुमार की असामियक मृत्यु का दारुण दु:ज हुआ, क्योंकि वह बढ़ा पितृ-भक्त था। अपने पिता के सहश ही उसमें सारे गुण विद्यमान थे एवं वह सदा इनके साथ रहकर साम्राज्य-संबंधी कार्यों में बढ़ी रुचि के साथ इनका हाथ यंटाता था।

ई० स० १६३३ (वि० सं० १६८६) के आरंभ में बड़ोदा के महाराजा सर सयाजीराव बहादुर (स्वर्गीय) का बीकानेर में आगमन हुआ।

बडोदा के महाराजा का बीकानेर जाना महाराजा साहब ने अपने प्रतिष्ठित मेहमान का राज्योचित रीति से स्वागत किया। भारत के देशी राज्यों में बडोदा उन्नत राज्य माना जाता है, जो उक्त

महाराजा की शासन-कुशलता और नीतिमत्ता का फल है। इतनी थोड़ी अविध में ही बीकानेर की ऐसी अभूतपूर्व उन्नति देख महाराजा गायकवाड़ को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे महाराजा साहव के प्रेमपूर्ण व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए।

प्रधान मंत्री सर मनुभाई मेहता को इस समय भारत के भावी शासन-विधान सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यों में योग देना पड़ता था, अतएव महाराजा

सर मनुमाई का प्रधान मंत्री के पद से पृथक होना साहव ने ई० स० १६३३ (बि० सं० १६८६) में मेजर राव बहादुर रामप्रसाद की नियुक्ति की और उसको अपना मुख्य सलाहकार नियत किया; पर वह एक साल से अधिक न रहा। किर

ई० स० १६३४ (वि० सं० १६६०) में सर मनुभाई मेहता के पृथक् होने पर उपर्युक्त प्रधान मंत्री के स्थान पर महाराजा ने अपने निकट सम्बन्धी महाराज सर मैकंसिंह बहातुर को, जो पहले प्रधान के पद पर रह चुका था, प्रधान मंत्री बनाया। तदन्तर उसके त्यागपत्र देने पर राव बहातुर ठाकुर शार्ट्लसिंह सी० आई० ई० (वगसेऊ) उक्त पद पर नियत हुआ, पर वह भी स्थानापत्र ही रहा।

वि० सं० १६६० के फाल्गुन (ई० स० १६३४ फ़रवरी) मास में भारत के वाइसराय लॉर्ड विलिंग्डन का वीकानेर जाना हुआ। महाराजा साहब-द्वारा

लॉर्ड विलिंग्डन का वीकानेर जाना धींकानेर राज्य की असाधारण उन्नति होकर राज्य-शासन में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए थे; इसलिए प्रजावर्ग की तरफ़ से कृतबता प्रकट करने के लिए

इनकी घोड़े पर वैठी हुई कांसे की बृहदाकार प्रतिमा बनवाकर गङ्गानिवास

पव्ितक गार्डेन में स्थापित की गई, जिसका उक्त वाइसराय ने पुन: ई० स० १६३४ के नवंबर (वि० सं० १६६१ कार्तिक) मास में बीकानेर जाकर उदुघाटन किया। इस अवसर पर उसने निम्नलिखित भाषण दिया—

भिरे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की कोई वात नहीं हो सकती थी कि मैं आएकी राज-भक्त प्रजा के साथ इस उत्सव में, जिसके लिए आज हम सब एकन हुए हैं, प्रधान माग लेकर उनके शासक के प्रति अपने प्रेम और प्रशंसापूर्ण उद्गारों को प्रकट करूं तथा इस स्मृति का, जो प्रजा के लिए की गई आपकी अथक सेवाओं की भविष्य में याद दिलाती रहेगी, उद्यादन करूं।

'मुसे तो ऐसा भान होता है कि यह मूर्ति, जिसका मैं थोड़े समय में ही उद्घाटन करूंगा, सदा एक ऐसे शासक की याद दिलाती रहेगी, जिसने अपने अथक जनसेवा के कार्यों-द्वारा बीकानेर के राजघराने का नाम जगत में प्रसिद्ध कर दिया है। बृटिश साम्राज्य की महायुद्ध तथा सिध-सम्मेलन में की गई इनकी सेवाओं, इम्पीरियल कान्फ़रेंस, लीग आंच् नेशन्स एवं मारत में फ़ेडरेशन (संघ-शासन) स्थापित करने के कार्यों में किये गये इनके परिश्रम की याद सदा बनी रहेगी। इस विषय में मुसे एक लेटिन कहावत याद आती है—

"यदि तुम महान् कार्यं की स्पृति देखना चाहते हो तो अपने चारों तरफ़ निगाह करो।"

'श्रतएव इस ढकी हुई सूर्ति से अपनी दृष्टि हटाकर हम एक व्यक्ति के किये गये कार्यों के चिन्हों पर डालें, जो चतुर्दिक् वर्तमान हैं।

'हमें चारों श्रोर भव्य भवन श्रीर उद्यान दिखाई देंगे, जो कला श्रीर सुविधा को दिए में रखकर बनाये गये हैं। हमारी नज़र सुव्यवस्थित सड़कों; राजधानी में फैली हुई विजली; पारिवारिक, व्यावसाधिक तथा श्रार्थिक कितने ही महत्वपूर्ण कार्यों; श्रस्पतालों, स्कूलों; सरकारी दफ़्तरों; भव्य महलों श्रीर स्वच्छ बंगलों पर पड़ेगी।

'श्रोर श्रागे बढ़ने पर हम मूमि पर प्रकृति की कठोरता को कोमल

करने के सिन्ह देखेंगे। सुदूर उत्तर-स्थित नहरों का प्रवंध, ऊजड़ भूखंड में छिष होने और अनुपजाऊ भूमि से मस्भूमि के लोगों के लिए समृद्धि अत्यन्न करने के एक शासक के सफल उद्योग का सूचक है। अब आप अपनी दृष्टि सामने खड़े हुए किले की तरफ़ डालें। उसके भीतर निवास करनेवाली आत्मा निश्चय यह जानती है कि महाराजा सर गंगासिंह ने अपने पूर्वजों तथा उनके प्राचीन गौरव के साथ विश्वासघात नहीं किया है और न उसके परम्परागत सौन्दर्य का वर्तमान परिस्थिति में अपमान हुआ है। इस किले के निर्माण में जो व्यय हुआ है वह व्यर्थ नहीं गया है। श्रीमान, परेसी आपकी कीर्ति है।

सम्राट् जार्ज पञ्चम को राज्य करते हुए ई० स० १६३४ के मई (वि० सं० १६६२ वैशाख) मास में २४ वर्ष हो गये, इसिलए उसी वर्ष ता० ६ मई सम्राट् की रजत जयन्ती महोत्सव मनाने का आयोजन हुआ। निमन्त्रया आने पर महाराजा साहब ने अप्रेल मास में इंग्लैंड जाकर जयन्ती के महोत्सव में माग लिया।

उन्ही दिनों बड़ीदा के महाराजा सर सयाजीराव बहादुर को शासन करते हुए ६० वर्ष हो गये। उक्त महाराजा के शासनकाल में

महाराजा साहब का बडोटे जाना बड़ोदा राज्य में शासन-सुधार होकर वह उन्नत राज्य माना गया। इसिक्तिए वहां पर इसके उपलक्ष्य में ई० स० १६३६ (वि० सं० १६६२)

में प्रजा की तरफ़ से हीरक अयन्ती महोत्सव (Diamond jubilee)
मनाना निश्चय होकर उक्त अवसर पर महाराजा गायकवाड़ की सुन्दर
प्रतिमा (Statue) का उद्घाटन करना स्थिर हुआ। महाराजा
गायकवाड़ जैसे उन्नत विचारशील और लोकप्रिय नरेश की प्रतिमा
का उद्घाटन ऐसे ही व्यक्ति द्वारा होना उचित था, जो गायकवाड़ के
समान ही उदार विचारयुक्त हो। इसके लिए महाराजा साहव ही
उपयुक्त पात्र समके गये। फलतः वहां के लोगों का पूर्ण आग्रह होने पर

महाराजा साहब बड़ोदा पहुंचे, जहां इनका बड़ा सम्मान किया गया श्रीर इन्होंने नियत समय पर महाराजा गायकवाड़ की सुन्दर प्रतिमा का उद्घाटन किया।

ई० स० १६३६ ता० २० जनवरी (वि० सं० १६६२ माघ वदि ११) को सम्राट् जार्ज पञ्चम का परलोकवास हो गया। तब युवराज प्रिंस ऑव्

सम्राट् जार्ज छठे का राज्याभिषेकोत्सव वेल्स एडवर्ड अप्टम के नाम से राज्यासीन हुए, परन्तु एक वर्ष भी समाप्त न होने पाया था कि उसके मिसेज सिम्पसन नामक अमेरिकन महिला से

विवाह करने के विचार पर इंग्लैंड में विरोध होने की आशंका हुई, जिसपर स्वदेशप्रेमी पडवर्ड अप्टम ने देश की हित-कामनार्ध सम्राट्-पद का परित्याग कर दिया। तब से वह ड्यूक ऑव् विंडसर कहलाने लगा। फिर उसके स्थान पर भिन्स पलवर्ट जॉर्ज, जॉर्ज इंटे के नाम से सम्राट् हुए, जो उसके छोटे माई हैं। ई० स० १६३७ ता० १० मई (वि० सं० १६६४ वैशास विद ३०) को सम्राट् जार्ज इंटे का लन्दन नगर में राज्याभिषकोत्सव मनाना निश्चित हुआ, जिसका निमन्त्रण मिलने पर महाराजा साहब भी लन्दन जाकर इस उत्सव में सम्मिलित हुए।

उदयपुर के भूतपूर्व महाराखा फ़र्तहांसंह की इनको अपने यहां निमन्त्रित करने की तीन इच्छा रही, परन्तु आवश्यक कार्यों से अवकाश न मिलने के कारख इनका उक्त महाराखा के राज्य-महाराजा का उदयपुर जाना के उदयपुर जाना न हो सका। वर्तमान महाराखा साहब सर भूपालांसेंहजी ने राज्याकृ होने पर इनको उदयपुर में निमंत्रित किया, जिसपर ई० स० १६३७ के फ़रवरी (वि० सं० १६६३ माघ) मास में ये उदयपुर गये। महाराखा ने राजधानी से दो मील दूर रेल्वे स्टेशन पर इनका स्वागत किया और इन्हें शंभुनिवास महल में उहराया तथा दोनों तरफ़ से समानता से सरिश्ते की मुलाक़ातें हुई। चार दिन तक महाराखा के मेहमान रहकर इन्होंने वहां के दर्शनीय स्थानों को देखा। इस अवसर पर हाधियों की लड़ाई का भी प्रवंध था।



इसके एक मास पश्चात् उदयपुर के महाराणा का बीकानेर जाना हुआ। राजपूताने में उदयपुर राज्य ऐतिहासिक दृष्टि से समस्त राजपूत-

न्महाराणा साहब का श्रीकानेर जाना राज्यों में बड़ा महत्त्व रखता है । इस वात को ध्यान में रखते हुए महाराजा साहब ने महाराणा का पूर्ण सम्मान किया। नियमानुसार इन्होंने वीकानेर

रेल्ये स्टेशन पर उनकी अगवानी कर उन्हें लालगढ़ राज-महल में ठहराया तथा दोनों तरफ़ से समानता से सिरिश्ते की मुलाक़ातें हुई । इस अवसर पर कोटा के महाराव सर उम्मेदिसंहजी का भी बीकानेर जाना हुआ। इन तीनों नरेशों में परस्पर कई मुलाक़ातें हुई। फिर ता० १२ मार्च (फाल्गुन विद २०) को इन्होंने अपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंह की स्पृति में बमवाये हुए प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल जेनरल हास्पिटल का उद्घाटन महाराखा साहब के हाथ से करवाया।

वि० सं० १६६४ के भाइ पद (ई० स० १६३७ सितम्बर) मास में महाराजा साहब को सिंहासनाइड़ हुए पूरे पचास वर्ष समाप्त हो गये।

राज्य और प्रजा के लिए यह अवसर बड़ा ही ग्रुभ था, क्योंकि इतनी अवधि तक बीका कर राज्य के सिंहासन पर अब तक किसी नृपति ने शासन नहीं किया था। इस लम्बे समय में इनके हाथ से प्रजा-हित के अनेक कार्य हुए थे, अतएव प्रजा ने इनकी स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मनाना निश्चय किया और एक वर्ष पूर्व से ही इसकी तैयारी होने लगी। राज्य ने भी इसमें भाग लिया। इसके लिए नागरिकों, राजकर्मचारियों और सरदारों आदि की एक कमेटी बनी, जिसने सार्वजनिक इप से चंदा जमा करना तय किया। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय हुआ कि इस ग्रुभ महोत्सव के उपलक्ष्य में रोशनी का उत्तम प्रबंध किया जाये एवं महाराजा साहब के नगर-प्रवेश के दिवस तोरण, स्तंभ, वंदनवार, भंडियां, महराब, दरवाज़े आदि बनाकर उनको स्वागत-सूचक तथा मंगलवाची सुन्दर वाक्यों से अलंकत किया जावे।

ज्यों-ज्यों उत्सव का समय निकट आने लगा, त्यों-त्यों प्रजा का

उत्साह भी बढ़ने लगा। इस वर्ष प्रारंभ में तो अञ्छीवर्षा हो गई पर पीछे से वर्षा में ढील हो जाने से अकाल की संभावना दील पड़ी, जिससे लोग कुछ चितित हो गये। ऐसे में ईश्वर-कृपा से ठीक समय पर वर्षा हो गई, जिससे । इस उत्सव को आनंदपूर्ण बनाने में प्रजा ने किसी भांति की कसर न रखी। अभीर और गरीब सबने इस उत्सव को चिरस्परणीय बनाने के लिए इन्य आदि देकर महाराजा के प्रति अपनी राज-भक्ति प्रकट की। कलकत्ता, वस्वई आदि नगरों में रहनेवाली बीकानेर की प्रजा ने जब यह संवाद सुना तो उसने भी मुक्त हस्त से द्रव्य देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। राज-मार्ग भांति-भांति से सुसज्जित कर जगह जगह मन्य दरवाज़ों का निर्माण हुआ और उनपर मंगल कामनायुक्त वाक्य लगाये गये।

यह जयन्ती महोत्सव चार विभागों में विभक्त किया गया। प्रथम विभाग धार्मिक-कृत्य सम्बन्धी था। द्वितीय विभाग में दरवार, नज़र, न्योछावर, राजकीय भोज और महाराजा साहब की तरफ़ से इस अवसर पर होनेवाली खदार घोषणाएं प्रकाशित होने का कार्यक्रम था। तृतीय विभाग में भारत के बाइसराय लॉर्ड लिनलिथगों के बीकानेर जाने, हाथियों का जुलूस निकालने तथा चतुर्थ विभाग में विविध नरेशों एवं गायमान्य व्यक्तियों को बीकानेर में निमंत्रित करने का आयोजन किया गया।

जयन्ती-संबंधी प्रथम विभाग का कार्य भाइपद सुदि द्वितीय ६ (ता० ११ सितंबर) शनिवार से आरंभ हुआ। महाराजा साहब मातःकाल ६ वे को लालगढ़ के निर्दिष्ट स्थान में पथारे, जहां पंडितों का बृहत् समूह एकत्रित था। पंडित देवीप्रसाद शास्त्री ने स्वनिर्मित गंगासिंह-कलपदुम में लिखित पद्धति के अनुसार गणेश-पूजन आदि प्रारंभिक कार्य महाराजा साहब के हाथ से करवाये। तद्नन्तर इन्होंने राजगुरू पंडित कामेश्वर शर्मा को इन धार्मिक कत्यों को सविधि संपूर्ण करने का अधिकारी वरण कर विधिपूर्वक इसका पूजन किया। फिर भाइपद सुदि १२ (ता० १७) शुक्रवार तक निरन्तर यह कार्य होता रहा। इस दिन रात्रि में अधिवासन, जागरण एवं रोशनी की गई।

इस बीच महाराजा साहव ने भाइपद सुदि ६ (ता०११ सितंबर) को देशणोक जाकर भाइपद सुदि ७ (ता०१२ सितंबर) को करणीजी का पूजन किया। वहां से लौटकर भाइपद सुदि ११ (ता०१६ सितंबर) तक इन्होंने पावृजी, रामदेवजी, हनुमानजी, किले के हरमंदिर, देवीद्वारा, नागणेची, शिववाड़ी, कोड़मदेसर, गजनेर तथा कोटरा के मैकंजी के मंदिरों में जाकर भेंट-पूजा की। भाइपद सुदि ६ (ता०१४ सितंबर) मंगलवार को सायंकाल के समय लालगढ़ में बीकानेरी सेना के अफ़सरों को बृहत् मोज दिया गया।

तुलादान का मुहूर्त भाद्रपद सुदि १२ (ता० १७ सितंवर ) शुक्रवार को था । उस दिन ये श्वेत पोशाक धारणुकर प्रातःकाल द बजे

महाराजा साहव का स्वर्ण और रजत तुलायं करना लालगढ़ की यहशाला में पहुंचे, जहां स्वर्ण आदि की तुलाओं का चृहत् आयोजन किया गया था । आरंभ में गयेश-पूजन, स्वस्तिवाचन

श्रीर नवप्रहों आदि का पूजन-श्रर्चन हुआ। किर वेद मंत्रों के साथ इन्होंने स्वयं यश्न की पूर्णाहृति की। तत्पश्चात् श्राह्मणों-द्वारा श्राममंत्रित जल से इन्होंने स्नान किया। अनन्तर श्रामणेक हो जाने पर ये वस्त्रा-भूषण श्रीर ढाल-तलवार धारणकर तुला-स्थान में पहुंचे। दिग्वंधन, तुलापूजन आदि कार्य शास्त्रोक विधि से संपादन कर सवा नो वजे वे ये यस तुला के—जो इस अवसर के लिए प्राचीन विधि के श्रमुलार वर्ताई गई थी—एक पलड़े में, जिसमें गदी-तिकया आदि रक्षे हुए थे, आकड़ हुए। तुला के दूसरे पलड़े में इनके वज़न से भी अधिक मात्रा में तीन लाल वपये के मूल्य का लगभग आठ हजार छः सौ तोला स्वर्ण चढ़ा। इन्होंने दूसरा सोने-चांदी का मिश्रित तुलादान किया। इस श्रवसर पर महाराणीजी ने भी रजत-तुलादान किया। उस दिन सार्यकाल को गंगानिवास कचहरी में पुलिस तथा श्रन्य सरकारी मुलाज़िमों को भोज दिया गया।

भाइपद सुदि १३ (ता० १८ सितम्बर) शनिवार को इनके राज्याभिषेकोत्सव का सुख्य दिन था। उस दिन सुर्योद्य के समय राज्य ७३ स्तर्ग-जयन्ती के प्रथम विभाग के अन्य कार्य के तोपखानों से चारों श्रोर १०१ तोपें चलीं। सात बजे वंदीगृह से १०६ क़ैदी छोड़े गये। नगर-स्थित लच्मीनारायग्रजी के दर्शनार्थ जाने का उसी दिन ४

कार्यक्रम था; अतएव साढ़े सात बजे महाराजा साहब लद्दमीनारायण्जी के दर्शन को गये। इस अवसर पर राजमार्ग मंडियों, ध्वजा-पताकाओं, तोरणों, बन्दनवारों आदि से भली प्रकार सुसज्जित किया गया था। प्रजा की तरफ़ से स्थान-स्थान पर चौराहों और राजमार्ग के बीचोबीच कितनी ही जगह सुन्दर कामवाले दरवाज़े बनाये गये थे। दो दरवाज़ों पर चांदी और सोने का बड़ा मनोहर काम था। एक दरवाज़ा लोहारों की ओर से लोहे का बनाया गया था। वह भी कला की दृष्टि से उत्तम था। प्रत्येक दुकान और मकान पर जयन्ती के सम्बन्ध के मंगल-सूचक होहे और हिंदी तथा अंग्रेज़ी में सुन्दर वाक्य लिखे गये थे। तात्पर्य यह कि इस अवसर पर नागरिकों ने नगर को मनोयोग-पूर्वक सजाकर कला- श्रियता एवं राजमिक का परिचय दिया।

महाराजा साहब की हाथी की सवारी का जलूस किले से आरंभ होकर गंगानिवास पिंखक पार्क के सामने से होता हुआ नगर के कोट दरवाज़े में होकर लक्सीनारायणजी के मंदिर पर पहुंचा। राजमार्ग के दोनों श्रोर खड़े नर-नारियों के फुंड "जय-ध्विन" कर रहे थे। ' साथ ही ऊंची-ऊंची श्रष्टालिकाओं से भी लोग इनपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। लगभग ११ बजे जलूस समाप्त होने पर ये क्रिले में दाखिल हुए।

दिन के ११ बजे नगर के ग़रीबों को राज्य की श्रोर से भोजन कराया गया। उसी दिन मुख्य-मुख्य गांवों में भी ग़रीबों को भोजन कराने का प्रवन्ध था। बैसे तो ता० १४ सितंबर से ही नगर श्रादि में इस उत्सव के उपलक्ष्य में रोशनी होने लगी थी, परन्तु रोशनी का मुख्य दिवस ता० १८ ही था। इसिलिए सांयकाल के समय ७ बजे नगर, राजमहल, सरकारी इमारतों, गंगानिवास, पिल्लक् पार्क श्रादि में बिजली की बड़ी सुन्दर रोशनी हुई, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोमोहक था।
गंगानिवास पिलक पार्क में पानी के फ़ब्बारों पर जो रोशनी की गई थी, वह
अश्रमुत थी और लोग उसे देखकर चिकत रह जाते थे। वहीं से विद्युतद्वारा धारावाहिक रूप से जल की चहरों के गिरने का दृश्य भी बड़ा
मनोहर था। उसी समय विक्टोरिया मेमोरियल क्लव के विशाल मैदान
में आतिशवाज़ी छूटने का भी प्रवन्ध था। सायंकाल को राज महल के
नौकरों आदि को लालगढ़ में भोज दिया गया तथा महाराजा साहच के
निजी स्टाफ़ और गृह-विभाग के अफ़सरों को भी भोज दिया गया।

भाइपद सुदि १४ (ता० १६ सितंबर) रिववार को लालगढ़ में रात्रि के ६ वजे राजकीय भोज का आयोजन हुआ। दूसरे दिन भाइपद सुदि १४ (ता० २० सितंबर) सोमवार को लालगढ़ में साधुओं को भोजन कराया गया। इस प्रकार स्वर्ण-जयन्ती के प्रथम भाग का कार्य समात हुआ।

इस अवसर पर महाराजा साहय के पास भारत के बहुआ सभी नरेशों, राजधरानों, देशी-विदेशी मित्रों और श्रुभचिन्तकों के वधाई-स्चक तारों, पत्रों और मनमोहक कविताओं का तांता वंध गया। स्वयं सम्राट् जॉर्ज छुठे ने महाराजा साहव के पास नीचे लिखा वधाई-स्चक संदेश भेज अपनी तरफ़ से श्रम भावनार प्रकट कीं—

"श्राप श्रपने शासनकाल की जो स्वर्ण जयन्ती आज मना रहे हैं, इसके लिए श्रापको हार्दिक वधाई देते हुए मुक्ते वड़ी प्रसन्नता है। इस उन्नेखनीय अवसर पर मैं श्रापकी मंगलकामना के साध-साध भविष्य में श्रापके राज्य के सुख श्रीर समृद्धि की, जिसकी श्रोर श्रापका वड़ा ध्यान रहता है, हार्दिक कामना प्रकट करता हूं।"

श्रीमती सम्राज्ञी मेरी ने भी इस श्रवसर पर तार भेजकर इनको बधाई दी। इसी भांति भारत के बाइसराय लॉर्ड लिमलिथगो ने भी निम्नलिखित तार भेजकर इन्हें वधाई दी—

"ता० १८ सितंबर को श्रापके महत्त्वपूर्ण शासन के पचास साल

समाप्त होने के अवसर पर में आपको हार्दिक बधाई देता हूं। इस दीर्घ काल में आपने शासक, सैनिक एवं राजनीतिझ के उचकोटि के गुरा प्रदर्शित किये हैं। मैं भली मांति जानता हूं कि अपने राज्य के लाम र की तरफ़ आपने जितनी लगन प्रकट की है, उसके लिए बीकानेर (राज्य) आपका कितना ऋणी है। चीन, फ़्रांस तथा अन्यत्र सम्राह् की फ़्रोंजों के साथ रहकर की गई आपकी उद्धेखनीय सेवाओं तथा पिछले कुछ वर्षों में राज्य-शासन-सम्बन्धी विधानों में की गई आपकी सहायता की इस अवसर पर प्रशंसा न करना अनुचित होगा। यह मेरी हार्दिक एवं उत्कट अभिलाषा है कि आप तथा आपके शासन के अन्तर्गत बीकानेर राज्य यहुत वर्षों तक सुख और समृद्धि की प्राप्ति करे।"

महाराजा साहब ने इन शुभ कामनाश्रों के प्रति हार्दिक धन्यवाद देते हुए बीकानेरी प्रजा को मारवाड़ी भाषा में संदेश महाराजा का क्षे जयन्ती पर प्रजा को शुभ सन्देश 'श्रीलद्मीनारायण्जी की कृपा से मुसको राज्य करते हुए स्राज पचास वर्ष हुए हैं स्रोर

इस श्रवसर पर सबसे पहले श्रपनी प्यारी प्रजा के सब धर्मों श्रौर जातियों के लोगों को श्रपनी तरफ़ से मैं प्रेम तथा श्रुभ कामना का यह संदेश देता हूं।

'मुक्ते युवा हुए ३६ वर्ष हो गये। मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा के प्रित अपने कर्त्तव्य को अन्य सब बातों से मुख्य समक्तता हूं और आप लोगों की भलाई को अपने विचारों और कामों में मैंने सबसे आगे रक्खा है। मैं प्रित दिन तीन बार आपके मंगल, सुख और संपित के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहा हूं तथा मेरी प्रार्थना है कि परमातमा हमें अकाल, पैदाबार की कमी और बीमारियों से बचावे।

'परमेश्वर को अनेक धन्यवाद देते हुए मैं इस बात को बड़ी छतज्ञता के साथ सदा याद रक्ख़ुंगा कि मेरी प्यारी प्रजा ने मेरे राज-सिंहासन और खयं मेरे लिए ऐसी अनोकी राज-भक्ति प्रकट की है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। मुक्ते तथा मेरे कुटुम्ब को इस बात का बहुत हर्ष और गर्ब है कि आप लोग मेरे तथा मेरे कुटुम्ब के लिए निरन्तर प्रेम और अद्धामाव रखते आये हैं और मुक्ते इस बात से भी बड़ी प्रसन्नता है कि राजा और प्रजा का, पिता-पुत्रवाला पुराना सम्बन्ध परमात्मा की कृपा से अवतक हमारे और आप लोगों के बीच क़ायम है।

'मैं सदैव आपके सुख-दु:ख में शामिल रहा हूं और जब ईश्वर ने दयाकर मुक्ते हर्ष प्रकट करने का अवसर दिया है, तब आप लोगों ने भी पूर्ण कर से हर्ष मनाया है और जब मुक्तपर दु:ख पड़ा है, जैसा कि सब मनुष्यों पर पड़ता है, तब आप लोगों के हृद्य भी मेरे दु:ख से पीड़ित हुए हैं।

'मैं सर्व शक्तिमान् परमात्मा को अत्यन्त नम्रता से भक्तिपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उसने मुसे वीकानेर राज्य की, जिसपर मैं उसी की हुपा से राज्य कर रहा हूं, सेवा करने के लिए यह आयु दी और मुसे स्वास्थ्य तथा शक्ति प्रदान की, जिससे मैं अपनी प्यारी प्रजा की भरसक रज्ञा तथा भलाई कर सकूं। मैंने अपने जीवन को राज्य और प्रजा की सेवा के लिए अपंश कर दिया है। इसलिए मुसे यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं कि मैं अपने जीवन के शेष दिनों में, जो ईश्वर मुसे प्रदान करेगा, आप लोगों के सुख और संपत्ति बढ़ाने के लिए बराबर ऐसे ही प्रयक्त करता रहुंगा।

'राज्य की सामर्थ्य के अनुसार मेरे सारे प्रयत्न इस वात के लिए रहे हैं कि आप लोगों के नैतिक तथा सांसारिक हितों की वृद्धि हो, आप लोगों की शिचा मिले, आप लोगों की तन्दुरुस्ती वनी रहे और आप लोगों की आर्थिक दशा और अधिक सुधरे—खासकर नहरों के वनाने से और रेलों-द्वारा जो कि अब मेरे राज्य में प्रत्येक तरफ़ चल रही हैं। मैं यह वात जानता हूं कि अभी वहुत कुछ करना वाक़ी है और कई वर्षों से मैंने यह नीति आरण की है कि तरझी का ऐसा निश्चित कार्यक्रम रखा जावे,

जो मेरे राज्य में काम में लाया जा सके श्रीर जिससे राष्ट्रनिर्माण के तथा दूसरे लामदायक कामों में तरकी होती रहे। श्रम्य बातों के श्रातिरिक्त मैं इसका पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि श्राप में से जिनकी ज़मीन गड़ नहर से सींचे जानेवाले इलाक़े में नहीं है, उनको इससे भी कहीं बड़ी तजवीज़-द्वारा श्रावपाशी के श्रमूल्य लाम पहुंचें। मैं श्राशा करता हूं कि परमेश्नर की कृपा से ऐसी नहर के श्राने में श्रधिक समय न लगेगा।

'मेरी खास आज्ञा के अनुसार इस समय मेरी सरकार कई तजनीज़ें तैयार कर रही है, जिनमें से एक तजनीज़ ऋगु-त्रस्त किसानों की सहायता करने के विषय में है। मेरा यह विचार है कि ता॰ ३० अक्टोबर को एक दरबार कहं और उस दरबार में इस संबंध की घोषणा की जावे। मुक्ते आशा है कि ये तजनीज़ें आप लोगों के लिए लामदायक और सहायता पहुंचानेवाली सिद्ध होंगी।

'मेरे और आपके पूर्वजों ने इस राज्य को क़ायम किया और इतना महान् बनाया । अब इमारा और आपका तथा इमारी और आपकी संतानों का केवल यही कर्त्तंच्य नहीं है कि वे इस गौरवमय बपौती को क़ायम रखें, बल्कि भरसक प्रयत्न कर वे इस राज्य की प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा बढ़ांवें । इसकी स्वतन्त्रता और एकता ज्यों की त्यों बनी रहे और पहिले की मांति भविष्य में भी तमाम जातियों के लोग आपस में सुख-शांति और प्रेमपूर्वक रहें।

'इस सन्देश को समाप्त करने से पहिले मैं आपमें से प्रत्येक व्यक्ति को अंत:करण से आशीर्वाद देता हूं। श्रीकरणीजी सदा आप लोगों को बनाये रखें और आपकी रक्षा करें।'

कार्तिक वदि ७ (ता० २६ श्रक्टोबर) मंगलवार से जयन्ती के दूसरे भाग का कार्य श्रारंभ दुशा। इस श्रवसर पर बाहर के भी कितने

स्वर्ण-जयन्ती का दूसरा माग ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बीकानेर में निमंत्रित किये गये थे। उस दिन सायंकाल के पौने पांच बजे किंग पम्पर जॉर्ज षष्ठ स्टेडियम में विद्यार्थियों के खेल हुए और वहीं सिविल श्रफ्रसरों को भोज दिया गया। रात्रि में १ बजे लालगढ़ में करणीनिवास दरबार हॉल में उमरावों तथा सरदारों को भोज दिया गया, जिसमें महाराजा साहब भी सम्मिलित हुए।

दूसरे दिन कार्तिक वदि द (ता॰ २७ श्रक्टोबर) बुधवार को सायंकाल के ४ दे बजे जनता का बृहत् मेला किंग जॉर्ज षष्ठ स्टेडियम के विशाल मैदान में भरा श्रीर वहीं सेट-साहुकारों के भोज का श्रायोजन किया गया ! कार्तिक वदि ६ (ता॰ २८ श्रक्टोबर) गुरुवार को सायंकाल के ६ वजे बीकानेरी सेना ने शारीरिक खेल दिखलाये । रात्रि में पौने नी बजे किले के शिवविलास वरीचे में उमरावों श्रीर सरदारों की तरफ़ से महाराजा साहब को भोज दिया गया । इस श्रवसर पर मेजर-जेनरल सरदार वहादुर टाकुर (श्रव राजा) जीवराजिंसह ने सरदारों की तरफ़ से श्रपने भाषण में इनके प्रति मंगलकामना करते हुए राजभिक्त प्रकट की । उसके उत्तर में इन्होंने उनको धन्यवाद देते हुए एक छोटासा सुन्दर भाषण दिया, जिसमें सरदारों की कर्त्तव्य-परायणता एवं शासन-नीति का उन्नेख करते .हुए भविष्य में सरदारों को उनके शासन-प्रवंध के बारे में समयोचित सुधार करने की सलाह दी।

कार्तिक विदि १० (ता० २६ अक्टोबर) शुक्रवार को सायंकाल के ४ वजे बीकानेर की सेना का प्रदर्शन हुआ और विक्टोरिया मेमोरियल क्लब में सेना के अफ़सरों को भोज दिया गया।

कार्तिक विदे ११ (ता० ३० अक्टोबर) शनिवार को प्रात:काल के  $\xi_2^1$  बजे किले के गंगानिवास दरबार हॉल में आम दरवार हुआ, जिसमें

स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव पर दरवार में महाराजा-द्वारा होनेवाली उदारताओं की घोषणा राज्य के उमराव, सरदार श्रीर प्रतिष्ठित कर्मचारी
एवं नागरिक उपस्थित हुए। इस श्रवसर एर
महाराजा साहव ने श्रपने भाषण में वीकानेरनिवासियों की राजमिक की प्रशंसा करते हुए
पचास वर्ष के भीतर होनेवाले शासन-सुधारों का

संक्तित उत्तेख किया। तदनन्तर स्वर्णजयन्ती महोत्सव के उपल्दय में महाराजा साहब की तरफ़ से निम्नलिखित विश्वशों की घोषणा की गई—

राजधानी में चय के रोगियों के लिए दो लाख पचीस हज़ार रुपये की लागत से श्रस्पताल बनाया जायगा।

प्रिंस विजयसिंह जैनरल ज़नाना अस्पताल में महाराजा साहव के निजी व्यय से बीस हज़ार रुपयों की लागत का बच्चों का वार्ड तथा उसी अस्पताल में सतरह हज़ार रुपयों की लागत का निर्धन रोगियों के लिए एक बार्ड बनाया जायगा । मदीना अस्पताल में पुरुषों के लिए बीस हज़ार रुपये की लागत के दो बार्ड और बनाये जायेंगे। चिकितसा में वैद्यानिक पद्धति पर चिकित्सा होने के लिए कई प्रकार के यंत्र मंगवाये गये हैं। उनमें "मिलिग्राम रेडियम" नामक यंत्र फिर मंगवाया जाकर आवश्यक सामान और औज़ारों की पूर्ति की जायगी।

राज-सभा (Legislative Assembly) में चुने हुए मेम्बरों में ६ मेम्बरों की वृद्धि होगी।

म्युनिसिपेलिटियों के प्रेसिडेन्ट चुने हुए होंगे और दाईस्नानों एवं बच्चों की रत्ना के लिए प्रति वर्ष श्रार्थिक सहायता मिला करेगी।

उमरावों तथा सरदारों के ठिकानों के उत्तम प्रवन्ध के लिए उनको कुछ श्रावश्यक सुविधाएं दी जायेंगी।

सैनिकों के भत्ते आदि में वृद्धि होकर ड्रंगर लान्सर्ज़ के सैनिकों और श्रफ़सरों के वेतन में तरक़ी की जायेगी।

राज्य की कुल आय का दसवां हिस्सा प्रजा-हितकारी कार्यों में व्यय होगा।

राजधानी में श्रीलदमीनारायखड़ी के पिन्तक पार्क को बढ़ाया जावेगा, जिसका व्यय महाराजा साहब के निजी कोष से होगा।

राज्य में श्रायुर्वेदिक फ़ार्मेसी श्रीर श्रीषधालयों को बढ़ाने के लिए बार्षिक व्यय के श्रतिरिक्त ७४००० रुपये एक मुश्त दिये जायेंगे। प्राचीन प्रम्थों के प्रकाशनार्थ पांच हुज़ार रूपये वार्षिक दिये क्रायेंगे, जिनसे 'गंगा श्रोरिपंटल सीरीज़' राज्य से प्रकाशित होगी।

'सायर' के महस्त में कृषकों के ताम और व्यापार की वृद्धि की हिं से घी, चोश्रा सजी तथा बीकानेर के बने हुए ऊनी कपड़ों पर निर्यात-कर माफ किया जाता है । कृषि के श्रौज़ारों पर श्रायात-कर बिलकुल न लगेगा।

राजधानी में स्थावर सम्पत्ति की विकी पर जो फ़ीस ली जाती है, उसमें ४० प्रति शत कमी होगी।

गंग नहर के निकट रूपकों की खरीदी हुई भूमि पर किश्तों के सूद के लगभग वयालीस लाख रुपये वाक्री हैं, जो माफ़ किये जाते हैं तथा किश्तों के सूद में भविष्य में कमी भी की जायगी।

गंग नहर के आस-पास की भूमि में कपास की खेती में हानि इहें हैं, इसलिए २२६६१६ रुपये माफ़ किये जाते हैं।

नोहर और भादरा तहसीलों में तीन वर्ष के लिए लगान में आठ रुपये प्रति सैकड़ा कमी की जाती है।

प्राप्त-सुधार-विभाग खोलने के लिए बारह लाख रुपये मंजूर किये जाते हैं।

रतनगढ़, भादरा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और विजयनगर में जानवरों की चिकित्सा के लिए और अस्पताल खोले जायेंगे।

राज्य के श्रद्दलकारों ने पनद्रह हज़ार रुपये स्वर्ण जयन्ती महोत्सव पर संदे में दिये हैं, वे वापिस उनके दित में ही लगाये जायमे श्रीर उनकी उन्नति के लिए उन रुपयों से एक फंड खोला जायेगा, जिसमें पांच हज़ार रुपये राज्य से दिये जायेंगे।

ना० १८ सितंबर ईसवी सन् १६३७ को जो क़ैदी सज़ा भुगत रहे थे उनकी सज़ा में ४१ दिन प्रति वर्ष के हिसाव से माफ़ी दी जायगी झौर भ्राच्छा आसरण रखनेवाले क़ैदियों को तीन दिन के बजाय महीने में ४ दिन की माफ़ी मिलेगी। हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी को पचीस हज़ार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

शिचा की वृद्धि के हेतु चूक, खुजानगढ़, सरदारशहर तथा गंगा- र नगर में हाई स्कूल; छापर, स्रतगढ़, ट्रंगरगढ़, करखपुर, राजगढ़, रेनी, लूणकरणसर, हनुमानगढ़ तथा नोखामंडी में पंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की इमारतों में वृद्धि करने तथा नई बनाने के लिए तीन लाख श्राठ हज़ार पांच सौ श्रीर हनुमानगढ़ में कन्या पाठशाला खोलने के 'लिए चार हज़ार रुपये मंजूर किये जाते हैं।

्रतनगढ़ श्रीर भादरा के श्रस्पतालों को बढ़ाने एवं राजलंदेसर, मोमासर, करखपुर तथा रायसिंहनगर में श्रस्पताल खोलने के लिए दो लाज चौदह हज़ार दो सौ छियासी रुपये मंजूर किये जाते हैं।

राजधानी में गरीबों को जल की श्रधिक सुविधा देने के लिए तील हज़ार रुपये प्रदान किये जाते हैं, जिलका फ्रंड सम्पूर्ण होने पर एक लाख पत्रीस हज़ार रुपये हो जायेंगे।

इनके अतिरिक्त महाराजा साहव ने निजी कोष से तीन लाख रुपये इस अवसर पर दात देने की आहा प्रदान की, जो नीचे लिखे अनुसार व्यय होंगे—

बीकानेर में नबीन मंदिरों के निर्माण में प्रध्००; कोलायत में नये मिन्दरों के बनवाने में प्रध्००; पुष्कर में माताजी के मंदिर के निर्माण में ४०००; अन्य मिन्दरों के कार्यों में २००००; द्वारका में रणछोड़जी के मंदिर में स्वर्ण के किवाड़ों के लिए ३०३४० तथा जैनमंदिरों, सिक्खों के गुरुद्वारे, गिरजाघर और मस्जिदों की मरम्मत में ३६०० रुपये।

सेना के जुबिली आर्मी बेनीवोलेंट फ्रंड में ४०००, वास्टर नोबुस्स हाई स्कूल में संतरण विद्या (तैरना) सीखने के लिए होज़ बनाने के निमित्त ४०००, शिद्धा-संबंधी पारितोषिक फ्रंड में २००० और गजनेर-निवासियों के हितार्थ ४४० रुपये प्रदान किये आयेंगे।

इनके श्रतिरिक्त इस श्रवसर पर राजमहलों के नौकरों को पुरस्कार

में ३६००० रुपये दिये जाने तथा ७००० रुपये वार्षिक तरक्ष्की की आहा दी गई।

उसी दिन राजकीय आज्ञा पत्र (Bikaner State Gazette)-द्वारा स्वर्ण जयन्ती के उपलच्य में सैनिक तथा अन्य उपाधियां, ताज़ीम

स्वर्णे जयन्ती पर उपाधिया श्रादि मिलना का सम्मान और नई जागीरें दी जाने तथा फुछ पुराने ताज़ीमी सरदारों की पहले की जागीरों में बिक्त होने, पर्व कई प्रतिष्ठित व्यापारियों को पैर में

स्वर्ण-भूषण पहिनने का सम्मान प्राप्त होने श्रीर छुड़ी, चपरास श्रादि सम्माननीय वस्तुएं प्रयोग में लाने की घोषणा भी प्रकाशित हुई, जिसका सारांश निम्नलिखित हैं—

महाराजकुमार शार्दुलसिंह को 'कर्नल', भंवर करणीसिंह तथा अमरसिंह को 'लेफ्टेनेंट', कर्नल जयदेवसिंह को 'विगेडियर', मेजर राव बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह (सारोठिया) को 'लेफ्टेनेंट-कर्नल' तथा अन्य कई अफ़सरों को उच्च सैनिंक उपाधियां और ठाकुर प्रतापसिंह (धीदासर) एवं मेजर-जेनरल, सरदार वहादुर ठाकुर जीवराजसिंह सी० वी० ई०, ओ० वी० ई० (सांडवा) को वंशपरंपरा के लिए तथा राय वहादुर सेठ सर विश्वेसरदास डागा, के० सी० आई० ई० को वैयक्तिक रूप से 'राजा' की उपाधि प्रदान की गई। मेजर ठाकुर भारतसिंह को नई जागीर और ताज़ीम का सम्मान दिया गया और कर्नल राव वहादुर ठाकुर शार्द्लसिंह सी० आई० ई० (धगसेऊ), मेजर-जेनरल राव वहादुर ठाकुर हरिसिंह, सी० आई० ई० (सत्तासर) तथा मेजर राव वहादुर ठाकुर जीवराजसिंह (सारोठिया) की पहले की जागीरों में वृद्धि की गई।

विनायक नन्दशंकर मेहता (प्राइम मिनिस्टर, धीकानेर राज्य), मियां श्रष्टसान उत्त-इक्ष ( चीक्ष जस्टिस, हाई कोर्ट, बीकानेर ) श्रीर राय वहादुर साला जयगोपाल पुरी, सी० श्राई० ई० (कोलोनिज़ेशन मिनिस्टर) को निजी तौर पर ताज़ीम का सम्मान दिया गया।

राज-कार्य आदि में अच्छी सेवा करनेवाले व्यक्तियों, राजवी

सरदारों, श्रन्य श्रफ़सरों, मुत्सिद्दियों एवं प्रतिष्ठित श्रहलकारों, सेठ-साह्नकारों श्रादि को भी इन्होंने इस श्रवसर पर यथा योग्य वैज श्रॉव् श्रॉनर, पदक, ख़ास रुक्को, सिरोपाव, कैफ़ियत लिखने का सम्मान श्रादि र् देकर संतुष्ट किया।

तत्पश्चात् किले के विक्रम-निवास नामक नवीन विशाल दरबार भवन में नज़र-न्योद्धावर का श्राम दरबार हुश्रा, जिसमें राजवियों, उमरावों, सरदारों, प्रतिष्ठित राज-कर्मचारियों श्रादि की नज़र-न्योद्धावर स्वीकार की गई। उसी दिन सायंकाल को सेना में निशान (कंडे) वितरण किये गये। कार्तिक चिंद १२ (ता० २१ श्रक्टोबर) रविवार को सायंकाल के ४ वजे इन्होंने बीकानेर में पोस्ट एंड टेलिग्राफ़ ऑफ़िस की नवीन इमारत का उद्घाटन किया।

कार्तिक वदि ३० (ता० ३ नवंबर) बुधवार को महाराजा साहय की सेवा में मारवाड़ी चेम्बर ऑव् कॉमर्स, कलकत्ता; मारवाड़ी एसोसि- एशन, कलकत्ता; जूटबेलसे एसोसिएशन, कलकत्ता; पीपल्स गोल्डेन जुबिली कमेटी, बीकानेर; जैन श्वेतांबरी तेरा पन्थी समा, गङ्गनहर कोलोनीज़; बीकानेर म्युनिसिपेलिटी; ज़िले की म्युनिसिपेलिटियों के प्रतिनिधियों, आर्यसमाज; बार एसोसिएशन, बीकानेर; गङ्गनहर कोलोनी के व्यापारियों; नागरी मंडार सोसाइटी; गुणप्रकाशक सज्जनालय समा; शार्दृल ब्रह्मचर्याश्रम; मेहता मूलचन्द विद्यालय; रामपुरिया हाई ,स्कूल; वासुदेव कन्हैयालाल विद्यालय, भैंकरत पाठशाला; मूलचन्द चिकित्सालय और सेठिया जैन प्राथमिक संस्था एवं माहेश्वरियों, ओसवालों, श्रग्रवालों, ब्राह्मणों, सिक्खों और मुसलमानों की तरफ़ से डेपुटेशनों ने उपस्थित होकर श्रमिनंदन पत्र समर्पित किये।

नवस्वर (कार्तिक) मास का प्रथम सप्ताह वाइसराय तथा अन्य यूरोपीय मेहमानों के स्वागत-समारोह के लिए नियत हुआ

जॉर्ड लिनलिथमो का बीकानेर जाना था। भारत के वाइसराय मार्किस श्रॉब् लिनलिथगो का लेडी लिनलिथगो-सहित कार्तिक -सुद्दि १ (-ता० ४ नवम्बर) गुरुवार को स्पेशल ट्रेन- द्वारा बीकानेर पहुंचना हुआ। महाराजा साहब ने श्रपने महाराजकुमार, मुख्य-मुख्य उमरावों, राजवियों तथा स्टाफ़ के श्रफ़सरों के साथ बीकानेर के रेहवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया।

तद्मन्तर वाइसराय की सवारी का हाथियों पर बड़ा जुलूस निकला, जो रेल्वे स्टेशन से टूंगर मेमोरियल कॉलेज, नागरी भंडार, कोट द्रवाज़ा, पडवर्ड रोड श्रोर किले के सामने के गंगानिवास पन्तिक पार्क के पास होता हुश्रा सूर सागर पर समाप्त हुश्रा । किर मोटरों-द्वारा वाइसराय अपनी पार्टी-सहित लालगढ़ पहुंचे, अहां महाराजा साहय ने उनसे मुलाक़ात की । वारह बजे के बाद बदले की मुलाक़ात के लिए वाइसराय इनके पास किले में गये । सायंकाल के ४ है बजे वाइसराय ने बीकानेर की सेना का श्रवलोकन किया।

कार्तिक स्तिद २ (ता० ४ नवस्वर) ग्रुक्तवार को वाइसराय ने प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल डॉस्पिटल का अवलोकन किया। फिर सार्यकाल के पांच बजे गंगा गोल्डेन जुबिली म्युज़ियम् का—जो बीकानेर की प्रजा की तरफ़ से स्वर्ण जयंती की समृति में बनाया गया है-वाइसराय ने उद्घाटन किया। कार्तिक सुदि ३ (ता०६ नवम्बर ) शनिवार को वाइसराय ने महाराणी नोबरस गर्ल्स स्कूल, गंगा सिर्वर जुविली कोर्ट, किंग जॉर्ज हॉल और सिख्वर जविली पन्लिक लाइबेरी, इविंन लेजिस्लेटिव एसेम्बली हॉल, क़िले के पुराने महलों, शस्त्रागार, पुस्तकालय आदि का किरीज्ञरा किया। उसी दिन रात्रि के दे बजे दरवार हॉल (करगी निवास) में वाइसराय के सम्मान में महाराजा साहव की श्रोर से भोज हुआ। इस अवसर पर महाराजा साहव ने अपने भाषण में साधारण रूप से वीकानेर राज्य में होनेवाली उन्नति एवं अंग्रेज़ सरकार को यस के समय ही जानेवाली सहायता श्रादि का उन्नेख करते हुए स्वर्ण जयन्ती महोत्सव पर वाइसराय के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट की। इसके उत्तर में वाइसराय ने श्रापने भाषण में महाराजा साहव की शासन-कुशलता, राजनैतिक योग्यता. प्रजा-प्रियता श्रीर इनके समय में होनेवाली बीकानेर राज्य की स्रभृतपूर्व

उन्नति का दिग्दर्शन कराते हुए इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। श्रीमान् भारत सम्राट् ने इस समय महाराजा को माननीय 'जेंनरल' की सैनिक उपाधि दी, जिसकी घोपणा भी इसी श्रवसर पर वाइसराय ने की। भारतीय नरेशों में महाराजा साहव ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको 'जेनरल' का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। कार्तिक सुद्दि ४ (ता० ७ नवम्बर) रिविवार को वाइसराय श्रपनी पार्टी-सिंहत गजनेर गये भीर दो दिन वहाँ उहरे। कार्तिक सुद्दि ६ (ता० ६ नवम्बर) मंगलवार को सायंकाल के ६ थें बजे गजनेर से स्पेशल ट्रेन-हारा वाइसराय विदा हुए। इस श्रवसर पर बीकानेर में वाइसराय के साथी श्रंश्रेज़ों श्रीर देशी श्रक्तसरों के श्रतिरिक्त अन्य बहुतसे श्रंश्रेज़ श्रक्तसर, श्रखवारों के संवाददाता, पर्व हिन्दुस्तानी मेहमान बीकानेर में थे। उनका भी महाराजा साहब की तरफ़ से खागत किया गया। इन श्रवसरों पर भी नगर की सजावट एवं रोशनी की बहार दर्शनीय थी।

कार्तिक सुदि १३ (ता॰ १६ नवम्बर) मंगलवार को बीकानेर में राज्य की तरफ़ से एक बृहत् भोज हुआ, जिसमें श्रीमान् महाराजा साहब,

स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के उपलद्य में प्रधान मन्त्री श्रीर महाराजा के भाषण महाराजकुमार श्रीर राज्य के उमराव, सरदार तथा प्रायः सब मुख्य-मुख्य श्रफ़सर विद्यमान थे। इस श्रवसर पर बीकानेर के प्रधान मन्त्री विनायक नन्दशङ्कर मेहता ने स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के

सम्बन्ध में भाषण दिया, जो संस्वेप में इस प्रकार है-

'स्वर्ण जयन्ती समारोह की यह घटना हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि श्राज श्रीमान की यहां उपस्थिति इस बात की द्योतक है कि बीकानेर राज्य की प्रजा की मलाई के लिए श्रीमान के साथ कार्य-कारिगी कौंतिल के सदस्य भी संयुक्त उत्तरदायित्व रखते हैं।……

'गत चालीस वर्षों में श्रीमान् ने इस राज्य की जो उन्नति की है, उससे समाचारपत्रों ने संसार को पहले ही परिचित करा दिया है। राज्य के क्रमिक विकास के सम्बन्ध में श्रीमान् ने प्रजा को जो कुछ प्रदान किया

## है, उसे भी जनता जान गई है।

'इम समसते हैं कि इस प्रकार स्वतन्त्र प्रमाण के द्वारा उन आरोपों का स्वतः खंडन हो गया है, जो हम पर गत कुछ महीनों में किये गये हैं। ऐसे निराधार आरोपों का खंडन करना हमने जरूरी नहीं समका। वे इस योग्य नहीं थे कि उनपर ध्यान दिया जाता। उदाहरणार्थ, कल लोगों ने प्रकटतया इस राज्य के सेवकों से सहात्रभृति दिखाने के लिए यह कहा कि बीकानेर में कर्मचारियों के बेतन में कमी तथा रेल्वे टिकटों पर अतिरिक्त बृद्धि की जा रही है। यहां तक मिथ्या प्रचार किया तया कि बीकानेर स्टेट खेविंग बैंक ने जमा करनेवालों की रक्रमें देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि चार रुपया प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से जुबरदस्ती वस्त किया जा रहा है. जिसके फलस्वरूप लोगों को भारी कप हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब अबिली फ्रंड की रक्तम बढ़ाने के लिए किया गया है और यह भी कि एक करोड़ रुपये ज़िबली में खर्च किया जाना निश्चित हजा है। यह भी कहा गया कि प्रजा को फ़ंड में धन देना चाहिए, क्योंकि राज्य के पास आवश्यक धन नहीं है। ये सब बातें दो तीन आन्दोलन-कर्ताम्रों-द्वारा गढ़ी नई थीं, जिनके विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही हुई थी। रही ज़बिली समारोह के खर्च की बात-जिसमें ३ लाख रुपये का स्वर्ण-तुलादान, श्रीमान् वाइसराय तथा बहुत से नरेशों के आगमन, एवं उरो-वियन तथा भारतीय मेहमानों के अतिथ्य का व्यय भी सम्मित्तित है-वह कुल मुश्किल से एक करोड़ का द्वादशांश ( लगभग = लाख रुपये ) होगा। जिन दानों की घोषणा पहले की जा चुकी है, उनका विवर्ण और उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में यहां कुछ कहना व्यर्थ होगा; फिर भी इस अब-सर पर मैं एक महत्त्वपूर्ण बात के संबंध में कुछ कहंगा।

'शासक पर श्रद्धा श्रीर परंपरागत राज-भक्ति की भावना के श्रद्ध-सार "पीपल्स गोल्डेन जुविली कमेटी" ने श्रीमान् के तुलादान के सोने का मूल्य जुटाने का विचार प्रकट किया था, परंतु महाराजा साहब ने, प्रजा की राजमिक की क़द्र करते हुए भी, इस बात को अस्वीकार कर दिया और इस रक्षम का प्रबंध राज्यकोष से ही हुआ। वास्तव में सिद्धान्त-रज्ञा के विचार से और अपनी प्रजा का लिहाज़ रखते हुए श्रीमान् ने केवल इसी बात को अस्वीकार नहीं कर दिया, बल्कि और भी कई ऐसी बातों को नामंज़ूर कर दिया। मैं यहां उनका विवरण न दूंगा, क्योंकि लोग उन्हें जान चुके हैं। ""

'इस तथ्य के होते हुए भी कि फ़ंड का विचार प्रजा में ही उत्पन्न हुआ और मुख्यतः ग्रैर-सरकारी लोगों ने ही सब ज़िलों में समितियाँ बनाकर चन्दा किया, दो सास मौक्रों पर भीमान की सरकार ने सूचना निकाली थी कि चन्दा वस्तुल करने में प्रजा पर किसी तरह का द्वाव न डाला जाय।……

'मैं इस बात पर तक नहीं करना चाहता कि हमारी शासन-प्रणाली सभी दृष्टियों से आधुनिक शासन-व्यवस्था के तत्वों से परिपूर्ण है। हमारी राज्य-व्यवस्था प्राचीन है। जब तक हम प्रजा की भलाई के लिए प्रयत्न जारी रखते हैं, तब तक हमें अपनी परम्परागत शासन-शैली को पूर्णतः तोड़ने की श्रावश्यकता नहीं है।

'श्रपने उद्देश्य श्रीर उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में हम श्रपनी प्रजा को ही सबसे उत्तम निर्णायक मानते हैं। उन उद्देश्यों श्रीर उनके साधनों के सम्बन्ध में परीक्षण के तौर पर हमारी सरकार ने गत ४० वर्षों का प्राप्ताणिक लेखा तैयार किया है श्रीर में नहीं सममता कि यह कहना धृष्टता होगी कि श्रनेक बाधाश्रों के होते हुए भी श्रीमान् की प्रजा काफ़ी समृद्ध हो गई है।

'सम्राट् के प्रति श्रीमान् की सची मक्ति प्रसिद्ध है श्रीर उसी तरह यह बात भी विख्यात है कि आएकी प्रजा आएका अनुसरण करने को तैयार है। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि राष्ट्रों के ब्रिटिश कॉमन्वेल्थ में, जो कमशः विकसित हो रहा है, हमारा स्थान निश्चित है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों के सम्बन्धों का न्याययुक्त एकीकरण आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि ऐसा एकीकरण अमल में आनेवाला है। हमें विश्वास है कि इसके कियातमक रूप में आने पर साम्राज्य पहले की अपेक्ता अधिक दृढ़ हो जायगा। विकास का समय दीर्घ हो सकता है, परन्तु राष्ट्र के जीवन में लगातार प्रगति और शांतिपूर्ण विकास जारी रहने की अवस्था में इतना समय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के विकास के लिए हमें आशा रखनी चाहिये कि मुख्य ध्येय की प्राप्ति के बाद रियासतों का अखिल भारत के साथ वैसा ही संबंध स्थापित हो जायगा जैसा भारत का साम्राज्य के साथ उसके अन्तर्भूत अंश के रूप में होगा। """

इसके उत्तर में महाराजा साहव ने अपनी शासन-नीति आदि के विषय में अपने सारगर्मित भाषण मे कुछ सामिथक वार्ते कही, जी इस प्रकार हैं—

'शासन-कार्य में मेरा हाथ बंटानेवाले आप सजानों को थन्यवाद देना केवल एक रस्म मात्र होगी। मैं इस अवसर पर अपने हृदय में जो समक्त रहा हूं, उसे पूर्णतः व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अनुभव करता हूं कि मैं एक ऐसे परिवार के बीच में हूं, जिसका केन्द्र मैं समक्ता जाता हूं। यह भावना ही मुक्ते भूतकालीन कठिनाइयों के समय जीवन प्रदान करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी, एवं निश्चय है कि परिवर्चन के इस युग में आप सब को भी कर्तव्य-मार्ग पर अग्रसर होते समय जीवन प्रदान करती रहेगी।

'इस युग की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए मैं अपने अफ़सरों के सम्मान की विशेष कद्र करता हूं, क्योंकि वे मेरे उद्देश्य को समभने के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं और मैं जानता हूं कि विना उन सेवाओं के, जो मैंने अपने वीकानेरी तथा अन्य अफ़सरों से गत ३६ वर्षों में प्राप्त की हैं, हम ऐसी सफलता प्राप्त न कर सके होते, जिसका अये निष्पन्न विचारक हमें दे रहे हैं।

'इस प्रकार की गई सेवाओं से प्रभावान्वित होकर मैंने राज्य की ७४ सर्विसों (नौकरियों) को उपयुक्त बनाने के लिए, शासन की श्रावश्यक-ताओं को दिए में रखते हुए उन्हें अधिकाधिक श्रमली संरक्तण प्रदान किये हैं।

में समसता हूं कि हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि जहां तक प्राप्य श्रादशे के लिए संभव हो सकता है, हमने श्रपने यहां से रिश्वतखोरी नष्ट कर दी है, परन्तु हमें इसके मूलोच्छेद के लिए प्रजा के सहयोग की ज़रूरत है। जहां तक सम्भव हुश्रा है हमने नौकरियों में स्थानीय योग्य लोगों को ही भर्ती किया है। ई० स० १६०६ से हम श्रपने नवयुवकों को इसी उद्देश्य से शिक्षित करते आये हैं और हमारा श्रादशे यही है कि नौकरियों की प्रत्येक शाखा में राज्य की प्रजा को स्थान दिया जाय, जिसका इसके लिए प्रथम श्रिधकार है।

'में इस बात से अवगत है कि कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि
में यूरोियन अफ़सरों को नियुक्त करने की कमज़ोरी दिखलाया करता है।
समय-समय पर यह शिकायतें भी होती आई हैं कि मैं सार्वजनिक उत्तरदायित्व के प्रदों पर रियासत के वाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया करता
हूं। यदि राज्य के हितों के वास्ते किसी लास पद के लिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति
को चुनना कमज़ोरी है तो मुक्त में यह कमज़ोरी है और मुक्ते उसके लिए
लजा नहीं है। मैंने पहले भी सार्वजनिक क्रप में कहा है और फिर कहता हूं
कि कोई व्यक्ति यूरोिएयन या परदेशी होने से वीकानेर राज्य में नीकरी
पाने से विचित नहीं रहेगा, वशर्ते कि वह उस पद के लिए योग्यता और
अजुभव में सर्वश्रेष्ठ पाया जाय। इस अवसर पर मैं उन कतिएय यूरोवियन अफ़सरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट किये बिना नही रह सकता, जिन्होंने
अन्य अवसरों तथा जुविली के मौक्ते पर विशेष सेवाएं की हैं। साथ
ही मैं उन विदेशी (अन्य प्रान्तों और राज्यों के) अफ़सरों के कार्यों की भी
काद करता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किये हैं।

'यूरोपियन और विदेशी श्राप्तसरों की नियुक्ति के सिलंसिले में - यक शिकायत यह भी है कि मैं सब कुछ खुद किया करता हूं, जिसका

अतलब यह है कि मैं काम को वितरित नहीं करता और अफ़सरों को इस बात का मौक्रा नहीं देता कि वे अपना काम यथेष्ट रूप से करें। यह े अजीव वात है कि यह धारणा केवल बाहरी लोगों की ही नहीं है। यह वात कल राजकर्मचारियों के मस्तिष्क में भी घर कर गई है, यद्यपि वे पेसे ही लोग हैं. जो मेरे निकट सम्पर्क में नहीं आये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना सफ़ाई देने के समान है, जिसकी मस्ते जरूरत नहीं है: 'तो भी में ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं कार्य के वितरण में पूर्ण विकास रखता है। मैंने ऐसा करने का प्रयत्न किया है: क्योंकि मैं खास समय पर ही नहीं, बिल्क सदा इस अतिश्रम से वचने की चेष्टा करता है, जो परिस्थित ने मुक्तपर डाल रक्ला है। कदाचित मेरा बढ़ा दोव आदर्शवाद है। मेरा विश्वास है कि अगर कोई काम करना है तो उसे भलीमांति करना चाहिये और मैं इस आदर्श वचन का कायल है कि "पूर्णता की उच्चतम पराकाष्टा यह हैं कि छोटी से छोटी वस्तु को भी अञ्छाई के साथ किया जाय।" मैं नहीं समसता कि इस वात से इनकार किया जा सकता है कि अत्येक वात पर ध्यान स्क्रना सफलता के लिए प्रथम आवश्यक वस्त है। यदि यह सिद्धान्त कार्य-रूप में परिरात न किया गया होता तो मैं नहीं समस्रता कि श्रीमान बाइसराय दो दिन पहले मुक्ते ऐसा लिखते कि उनके आगमन के समय प्रवन्ध वास्तव में परिपूर्ण था। इस अवसर पर मुक्ते उस व्यवस्था के जिम्मेदार अपने अफ़सरो को श्रीमान् वाइसराय की क़द्रदानी का संदेश देते हुए बड़ा आनन्द हो रहा है। इससे मुक्ते अपने प्रसिद्ध पूर्वज दिन्तण के राठोड़-साम्राज्य के वलहरा की श्रंगूठी पर खुदे उस वाक्य का स्मरण श्राता है. जिसमें कहा गया था कि " दढ संकल्प के साथ आरम्भ किया हम्रा श्रीर श्रध्यवसाय (लगन) के साथ जारी रक्खा हुआ कार्य निश्चय सफलतापूर्वक समाप्त होता है।"

'रही मंत्रियों (मिनिस्टरों) के विश्वास की वात, सो इन दिनों शासनकार्य ऐसा विषम हो गया है कि प्रत्येक शासक के लिए शासन समस्या के बारे में मंत्रियों का परामर्श लेना आवश्यक हो गया है। ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महत्त्वपूर्ण निश्चय का अवसर आने पर मैं आपसे राय लेता हूं। आप सब जानते हैं कि में इतना कि नहीं करता बल्कि समस्या के पहलू पर पूर्णतः छानबीन कर लेने की धरज़ से अपने राज्य के गैर-सरकारी प्रमुख व्यक्तियों से भी आवश्यकता पड़ने पर परामर्श करता हूं। """

'मुसे प्रसन्नता है कि कौंसिल कर सम्बन्धी प्रश्न पर ठीक परिणाम पर पहुंचने के लिए विचार कर रही है। हमें अपनी प्रजा पर अधिक कर लगाने की इच्छा नहीं है, न हम कर से वस्त किये गये रुपयों को शासन के अतिरिक्त और किसी काम में खर्च करते हैं। हम प्रजा से जो लेते हैं, उसके बदले में उसे स्वास्थ्य और सद्विचार आदि देते हैं। सभी सरकारें अपनी-अपनी प्रजा पर कर लगाती हैं। हमें भी पैसा करना पड़ता है। फिर भी मेरी नीति यह रही है कि इससे प्रजा की जीविका पर आधात न हो। .....

'हमारी सरकार की शैली के सम्बन्ध में आपने कुछ वातें कहीं हैं। मैं मानता हूं कि वह शैली मुख्य तत्त्वों में उसी रूप में सुरिव्वत है, जिस रूप में हमारे पूर्वजों के समय थी, किन्तु साथ ही इस वात की भी प्रत्येक दिशा में चेए। की गई है कि शासन-प्रणाली के आधुनिक तत्वों को भी यथासंभव अपनाया जाय। "

'भारत का एक बड़ा भाग इस समय अपने परंपरागत सामाजिक सङ्गठन पर शासन के नये विचारों के प्रभाव का अनुभव कर रहा है। भारतीय राज्यों में हम इन घटनाओं को दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं और किसी भी लाभदायक नये मार्ग से अपनी प्रजा को लाभान्वित करने के लिए चिन्तित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समय गतिवान है।

'साथ ही हमें शीव्रतापूर्वक उस बात का अनुकरण भी नही करना चाहिये, जो अन्यत्र हो रही है; क्योंकि संभव है इस प्रकार की उतावली में हम अपनी प्राचीन शासन-प्रणाली को नष्ट कर दें और हमें ऐसा कोई वास्तविक राजनैतिक सुधार भी न प्राप्त हो, जो प्रजा के लिए लाभ दायक हो। .....

'हमें रूपालु परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये, जिसने हमें सदैव में सीभाग्य प्रदान किया है। हमारे भौतिक साधन लगातार वढ़ते गये हैं। हमारी प्रजा उनसे लाभान्वित हुई है। हम साम्प्रदायिक दंगों से वचे हुए हैं श्रोर हमारी प्रजा शासक के प्रति परंपरागत विश्वास के संबंध से सुखी है। बास्तव में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने के लिए हमें बहुत कुछ प्राप्त है।

नवम्बर के श्रंतिम सप्ताह में स्वर्ण जयन्ती के चतुर्थ भाग का श्रारम्भ हुआ। इस श्रवसर पर भारत के प्राय: सभी नरेशों, सगे-सम्बन्धियों,

स्वर्णं जयन्ती पर राजा-महा-राजाओं का वीकानेर में आगमन प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि को जयन्ती महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण मेजे गये। मार्ग-शीर्ष विद ७ (ता० २४ नवम्बर) बुधवार से ही मेहमानों का आगमन प्रारम्म हो गया, जिसका क्रम

मार्गशीर्ष विदे १२ (ता० २६ नवम्वर) सोमवार तक चलता रहा। इस अवसर पर ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव, उद्यपुर के महाराजा सर भूपालिसहजी, जोथपुर के महाराजा सर उम्मेदिसहजी, जयपुर के महाराजा सर मार्गिसहजी, बंदी के महाराज सर इंश्वरीसिंहजी, कोटा के महाराज सर मार्गिसहजी, बंदी के महाराव राजा सर भूपेन्द्रसिंह (स्वर्गवासी), कच्छु के महाराव सर खेंगारजी, प्रतापगढ़ के महारावत सर रामसिंहजी, दितया के महाराव सर खेंगारजी, प्रतापगढ़ के महारावत सर रामसिंहजी, दितया के महाराजा सर आदित्य-नारायणिसहजी (स्वर्गवासी), पालनपुर के नवाव सर ताले मुहम्मदखां, तरिसंहगढ़ के राजा विक्रमिसहजी, सीतामऊ के राजा सर रामसिंहजी, वांकानेर के महाराणा सर अमरिसंहजी, संता के महाराणा भवानीसिंहजी, दरमंगा के महाराजाधिराज सर कामेक्षरप्रसादिसहजी, पालीताणा के ठाकुर सर वहादुर्रिसहजी और खैरागढ़ के राजा वीरेन्द्रवहादुर्रिसहजी आदि उत्सव में सिम्मिलत हुए। इनके अतिरिक्त कितने ही स्थानों के दीवान, कई राजकुटुम्बी, प्रतिष्ठित सरदार और ठिकानेदार भी उपस्थित हुए। महाराजा ने सब का समुचित स्वागत किया। मेहमानों के मनोरंजनार्थ सेना की कवायदों,

वीरतायुक्त खेलों, रोशनी, श्रातिशवाज़ी श्रादि का प्रवन्ध किया गया था।

मार्गशीर्ष विदि १३ (ता० ३० नवंबर) मंगलवार को लालगढ़ के
द्रवार हॉल करणीनिवास में महाराजा की श्रोर से उनके सम्मान में
राजकीय भोज हुआ, जिसमें इन्होंने उपस्थित नरेशों को कप उठाकर
बीकानेर पधारने के लिए धन्यवाद दिया तथा कई सामियक बातों का उल्लेख
भी किया। तदनन्तर ग्वालियर के नवयुवक महाराजा जयाजीराव ने अपने
भाषण में महाराजा गंगासिंहजी के समय में बीकानेर राज्य की जो श्रभूतपूर्व
उज्जित हुई उसका उल्लेख करते हुए इनकी शासनकुशलता श्रोर पारस्परिक
एकता के ज्यवहार की प्रशंसा की। किर खेरागढ़ के राजा और लोकप्रसिद्ध
डाक्टर बी० एस० मुंजे ने श्रपने भाषणों में महाराजा के उक्तम गुणों का
वर्णन करते हुए इनकी राजनैतिक योग्यता पर प्रकाश डाला।

मार्गशिषं बिद् १४ (ता०१ दिसंबर) बुधवार को नरेशगण श्रीर प्रतिष्ठित मेहमान गजनेर गये, जहां से दूसरे दिन उन्होंने श्रपने-श्रपने स्थानों के लिए प्रस्थान किया।

इसके एक वर्ष बाद वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३६) के शीत-काल में महाराजा साहब ने हैदराबाद, मैस्र, ट्रावनकोर आदि दिन्तिया की रामेश्वर की वात्रा करना रियासतों का अमण करते हुए रामेश्वर की वात्रा की। वहां राजमाता पुंगलियानी (स्वर्गीय महाराजा डूंगरसिंह की राखी) और महाराखी भटियाखी भी इनके शामिल हो गई। वहां से कोटा होते हुए ये अपनी राजधानी को लौटे।

महाराजा का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी है। इनके तीन विवाह
हुए, जिनमें से छोटी महाराखी भटियाखी विद्यमान है, जो धर्मपरायख
श्रीर सुशिज्ञित महिला है। ई० स० १६३३ (वि० सं०
गहाराजा का पारिवारिक
श्रीर उपि के कि महाराखी से महाराजा का विवाह
हुए २४ वर्ष हो गये, श्रातएव राज्य में उस दिन
के उपलक्ष्य में विशेष रूप से खुशी मनाई गई। ई० स० १६३४ (वि० सं०
१६६१) के नव वर्षारंभ के श्रवसर पर उक्त महाराखी को सी० आई०

(इम्पीरीयल ऑर्डर ऑव् दि काउन ऑव् इंडिया) का खिताव सम्राट् ऑर्ज पंचम की श्रोर से प्राप्त हुआ। हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, ने भी ई० स० १६३७ (वि० सं० १६६४) के दिसम्बर मास में उसे डॉक्टरेट की उद्य उपाधि देकर सम्मानित किया। महाराजा के चार महाराजकुमार श्रीर दो महाराजकुमारियां हुई, जिनमें से दो कुंवरों—रामसिंह श्रीर वीरसिंह— का शिशुकाल में ही देहांत हो गया श्रीर राजकुमारी चांदकुमारी का किशोर श्रवस्था में परलोकवास हुआ, जिसका उन्नेख ऊपर किया जा खुका है।

महाराजकुमार शार्दूलसिंह का जन्म महाराणी राणावत से हुआ। वह एक होनहार राजकुमार है। उसने लगभग साढ़े चार वर्ष तक वीकानेर राज्य का शासन-प्रवंध अपने पिता की निर्दिष्ट नीति पर मनो-योग-पूर्वक करके प्रजावत्सलता का परिचय दिया, जिससे वह वड़ा लोक-ग्रिय हो गया है। उसके हो पुत्र—भंवर करणीसिंह और अमरसिंह—तथा एक पुत्री—भँवरवाई सुशीलकुंवरी—है।

भंवरवाई सुशीलकुंबरी अपने नाम के अनुसार ही अनेक गुणों से संपन्न है। एक उच्च कुलोत्पन्न राजकुमारी में जो गुण होने चाहियें, वे उसमें विद्यमान हैं। उसे योग्य व्यक्तियों-द्वारा अव्छी शिला दी जा रही है। वह बड़ी तीन्न-युद्धि है और अपने पूर्वजों की सत्-कीर्ति सुनने का उसको यहा अनुराग है। सुशीलकुंबरी का संवंध उदयपुर के महाराजकुमार भगवतसिंह से हुआ है।

भंवर करणीसिंह, गंभीर, मृदुभाषी, कलाशिय और प्रतिभाशाली होने के साथ ही मितव्ययी है। उसको चित्रयोचित वीरता के कार्यों से पूर्ण, अनुराग है। वह अञ्जा अश्वारोही और टेनिस का खिलाड़ी होने के साथ ही वंदूक का निशाना लगाने में भी कुशल है। उसकी मुख-मुद्रा से

<sup>(</sup>१) उदयपुर (मेवाड़) के वर्तमान महाराया सर भूपालसिंहनी के कोई संतान न होने से वि॰ सं॰ १६६१ के फाल्गुन (ई॰ स॰ १६३६ फ़रवरी) मास में उन्होंने श्रपने पिठ्व्य महाराज गजसिंह के उत्तराधिकारी शिवरती के महाराज हिम्मतसिंह के यौत श्रीर प्रताप्रसिंह के पुत्र सगवतसिंह को दत्तक लिया है।

राठोड़ोखित शोर्य श्रीर कुलाभिमान की मात्रा स्पष्ट प्रकट होती है । वह धेर्यवान् श्रीर संकोचशील है एवं श्रपने पिता महाराजकुमार शार्कूलिंस् के सहश सद्गुणों से श्रलंकृत है। उसके उत्तम श्राचरण श्रीर कर्मनिष्ठा को देखते हुए बीकानेर-निवासियों को उससे बहुत कुछ श्राशा है। श्रध्ययन में उसने श्रच्छी उन्नति की है।

मंवर अमरसिंह प्रखरवृद्धि और विनयशील है। वह हास्य और विनोदिष्रिय होते हुए भी अमें की ओर पूर्ण रुचि रखता है। उसको हिंदी भाषा से भी प्रेम हैं, जो उसकी माता कुंवराणी वाधेली से उसमें अवतरित हुआ है। उक्त कुंवराणी वाधेली हिन्दी की विदुषी और काव्य-प्रेमी महिला है। रीवां के राजधराने में हिंदी का प्रेम पहले से ही चला आता है और वहां के नृपतियों के लिखित अंध अब तक प्रशंसा के पात्र वने हुए हैं। इस स्थित में उक्त कुंवराणी का हिंदी-साहित्य के प्रति सहज अनुराग होना स्वामाविक वात है। महाराजा साहब ने अमरसिंह को महाराजकुमार विजय-सिंह का दत्तक रख दिया है, जिससे उसकी गणना राजपरिवार में होती है। अत्रत्य उसका वर्णन राजपरिवार में किया जायगा।

महाराजा साहब का श्रपने दोनों पौत्रों श्रीर पौत्रियों से बड़ा प्रेम हैं। ये इनकी शिक्षा बीकानेर में ही योग्य व्यक्तियों द्वारा करा रहे हैं। उपर्युक्त दोनों राजकुमारों की तैरने की श्रोर भी रुचि है।

महाराजा की दूसरी महाराखी तंवराखी के कोई संतित नहीं हुई श्रीर वि० सं० १६७६ श्राषाढ विद ११ (ई० स० १६२२ ता० २१ जून) को उसका परलोकवास हो गया।

विद्यमान महाराखी भटियाखी से महाराजकुमार विजयसिंह श्रीर वीरसिंह तथा महाराजकुमारी शिवकुंवरी का जन्म हुआ। महाराजकुमार वीरसिंह का तो बचपन में ही स्वर्गवास हो गया श्रीर महाराजकुमार विजयसिंह का २२ वर्ष की आयु में वि० सं० १६८८ (ई० स० १६३२) में परलोकवास हुआ। उक्त महाराजकुमार के केवल तीन पुत्रियां ही हुई, अतएव महाराजा साहब की आक्षानुसार दूसरा पौत्र -श्रमरसिंह उसका

दत्तक रख दिया गया है। महाराजकुमारी शिवकुंवरी का विवाह कोटा के महाराजकुमार भीमसिंह से हुआ है, जिसके एक पुत्र और एक पुत्री है।

महाराजा सर गंगासिंहजी का व्यक्तित्व उच्च होने पर भी इनका जीवन सादगी से पूर्ण है। इनके राज्य-शासन में प्रजा-हित के जितने कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। आधुनिक

सहाराजा के जीवन की विशेषताप भारत के उन विरत्ने नरेशों में से ये भी एक हैं, जो प्रजा से बातचीत करने में संकोच नहीं

करते और स्वयं उनके दु:ख-सुख पूछुकर उनकी खोज-खबर लेते हैं। इवका हृदय बढ़ा कोमल और उदार है।

विश् संश्र १६४६ (ई० स० १८६६-१६००) के सयहर दुष्काल तथा हैज़े के प्रकोप के समय इन्होंने स्वयं संकटापण स्थानों में जा-जाकर, अपने प्राणों की तिनक भी परवाह न करते हुए, लोगों की यथोचित सहायता की।

इनका शिकानुराग प्रशंसनीय है। इनके समय में चीकानेर राज्य में शिका की बड़ी उन्नित हुई है। प्राइमरी शिका अनिवार्य कर दी गई है। राजधानी में उन्न शिका के लिए ई० स० १६३१ (वि० सं० १६६२) से डिग्री (बी० ए०) कॉलेज हो गया है। इसके अतिरिक्त कितने ही हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल स्थापित हो गये हैं। राज्य के अधिकांश बड़े-बड़े गांवों में पाठशालाएं खोल दी गई हैं, जिनमें मुक्त शिका दी जाती है। शैर सरकारी पाठशालाओं को भी राज्य से सहायता मिलती है। सी-शिका के ये कड़र पक्तपाती हैं और यालिकाओं की शिका के लिए भी कितनी ही पाठशालाएं स्थापित हो गई हैं। पर्वानशीन महिलाओं के लिए इन्होंने 'महाराणी कन्या पाठशाला' में समुचित ज्यवस्था कर वहां उन्न शिका देने का प्रवन्ध कर दिया है। राजपूतों में शिका प्रेम जागृत करने के हेतु एक उच्च थेखी का विद्यालय स्थापित कर दिया गया है। फलतः अब वीकानेर राज्य के कई वड़े-चड़े ओहहों पर शिक्ति याजपूत भी पाये जाते हैं। राजपूतों का विद्रोह और लूट-खसोट करने का

स्वभावं मिट गया है श्रौर वे बहुधा विवेकशील, राजभक्त एवं योग्य बनते जाते हैं। होनहार विद्यार्थियों को ये उच्च शिक्षा के लिए राज्य के व्यय से छात्रवृत्ति देकर बाहर के विद्यालयों में भी भिजवाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षितों की श्रधोगति देखकर कलाकौशल की शिक्षा देने के लिए इन्होंने विलिंग्डन टेक्निकल इंस्टिट्यूट बनाया है।

चिकित्सा विभाग में भी पर्याप्त उन्नति हो गई है। वैक्षानिक ढंग से चिकित्सा करने के लिए राजधानी में विशाल अस्पताल बन गया है, जिसमें पुरुषों, स्त्रियों और बालकों की चिकित्सा के लिए भिन्न-भिन्न वार्ड हैं एवं चिकित्सा सुचारु रूप से होती है। प्रायः सब बड़े-बड़े क्रस्वों में अस्पतालों की स्थापना हो गई है और कई गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय भी खुल गये हैं। इन्होंने अपनी रजत और स्वर्ण जयन्तियों पर इस कार्य के लिए प्रचुर द्रव्य देकर अपनी उदारता का पूर्ण परिचय दिया है।

राजधानी में एक बृहत् पुस्तकालय स्थापित हो गया है, जिसमें पुस्तकों का उत्तम संग्रह है। इसके अतिरिक्त नागरी मंडार तथा श्रन्य स्वतन्त्र पुस्तकालयों से भी यहां के निवासियों को बड़ा लाम पहुंचता है। बड़े-बड़े क्रस्बों में भी पुस्तकालय खुल गये हैं। इन्होंने क्रिले की प्राचीन इस्त-लिखित पुस्तकों के संग्रह को 'गङ्गा ओरिएंटल सीरीज़' के नाम से राज्य के व्यय से प्रकाशित करने की श्राज्ञा प्रदान की है, जिससे कई अप्राप्य, श्रमूल्य और महत्वपूर्ण श्रन्थ प्रकाश में श्रा जायेंगे।

पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री को सुरित्तत रखने के लिए राजधानी में म्यूज़ियम् की भी स्थापना हो गई है।

महाराजा ने राजधानी में राजकुमारी चांदकुंवरवाई अनाथाश्रम, किंग जॉर्ज अपाहिज श्राश्रम श्रादि संस्थाएं स्थापित कर इन श्रेणियों के व्यक्तियों का वड़ा उपकार किया है। प्रजा के श्राराम के लिए राजधानी में कई सुन्दर बाग लगे हैं, जिनमें गङ्गानिवास पन्तिक पार्क एवं श्रीरतनविहारीजी, श्रीरिक्तविहारीजी तथा श्रीलक्ष्मीनारायणुजी के मंदिरों के पार्क मुख्य हैं। बीकानेर में जल का स्थमाव प्रसिद्ध है, जो इनके प्रयत्न से बहुत कुछ मिट गया है। राजधानी में नल लग जाने से बड़ी सुविधा हो । गई है श्रीर जनता को भी-श्रासानी से थोड़े क्यय में जल मिल जाता है।

इनको अपने सामतों से बड़ा प्रेम हैं। उनकी उत्तम सेवाओं से प्रसन्न होकर इन्होंने कितने ही गांव उन्हें जागीर में प्रदान किये हैं।

राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों को ये स्वयं करते हैं। कभी-कभी राज्यकार्थ में ये इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन्हें अन्य कार्यों के लिए अव-काश तक नहीं मिलता। अपने कर्मचारियों से भी ये परिश्रमपूर्वक कार्य लेते हैं, जिससे वे भी परिश्रमशील हो गये हैं और काम करते हुए नहीं थकर्ते । इनकी शासन-क्रशलता सर्वेत्र प्रसिद्ध है । इनकी कार्य-शैली सुन्धर श्रीर व्यवस्थित है। राजपूताना ही नहीं, प्रत्युत भारत के श्रधिकांश राज्यों में बीकानेर उन्नतिशील राज्य माना जाता है। राज्य की भाषा हिन्दी होने से साधारण, प्रजा को अपनी प्रार्थनाएं अधिकारियों के खामने उपस्थित करने में कठिनाइयां नहीं होती । रेल. तार और डाक के महकमी का विस्तार होने से यात्रा एवं पत्रव्यवहार का कष्ट मिट गया है। संदर सङ्कों के द्वारा गमनागमन की शिकायतें दूर हो गई हैं। राज्य में हाकड़ाः श्रीर गंगनहरू के आ जाने तथा जगह-जगह नये वांध वंध जाने से कृषि-कर्म में बृद्धि हो गई है। फलस्वरूप कई नवीन गांव वस गये हैं और वस रहे हैं। गंगनहर के समीप का इलाक़ा तो अच्छा आबाद हो गया है। व्यापार की वृद्धि के लिए स्थान-स्थान पर वड़ी-बड़ी मंडियां वन गई हैं, जिनसे वहां की प्रजा सम्बन्न होती जाती है। भाकरा का वंध वनवाये जाने की भी व्यवस्था हो रही है, जिससे राज्य के बचे हुए उत्तरी भाग में भी जल का. कष्ट मिटकर निकट भविष्य में वह कृषिपूर्ण हो सकेया।-

ये वड़े ईश्वरभक्त हैं। सनातनधर्म पर इनकी पूर्व आस्था है तथा धर्म-सम्बन्धी प्रत्येक कार्य को ये सांगोपांग पूरा करते हैं। विलायत यात्रा आदि के समय भी ये सदा धार्मिक कृत्यों का वड़ा ध्यान रखते हैं। ये वड़े उदारिक्त और टढप्रतिक्ष हैं एवं शस्त्र तथा अश्वसंचालन आदि क्षित्रयोचित गुणों से संपन्न हैं। राजपूताने में ये ही ऐसे नरेश हैं, जिन्होंने किशोर श्रवस्था में ही युद्ध में जाने की श्रमिलापा प्रकट की श्रौर चीन श्रादि सुदूरवर्ती देशों में सेना-सहित जाकर छोटी श्रवस्था में ही राठोड़ोचित (विरात का पूर्ण रूप से परिचय दिया। यूरोपीय महासमर में भी इन्होंने श्रपने वंश-गीरव के श्रवरूप योग्यता श्रौर वीरता बतलाई।

ये आवश्यकतानुसार शासन-सम्बन्धी कार्यों में देश के योग्य और अनुभवी पुरुषों को भी बुलाकर परामर्श लेते हैं। इनको समय-समय पर देश के गएयमान्य पुरुषों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होता रहता है। इनको स्वदेश और निजधमें पर पूर्ण अद्धा है, अतः गोवर्छनपीठ के शंकराचार्य बीकानेर में जाकर धर्मोंपदेश भी करते हैं। अन्य धर्मों के प्रति भी इनको अनुराग है और धार्मिक पद्मपात किंचित् भी नहीं है।

ं इनको हिंदी और अंग्रेज़ी का समुचित ज्ञान है। काव्य से इन्हें प्रेम है और वीर रस के काव्यों को गंभीरतापूर्वक सुनते हैं। अंग्रेज़ी भाषा पर तो इनका पूर्ण अधिकार है। इनकी भाषणशैली इतनी सुंदर है कि .सुननेवाले का कभी जी नहीं उकताता। इसी प्रकार इनकी लेखन शैली भी विशुद्ध और प्रभावशालिनी है। ये जिहल से जिहल बात को बहुत थोड़े समय में ही समक लेते हैं। मेधा शक्ति इतनी प्रवल है कि राज्य-कार्य में पूर्ण कप से व्यस्त रहने पर भी ये किसी बात को नहीं भूलते।

इन्हें अपने पूर्वजों की कीर्ति का बड़ा गर्व है। राजधानी के राजमहलों में से प्रत्येक किसी न किसी पूर्वज के नाम पर बना है। अपने पूर्वजों की कीर्ति को चिरस्थायी रखने के लिए राज्य में इनके समय में जितने भी नये क्रस्बे और गांव बसे हैं, उनका नामकरण इन्होंने बहुधा उन्हीं के नाम पर किया है। वंशपरम्परागत हिन्दू संस्कृति और कुलाभिमान का इनको पूरा ध्यान हैं। सामाजिक विषयों में सुधारप्रिय होने पर भी ये कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जिससे संस्कृति और कुल-मर्यादा के नाश होने की संमावना हो। ये सब धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, जिससे इनके दीर्ब-शासन में धार्मिक मगढ़े कभी नहीं हुए। धार्मिक

रूढियों का ये बराबर पालन करते हैं और श्राद्ध श्रादि श्रवसरों पर पकाहार रहकर स्वधर्म-प्रेम का परिचय देते हैं। अपने राज्य में प्रचलित कुरीतियों को मिटाने में ये प्रयत्नशील हैं। इनके प्रयत्न से कितनी ही कुरीतियां— वालविवाह, वद्धविवाह, अनमेलविवाह आदि की प्रथाएं—धीरे-धीरे मिटती आती हैं। इनके शासन की भारत सरकार के अंग्रेज़ अफ़सरों तथा देश के विभिन्न नेताओं ने बड़ी प्रशंसा की है। पुलिस के सप्पवन्य से डाके और राहजुनी बंद हो गई है। उमराव, सरदार आदि इनके आज्ञाकारी हैं। बीकानेर राज्य की सेना भी ब्रिटिश सेना के समान सुसज्जित है। यहां का शासन पकांगी नही है। प्रजा को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन में भाग वेने के लिए ज़र्मीदार परामर्शकारिग्री सभा, व्यवस्थापक सभा, स्युनिसि-पेलिटियां आदि स्थापित हो गई हैं। यहां यह कहना अयुक्त न होगा कि श्रंग्रेज़ी भारत में व्यवस्थापक सभाश्रों का जन्म होने के पूर्व ही महाराजा साहब ने अपने यहां उत्तरदायित्वपूर्णशासन की नींव रख दी थी। फिर भी समयात्रसार परिवर्तन की बहुत कुछ गुंजाइश है, किन्त बिना पूर्ण सोच-विचार के शासनशैली में परिवर्चन करना कभी-कभी अनिष्टकर हो जाता है और देश की संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होता है। इस बात को देखते हुए ये शासनशैली के क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं और शासन के प्रत्येक विषय का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही आगे का मार्ग निर्दिष्ट करते हैं. जिसका इन्होंने स्वयं अपने भावणों में समय-समय पर बन्नेख किया है।

ये अंग्रेज़ सरकार के पूर्ण मित्र हैं। समय-समय पर इन्होंने सरकार को महत्त्वपूर्ण सहायता देकर अपना कर्तव्य पालन किया है। फलतः उक्त सरकार ने भी इनकी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा में यथेष्ट चृद्धि की है तथा अपना विश्वासपात्र समसकर गत महायुद्ध के संधि-सम्मेलनों में इन्हें भारत का प्रतिनिधि बनाकर मेजा था। उस अवसर पर इन्होंने परिश्रम-पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का पालन किया, जिसकी वाइसरॉय, भारतमंत्री और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आदि उच्च अफ़सरों ने समय समय पर बड़ी

प्रशंसा की। ई० स० १६३६ (वि० सं० १६६४) के दिसम्वर मास में जर्मनी के ज़ेक प्रदेश पर अधिकार करने के कारण यूरोप में युद्ध के वादल उमड़ पड़े। उस समय आतमसम्मानार्थ ब्रिटिश सरकार के ज़ेकोस्लो (विकिया की रच्चार्थ युद्ध में माग लेने की पूरी संभावना थी। इस अवसर पर महाराजा साहव ने वाइसरॉय के पास तार भेज आवश्यकता के समय अपनी सेना और धन सम्राद् की आहा होते ही युद्ध में लगाने की इच्छा प्रकट की और अपने मित्र राज्यों को भी इसके लिए तैयार किया। वाइसरॉय ने महाराजा साहव के इस कार्य की प्रशंसा कर तत्परता के लिए धन्यवाद दिया। पीछे से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मंत्री सर नेविल चेंबरलेन के उद्योग से यह संकट टल गया।

सम्राद् के राजघराने के साथ इनका बड़ा श्रव्छा सम्बन्ध रहा है। वि० सं० १६६६ (ई० स० १६०६) में इनकी माता चन्द्रावत (स्वर्गीय महाराज लालसिंह की पत्नी) का देहान्त होने पर स्वयं सम्राद् जॉर्ज पश्चम (स्वर्गवासी) ने इनके पास तार भेजकर सहातुभूति का परिचय दिया था। इसी प्रकार स्वर्गवासी महाराजकुमार विजयसिंह के परलोकवास के श्रम्सर पर भी सम्राद् ने सहातुभूति-सुचक तार भेजा था।

काश्मीर, बड़ोदा, ग्वालियर, कपूरथला, पटियाला, रीवां श्रादि राज्यों के शासकों तथा भारत के अन्य नरेशों के साथ इनकी मैत्री है। राजपूताने के उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, पालनपुर, भालावाड़, टोंक आदि राज्यों के शासकों के साथ भी इनका श्रच्छा सम्बन्ध है। वे भी इन (महाराजा) का पूर्ण सम्मान करते तथा इनकी सलाहों को आदर की हिंह से देखते हैं। देशी राज्यों के सम्बन्ध में इन्होंने जो-जो सेवाएं की हैं, वे बड़े महत्त्व की हैं। उनसे प्रेरित होकर भारतीय नरेशों ने कई बार इनका बड़ा सम्मान किया है। ई० स० १६३८ ता० १४ मई (वि० सं० १६६४ ज्येष्ठ विद १) रिववार को मैस्र के युवराज कांतिराव नरिसंहराज विद्यार के कुंवर जयस्वमराजेन्द्र का विवाह मध्यभारत के सरखारी नरेश की राजकुमारी से हुआ। उस अवसर पर इन्होंने भी महाराजा मैसूर के मेहमान होकर प्रीति प्रदर्शित की।

ये ब्रिटिश भारत की उन्नति चाहते हैं और अपने राज्य को भारत का एक अक्ष-मानते हैं, पर उप नीतिवादियों की कठोर नीति को पसन्द नहीं करते। शासन की उन्नति प्रजा के सहयोग पर ही अवलंबित है, पेसा मानने पर भी जिस आतुरता से लोग आगे बढ़ रहे हैं उसे ये हानिप्रद समकते हैं। ये भारतीय सम्यता के अनुसार राजा और प्रजा के बीच उस पवित्र सम्बन्ध को, जो यहां की परिस्थिति के अनुकूल और वांछनीय है, देखना चाहते हैं। अपनी भूल को स्वीकार करने में ये कभी संकोच नहीं करते, बिल्क जब कभी इनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है, तब ये उसका संशोधन कर देते हैं। देश-दित के कार्यों के लिए महाराजा के

(१) महाराजा सरदारसिंह का एक विवाह क़ंबरपढे में उदयप्रर के महाराखा सरदारसिंह की प्रत्री महताबकुंवरी से हुआ था और महाराखा का दिवाह उक्त महाराजा की बहिन से । इन वैवाहिक सम्बन्धों से अच्छा प्रयत्न करने के कारण बीकानेर राज्य से उदयपुर के प्रधान मन्त्री भेहता रामसिंह को पारितोषिक के रूप से जागीर प्राप्त हुई थी. जिसका कुछ भाग उसके कॉनिष्ट पुत्र इन्द्रसिंह के नाम पर उसके जीवन-काल तक बना रहा । इन्ट्रेसिंह निःसन्तान या जिससे उसने अपने बढ़े भाई जाित्तमसिंह के तीसरे प्रम उप्रसिंह के बड़े बेटे शिवनाथसिंह को गोद जिया। इन्ट्रसिंह की मृत्य के समय बीकानेर में रीजेंसी कैंसिल-द्वारा शासन होता था, जिसने महाराजा साहब के श्रधिकार-संपन्न होने पर इसका फ़ैसला होने की राय दी । महाराजा साहब ने श्रधिकार मिलने पर शिवनाथसिंह की गोदनशीनी को स्वीकार कर इन्द्रसिंह के नाम पर जो जागीर थी. वह उसके जीवनकाल के लिए बहाल कर दी । वि० सं० १६७३ (ई॰ स॰ १६१६) में शिवनाथसिंह की मृत्यु हो गई। तब पूर्व प्राज्ञा के अनुसार उस( शिवनाथसिंह )के पुत्र विद्यमान होने पर भी वह जागीर ख़ालसा हो गई। उस समय शिवनाथसिंह के पुत्र पृथ्वीसिंह, जयसिंह और वीरसिंह छोटी श्रवस्था के थे। वयस्क होने पर उन्होंने अपनी पैठक जागीर अनुचित रूप से राज्याधिकार में जाने की छोर महाराजा साहब का ध्यान श्राकर्षित किया । इसपर इन्होंने वस्तुस्थिति पर पूर्ण रूप से विचारकर इन्द्रसिंह की जागीर वि॰ सं॰ १६६३ ( ई॰ स॰ १६३७ ) मे. उदयपुर के महाराया सर मूपालसिंहजी के बीकानेर श्रागमन के श्रवसर पर, पुन पृथ्वीसिंह. जयसिंह श्रीर वीरसिंह के नाम पर बहाल कर दी है।

विचार उदार हैं और ये ऐसे कार्यों के लिए सहायता देने में कभी भी हे नहीं हटते। सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विषय में भी इनके विचार संकुचित नहीं हैं। इनका अनुभव है कि जहां कार्य नीति के अनुसार सहज । में हो सके, वहां दबाव की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक शीव्रता और कठोरता से सदा क्रांतियों का जन्म होता है, जिनका दवाना कठिन हो जाता है।

ये दृद्वती श्रीर निर्भाक व्यक्ति हैं। ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७३) में हरिद्वार से गंगा की एक शाखा निकालने के लिए जय श्रंग्रेज़ सरकार विचार करने लगी तब उसका भारतीय जनता ने पूर्ण विरोध किया। उस समय भारत सरकार ने इन्हें इसकी जांच कमेटी में नियुक्त किया। इन्होंने बड़ी दृद्धता से सरकार को सुभा दिया कि इस कार्य से हिन्दू जनता के हृद्य पर बड़ी चोट पहुँचेगी श्रीर परिणाम श्रव्छा न होगा। इनके इस विचार को सरकार ने भी उचित समभा, जिसके फलस्वरूप गंगा की शाखा निकालने का कार्य स्थागत हो गया। पटियाला श्रीर धौलपुर राज्यों के बीच एक श्ररसे से विवाद चल रहा था, उसको मिटाने के लिए जब मामला इनको सौंपा गया, तब इन्होंने बुद्धिमत्तापूर्वक उस मामले का निपटारा करवा दिया, जिससे पुनः दोनों राज्यों के बीच मैत्री स्थापित हो गई।

इनके पचास वर्ष के शासनकाल में वीकानेर राज्य में ही नहीं, दिली, वम्बई, आबू आदि में भी बड़ी-बड़ी कोठियां और भवन बनाये गये हैं। बीकानेर राज्य में इनके बनवाये हुए महलों, कोठियों, वंगलों आदि की संख्या बहुत अधिक है। राजधानी के अतिरिक्त राज्य के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थानों—देशखोक, गजनेर, स्रतगढ़, हनुमानगढ़, छापर, सुजानगढ़ आदि—में भी अनेक विशाल भवन हैं। इन्हें प्राचीन स्थानों की रहा का पूरा ध्यान है और ये समय-समय पर उनका जीखोंद्धार भी कराते रहते हैं। राजधानी बीकानेर के दुर्ग-स्थित प्राचीन राज्य-प्रासाद में महाराजा साहब ने कई बार सुधार करवाया है। वहां दरबार के योग्य पहले कोई विशाल भवन न था। अत्राप्य इन्होंने वहां 'गंगानिवास दरबार

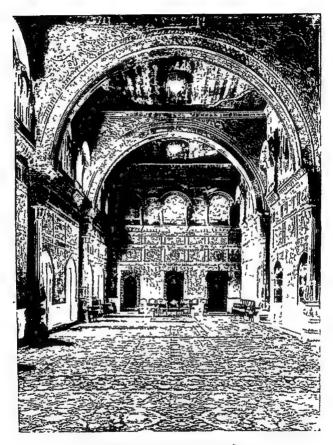

गंगानिवास दरवार हॉल, वीकानेर



**लालगढ़ महल की खुदाई का काम** 

हॉल' श्रीर 'विक्रमनिवास द्रवार हॉल' की नृतन इमारतें बनवा दी हैं, जिनसे राजमहलों की शोभा बढ़ गई है।

लोकहितकारी कार्यों की ओर अधिक किच होने से इनके दीर्घ राज्यकाल में राजधानी बीकानेर के अतिरिक्त गांवों में भी बड़ी-बड़ी इमारतें वनी हैं। बीकानेर नगर पहले तंग गिलयों से परिपूरित था और धाज़ार में दूकानों आदि का कोई कम न था पर्थ स्वच्छता का अभाव था। अब वहां चौड़ी-चौड़ी सुन्दर सड़कें वनवादी गई हैं तथा स्वच्छता का पूरा प्रवन्ध कर दिया गया है। मकान आदि कमबद्ध और मार्ग चौड़े हो जाने से नगर की शोभा बढ़ गई है। गगनचुंबी अद्वालिकाएं, सुन्दर मकान और बंगले तथा स्थान-स्थान पर रमणीक उद्यान वन जाने से बीकानेर नगर ने वस्तुत: अब नूतन रूप धारण किया है। यह इनके प्रगतिशील शासन का ही फल है कि बीकानेर राज्य में इतनी भव्य इमारतें दील पड़ती हैं। तुलनात्मक दि से यदि विवेचना की आय तो बीकानेर के सब राजाओं ने मिलकर भी लगभग साढ़े तीनसी वर्षों में इतनी इमारतें नहीं बनवाई, जितनी अकेले महाराजा सर गंगासिंहजी ने बनवाई हैं। इनमें भी लोक-हित के लिए बनी हुई इमारतों की संख्या अधिक है।

इनके समय में डूंगर मेमोरियल कॉलेज, बॉल्टर नोबल्स हाई स्कूल, महाराणी नोबल्स गर्ल्स स्कूल, विलिग्डन टेक्निकल इंस्टिट्यूट, विजय हॉस्पिटल, इविंन असंवली हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल, चांदकुंबरी अनाधाश्रम, किंग जॉर्ज अपाहिज-आश्रम, गंगा गोल्डन जुविली म्यूज़ियम, छापालाना, पिन्तक लाइबेरी, विजय भवन और लालगढ़ के सुंदर महल आदि बने हैं। लालगढ़ में खुदाई का काम बढ़ा सुन्दर है। ऐसे विशाल महल बहुधा कम ही जगह देखने में आये हैं। इनके अतिरिक्त कई बड़े- बड़े कहनों में वने हुए पाठशालाओं और अस्पतालों के भवन भी सुंदर हैं। गंगा सिल्वर जुविली कोर्ट, रेल्वे ऑफिस तथा विक्रमपुर केंद्रनमेंट की सैनिकों के लिए बनी दुमंज़िली बारिकों भी बीकानेर की दर्शनीय वस्तुओं में

पेसी प्रजा की, जिसके निर्वाह का श्रन्य साधन न हो, उसकी हैसियत के अनुसार निःसंकोच सहायता की जाती है।

इनको अपने राज्य के प्राचीन स्थानों, मंदिरों आदि की रत्ता का ( पूर्ण ध्यान रहता है। लाखों रुपये ज्यय कर इन्होंने इन स्थानों का समय-समय पर जीणोंद्वार भी कराया है। इन्होंने अपने पूर्वजों-द्वारा दान में दी हुई भूमि, गांव आदि स्थावर सम्पत्ति को लेने की कभी चेष्टा नहीं की। यदि किसी के पास कोई प्राचीन सनद नहीं पाई जाय तो उसकी उचित जांच होकर उसकी भूमि आदि उसको ही, जिसके अधिकार में वह संपत्ति शुर्व काल से चली आती है, वहाल कर दी जाती है।

बीकानेर राज्य में उच्च श्रीर दायित्वपूर्ण पदी पर देशी श्रादमियों को तो स्थान दिया ही जाता है, किन्त योग्य व्यक्तियों के अभाव में बाहर के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को भी स्थान दिया जाता है। एक प्रकार से महाराजा की यह नीति श्रतुचित नहीं है. क्योंकि वर्तमान समय में बीकानेर राज्य में जो कुछ उन्नति हुई है, वह विशेष कर बाहर के उच्च कर्मचारियों की सलाहों से ही संभव हुई है। ये बड़े राजनीतिक हैं. जिसका परिचय समय-समय पर दी हुई इनकी वक्ट-ताओं से मिलता है, जो इन्होंने इंग्लैंड आदि में विभिन्न अवसरों पर दी थीं । ये शासन प्रणाली में हानि पहुंचानेवाले व्यक्तियों को समा महीं करते । रिड्डी के राजा जीवराजसिंह तंवर ने कल्याणसिंहपुरा गांव, जो उसको ठेके के तौर मिला हुआ था, आगीर में बतलाकर राज्य के विरुद्ध आचरण करना चाहा । जब इसकी तहकीकात हुई तो सारा भेद खुल गया । इसपर उसका ठिकाना जुन्त कर लिया गया और उसके अपराध में उसे राज्य से निर्वासित कर दिया । शीयराजसिंह ने इसके विरुद्ध राजपूताने के तत्कालीन एजेंट टू दि गर्धनर जेनरल सर रॉबर्ट हॉबिंड की शरण ली। उसने इस मामले पर पूरे तौर से विचार करने के पूर्व ही इनको पुनः उसका ठिकाना उसे कोटाने की सिफ़ारिश की। राज्य के न्यायोचित अन्तरक विषयों में एजेंट गवर्नर जेनरल का इस्त चेप करना इनकी अखरा, अतः इन्होंने तत्काल सर हॉलेंड को वस्तुस्थित का परिचय कराते हुए निर्मीकतापूर्वक उत्तर दिया, जिससे फिर उसे राज्य के भीतरी मामलों में इस्त चेप करने की नीति छोड़नी पड़ी। राजपूताना के कितपय राज्यों में इस समय 'मोरुस आला' का नया क्रानून जारी किया गया है। महाराजा साहव ने अपने यहां ऐसा कोई क्रानून जारी नहीं किया है। बीकानेर राज्य में आम लोगों के लिए बहुत समय से यह प्रथा चली आती थी कि यदि कोई व्यक्ति नि:संतान मर जाता और उसकी सात पीड़ी तक उसका कोई छुटुम्बी न होता तो उसकी सारी सम्पत्ति राज्य में मिला ली जाती थी, परंतु महाराजा साहव ने अपने ज्येष्ठ पीत्र भंवर करणीसिंह के जन्म के शुभ अवसर पर इस प्रथा को अपने राज्य से विल्कुल उठा दिया। कितनी ही दूर का कोई वारिस क्यों न हो अब उसकी नि:सन्तान मरनेवाले संबंधी की सम्पत्ति मिल जाती है।

महाराजा के ४० वर्ष के शासन-काल में जो-जो उन्नित हुई, उसका संदोप से उपर वर्णन किया जा चुका है। इनके कठोर परिश्रम और वुद्धिमत्तापूर्ण शासन-प्रणाली से राज्य की वार्षिक श्राय एक करोड़ तेंतीस लाख रुपये तक पहुंच गई है। राज्य-कोष धन से परिपूर्ण है। ये यूरोप की कितनी ही संस्थाओं के सदस्य और संरच्चक हैं। परोपकार के लिए इनका द्वार सदा खुला रहता है। राज्य के प्रत्येक विभाग के कार्य का ये खयं निरीच्चण करते हैं, जिससे इनको श्रपने राज्य की वस्तुस्थित का मली मांति श्रद्धमब हो गया है।

मृगया राजपूर्तों का प्राचीन धर्म है, जिससे महाराजा साहव भी विमुख नहीं रहे हैं, पर इधर इन्होंने उसमें विशेष आसक्ति नहीं रक्खी है। जब अत्यधिक परिश्रम से धक जाते हैं उस समय कुछ मनोविनोद के लिए ये मृगया को जाते हैं। फिर भी अपने हाथों से इन्होंने अब तक कई सी सिंह आदि हिंसक जंतुओं को मारा है। अभी धोड़े दिन हुए ई० स० १६३८ के अभेल मास में ग्वालियर और उदयपुर (मेवाइ) राज्य के समीपवर्ती जंगल में एक पहाड़ी चट्टान पर बैठे हुए ये एक शेर का शिकार कर रहे थे कि इतने में पीछे की तरफ़ से एक दूसरा शेर पहाड़ी की तरफ़ से चढ़कर इनके बहुत समीप पहुंच गया। अन्तर केवल ( २२ फ़ुट ही रह गया था, परंतु तत्काल ही इन्होंने बड़ी फ़ुर्ती से उसको अपनी बन्दुक का निशाना बना दिया।

महाराजा का वर्ष गेहुंआ, क्रद ऊंचा, वच्नस्थल चौड़ा, वाहु विशाल और शरीर विलेष्ठ हैं। लगभग ४८ वर्ष की आयु होने पर भी इनकी मुख-मुद्रा से राजपूती शौर्य की आमा प्रकट होती है। ये वड़े प्रभावशाली पुरुष हैं। एक बार जो कोई भी इनसे मिल लेता है, उसपर इनका प्रभाव पड़े विना नहीं रहता। यूरोप आदि के धुरंधर राजनीति हों पर भी महाराजा के व्यक्तित्व की गहरी छाप जम गई है और भारतीय नरेशों में तो ये महान् राजनीति हा, विलेष्ठ योद्धा और निर्भांक व्यक्ति माने जाते हैं। नरेशों में बहुधा जो दुर्व्यसन पाये जाते हैं, उनसे ये सर्वथा मुक्त रहे हैं। इनको यदि कोई व्यसन है तो वह यही कि ये सदा राज्य-कार्य और सिपहिंगरी में तक्कीन रहते हैं और राज्य की उन्नित को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समक्तते हैं।

## ग्यारहवां अध्याय

# षीकानेर राज्य के सरदार श्रौर प्रतिष्ठित घराने

राजपूताने के अन्य राज्यों की भांति वीकानेर राज्य का भी बहुतसा भूमि-भाग सरदारों में बंदा हुआ है। इनमें कई ठिकाने पुराने हैं, जिनकी सेवाओं का बढ़ा महत्त्व है। कई अच्छी सेवाओं के उपलच्य में तथा रिश्तेदारी के कारण समय-समय पर जागीरें देकर नये बढ़ाये गये हैं, जिससे बढ़ां के राजपूत जागीरदारों की संख्या में पर्याप्त चृद्धि हो गई है। सरदारों में अधिकतर राठोड़ हैं, जिनमें तीन बड़ी शाखाएं बीका, वीदावत और कांधलोतों की हैं। राजपूतों की अन्य शाखाओं अर्थात् सीसोदियों, कछवाहों, चौहानों, भाटियों, तंबरों, परमारों और पड़िहारों के भी कुछ ठिकाने हैं। इनमें भाटियों के ठिकानों की संख्या अधिक है, दूसरों की थोड़ी। क्रमविभाग के अनुसार इन जागीरदारों की कई श्रेणियां हैं, जिनमें तीन मुख्य हैं—

- (१) राजवी सरदार।
- (२) सिरायत, उमराव श्रीर ताज़ीमी सरदार।
- (३) ग्रैर ताज़ीमी जागीरदार, भोमिये आदि।

महाराजा साहव के निकटस्थ संवंधी राजवी कहलाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा भाइयों के समान होती है। राजवियों में महाराजा गजसिंह के वंशधरों का मुख्य स्थान है, जो गजसिंहोत राजवी कहलाते हैं और दो श्रेणियों में विमक्त हैं—

(१) ड्योड़ीवाले राजवी—महाराजा गर्जासंह के पुत्र छत्रसिंह के वंशधर ड्योड़ीवाले राजवी कहलाते हैं। स्वर्गवासी महाराजा इंगरसिंह तथा वर्तमान महाराजा साहव सर गंगासिंहजी इसी शाखा से दसक लिये गये हैं, अतएब इनका ड्योड़ीवाले राजवियों से निकटतम संबन्ध है।

क्योढ़ीवाले राजवियों के तीन ठिकाने अनूपगढ़, खारड़ा और रिड़ी हैं। इनमें अनूपगढ़ के महाराज (भंवर) अमर्रासंह तथा खारड़ा के महाराज सर भैकंसिंह की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उर्पयुक्त तीनों ठिकानेवाले ' 'महाराज' कहलाते हैं।

(२) हवेलीवाले राजवी—महाराजा गर्जासेह के पुत्र सुल्तानसिंह, मुहकमसिंह श्रीर देवीसिंह के वंशज हवेलीवाले राजवी कहलाते हैं, जिनके ठिकाने बनीसर, नाभासर, श्रालसर, सांईसर, सलूंडिया, कुरभड़ी, बिल-नियासर श्रीर धरनोक हैं।

उपर्युक्त राजशी सरदारों के श्रितिरिक्त महाराजा गजासिंह के भाई समरसिंह, तारासिंह और गृदड़िसंह (श्रानंदिसिंहोत) के वंशजों की गणना भी राजवियों में ही होती है, परन्तु उनका रिश्ता दूर पड़ जाने से उनमें से कुछ ताज़ीनी सरदारों में और कुछ गैर ताज़ीनी सरदारों में माने जाते हैं।

गजसिंहोत राजवी सरदारों में से पहले कई बीकानेर के किले में ही रहते थे; परन्तु जैसे-जैसे वंश विस्तार होने लगा, उनको अपने सुभीते के अनुसार किले के बाहर हवेलियां बनाकर रहना पड़ा। फलतः आजकल प्रायः सब राजवी किले के बाहर अपनी-अपनी हवेलियों में रहते हैं।

उनके निर्वाह के लिए राज्य की तरफ़ से जागीरें तो हैं ही, साथ ही उन्हें प्रतिवर्ष नक़द रक़म भी दी जाती है। विवाह और ग्रमी के अवसरों पर भी राज्य से उनको नक़द रक़म मिलती है। ग्रमी के अवसरों पर महाराजा साहब उनकी हवेलियों पर जाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी करते हैं। योग्यता के अनुसार राज्य में उन्हें उच पद भी दिये जाते हैं, जिनका वेतन पृथक् मिलता है। जागीर के पवज़ में उनसे कोई नौकरी नहीं ली जाती और न चाकरी की रक़म-रेख अथवा नया सरदार नियत होने पर नज़राना ही लिया जाता है। अपनी रजत और स्वर्ण जयंतियों पर महाराजा साहब ने उनकी शिक्षा और भरण-पोषण का पूरा प्रबन्ध कर दिया है।

ताज़ीमी सरदार—राज्य में १३० ताज़ीमी सरदार हैं, जो तीत भेषियों में बिभाजित हैं—

- (१) दोलड़ी ताज़ीम और हाथ का कुरबवाले
- (२) इकोलड़ी वाज़ीम तथा बांहपसाववाले और
- (३) केवल ताजीमवाले

प्रथम वर्ग में ३३ ठिकाने हैं, जिनमें चार—महाजन, वीदासर, रावतसर श्रीर भूकरका—प्रमुख हैं, जो 'सिरायत' कहलाते हैं। इस वर्ग के सरदार जब महाराजा साहब के पास जाते हैं तो ये (महाराजा साहब) खड़े होकर हाथ का कुरब देकर उनका श्रीभवादन ग्रहण करते हैं श्रीर जब बहां से सरदार लौटते हैं तो उनके सम्मानार्थ पूर्ववत् महाराजा साहब पुनः खड़े हो जाते हैं।

द्वितीय वर्ग में २८ ठिकाने हैं। जब इन ठिकानों के सरदार महाराजा साहब के पास जाते हैं, तो ये खड़े हो जाते हैं श्रीर उनके अभिवादन करने पर बांह पसाब का कुरब देते हैं, पर उनके वहां से सौटने पर खड़े नहीं होते।

तृतीय वर्ग के सरदारों के ६६ ठिकाने हैं, जिनको सादी ताज़ीम मिलती है अर्थात् जब वे महाराजा साहब के पास जाते हैं, तो ये केवल खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं।

गैर ताज़ीमी जागीरदारों के बहुतसे ठिकाने हैं। इनमें से कई पुराने और कुछ नये हैं। गैर ताज़ीमी सरदारों में से कुछ की समय-समय पर बीकानेर के नरेशों ने प्रतिष्ठा बढ़ाकर उनको ताज़ीमी सरदारों में दाखिल कर दिया है। वर्तमान महाराजा साहब के दीर्घ शासनकाल में कई सरदारों को उनकी उत्तम सेवाओं के कारण नवीन जागीरें दी गई, ताज़ीमी सरदारों में १४ ठिकाने बढ़ाये गये और पहले के ४ जागीरदारों को ताज़ीम का सम्मान देकर उनका दर्जा बढ़ाया गया है। साथ ही १० ताज़ीमी सरदारों की पहले की आगीरों में वृद्धि भी हुई है।

वीकानेर राज्य के सरदारों को दीवानी तथा फ़्रीजदारी मुक़दमें सुनने का अधिकार नहीं है। पहले सरदार अपनी-अपनी जागीर की आय के अनुसार घोड़ों, ऊंटों और पैदलों के साथ राज्य की सेवां करते थे, किन्तु महाराजा स्रतिसंह के समय से उनकी जमीयत की चाकरी वंद होकर उसके एवज़ में नक़द रक़म राज्य में दाखिल होने लगी है। जागीरदारों की मृत्यु होने पर, जिनके यहां बंधान हो चुका है उनको रक़म रेख के अनु-( सार एक वर्ष की आय और-जिनकी रक़म रेख माफ़ है तथा वंधान नहीं हुआ है उनको आय का तीसरा हिस्सा नज़राने में देना पड़ता है; परंतु कुछ सरदारों को पेसा नज़राना माफ़ भी है।

यहें दर्जें के सरदारों में से कई को नक्ज़ारा-निशान, सोने-चांदी की छड़ी तथा चपरास रखने श्रीर श्रपने ठिकानों में घड़ी यजाने का सम्मान प्राप्त है। ताज़ीमी सरदारों की मृत्यु होने पर उनकी हवेली में स्वयं महाराजा साहब मातमपुर्सी के लिए जाते हैं श्रीर इनकी तरफ़ से उन्हें दर्जें के श्रमुसार सिरोपाव श्रीर घोड़ा दिया जाता है। बड़े दर्जें के सरदारों में से किसी-किसी को सिरोपाव श्रीर घोड़े के श्रितिरक्त खास तौर पर सिरोपाव श्रीर हाथी भी दिये जाते हैं। श्रपने पट्टे की मालगुज़ारी की रक्षम जागीरदार स्वयं वस्तुल करते हैं। अपने पट्टे की मालगुज़ारी की रक्षम जागीरदार स्वयं वस्तुल करते हैं। उनके ठिकानों की श्रावकारी की समस्त श्राय राज्य लेता है। पहले ताज़ीमी सरदारों को शराब की भट्टियां रखने का श्रधिकार था, पर श्रादकारी का नवीन प्रबंध हो जाने से ताज़ीमी सरदारों को उनके घक ज्यवहार के लिए शराब लागत मूल्य पर मिल जाती है। ठिकानों के श्रन्तर्गत खिनज पदार्थों पर राज्य का ही स्वस्त है।

उनको मुकदमे के समय सरकारी कचहरियों में हाज़िर होना भी माफ़ है। सरदारों के स्वत्वों और शासन-विषयक परामर्श के लिए 'सर-दार एडवाइज़री कमेटी' है, जो समय-समय पर उनके स्वत्वों की रचा का प्रबंध करती है और कुशासन के समय उसकी तरफ़ उनका ध्यान दिलाती है। राज्य में व्यवस्थापक सभा है, जिसमें सरदारों के प्रतिनिधि भी लिये जाते हैं। क़र्ज़दारी, नाबालिगी आदि के समय-ठिकानों पर कोर्ट ऑव् वार्डस् के द्वारा शासन होकर वहां का प्रबन्ध मैनेजर के द्वारा होता है। सरदारों की शिचा के लिए 'वाल्टर-नोबल्स हाई स्कूल' की स्थापना यहुत वर्ष हुए हो खुकी है, जिससे अब सरदारों में भी विद्याबृद्धि होती जाती है एवं उनको योग्यता के अनुसार उच्च पद भी दिये जाते हैं, जिनका वेतन राज्य से मिलता है। सरदारों की पुत्रियों के लिए 'महाराणी नोवल्स गर्ल्स स्कूल' है। गंभीर अपराधों के कारण पहले सरदारों की जागीरें राज्य ज़न्त कर लेता था, जिसपर वे विद्रोह कर बैठते थे, किंतु महाराजा साहब की शासन शैली से वे संतुष्ट हैं और राजभिक्त में हु रहकर सदा राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। शिला के सुप्रभाव से वर्तमान समय में बहुधा सरदार सरल, विनम्न और कर्मनिष्ठ बनते जाते हैं तथा उनकी दुष्प्रवृत्तियां (लूट-मार आदि) वन्द होती जाती हैं। बाल्टर-कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा के उद्देश्यों के अनुसार उनमें बहुत कुछ सामाजिक सुधार हो गये हैं और वे वहुविवाह, मिर्दा आदि दुर्ध्यन ने से मुक्त होकर सम्पन्न भी होते जाते हैं। सैनिक शिला की उचित व्यवस्था होने से उनमें से कई अच्छे सैनिक भी हो गये हैं और गत यूरोपीय महासमर आदि के समय उन्होंने क्षियोचित वीरता दिखलाकर पूर्ण शौर्य प्रकट किया है।

## राजवी सरदार

ट्योढ़ीवाले राजवी:

#### अनूपगढ

महाराजा गजसिंह के कई कुंबर थे 1 उनमें छुत्रसिंह दूसरा था । यह पिता की विद्यमानता में ही वि० सं० १८३६ भाइपद सुदि २

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात (जि॰ २, पत्र ६४) में कुंबर छत्रसिंह को महो-राजा गर्जासिंह का तीसरा पुत्र लिखा है और वहां उसका नाम स्रतसिंह के पीछे दिया है, परन्तु उस(दयालदास) के ही बनायें हुए 'श्रार्य श्रास्थान कल्पहुम' में छत्रसिंह का नाम राजसिंह के पीछे दिया है श्रार्थात छत्रसिंह को गजसिंह का दूसरा पुत्र और

(ई० स० १७७६ ता० १२ सितंबर) को परलोक सिधारा'। कुंबर छुत्रसिंह के केवल एक पुत्र दलेलसिंह था', जो पिता के देहांत के समय श्रव्णवयस्क था। ऐसे कठिन समय में उसका पितामह महाराजा गर्जासिंह भी वि० सं० १८४४ (ई० स० १७८०) में स्वर्ग सिधारा, जिससे वालक महाराज दलेलसिंह को पितृनेम से वंचित होना पड़ा; परन्तु उसकी बुद्धिमठी माता ने उसे श्रधीर न

स्रतिसंह को तीसरा पुत्र बतलाकर चौथा पुत्र श्यामसिंह एवं पांचवां सुलतानिसंह को लिखा है। यही नहीं, द्यालदास की ख्यात में सुलतानिसंह का नाम पन्द्रहवां दिया है। वेद सुहताश्रों-द्वारा निर्मित 'देशदर्पण' में भी स्रतिसंह को छत्रिसंह से छोटा लिखा है। कैप्टेन पाउलेट के 'गैजेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट', सुंशी सोहनलाल-कृत 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर', श्रीराम मीरसुंशी-कृत 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुसै एयड ख़वासवाल्स ऑब् बीकानेर' तथा 'लिस्ट ऑब् रूलिंग प्रिंसेज़, चीप्रस एयड लीडिंग परसोनेजिज़' में दिये हुए वंशवृत्वों में महाराजा गजसिंह वा दूसरा पुत्र सुलतानिसंह, तीसरा छत्रसिंह श्रीर चौथा स्रतिसंह दिया है।

उदयपुर (मेवाइ) के भीमपशेश्वर नामक शिवालय—जिसको महाराया भीमसिंह की महाराया वीकानेरी पशकुंवरी ने, जो महाराज सुकतानसिंह की पुत्री थी, वि॰ सं॰ १८८४ (ई॰ स॰ १८२७) में बनवाया था—की प्रशस्ति से, जिसका उन्नेल हमने जपर ए॰ १६२ में किया है, यही निष्कर्भ निकलता है कि सुकतानसिंह सूरतिंह से छोटा था। द्यालदास की ख्यात के श्रतिरिक्ष श्रन्य सब ख्यातों में छुत्रसिंह को सुरतिंह से बहा बतलाया है। सुरतिंह के जन्म संवत् (१८२२) श्रीर छुत्रसिंह के मृत्यु संवत् (१८३६) पर विचार करने से भी यह प्रतीत होता है कि सुरतिंह छुत्रसिंह से छोटा था। सुकतानिंह को भीमपशेश्वर की प्रशस्ति में सुरतिंह से छोटा बतलाया है। ऐसी स्थिति में उसका नाम सुरतिंह के पीछे रखना श्रीर छुत्रसिंह को गजिंतह का दूसरा छुंवर मानना पहेंगा, जैसा कि 'श्रार्थ श्राख्यान करपद्रम' में है।

- (१) संवत् १८३६ वर्षे शाके १७०१ भाद्रपदमासे शुक्ले तिथौ द्वितीयायां रिववासरे घ० ५ । २६ हस्तनस्त्रते घ० ६ । ४६ शूल-योग( गे ) घ० २ । ८ बालवकर्यो एवं पंचांगशुद्धौ महाराजाधिराज-श्रीगजसिंहजीतत्पुत्रः महाराजश्रीक्षत्रसिंहजीश्रीपरमेश्वरपरममिकसंसकत-चित्तः परमधाममुक्तिपदं प्राप्तः । (स्मारक का बेख)
- (२) वंशकम [१] छत्रसिंह [२] दलेल ंह [३] शक्रिसिंह [४] सालसिंह [ $\xi$ ] विजयसिंह भीर [६] ममरसिंह।

होने दिया श्रीर उसको उचित शिक्षा दिलाई, जिससे वह योग्य श्रीर गंभीर चन गया । महाराजा गर्जासंह का दाई-संस्कार होने के पीछे उस( गज-। सिंह )के श्रन्य कुंवर—सुलतानसिंह, श्रजविसेह, मोहकमसिंह, देवीसिंह श्रीर खुशहालसिंह—से श्रन्यत्र चले गये, किंतु दलेलसिंह वीकानेर में ही रहा।

महाराजा गजसिंह के पुत्र राजसिंह और पौत्र प्रतापसिंह का छ: महीने के भीतर ही देहानत हो जाने से गर्जासंह के पुत्रों में से सुरतसिंह धीकानेर राज्य का स्वामी हुआ। वीकानेर राज्य की ख्यातों आहि से स्पष्ट है कि छत्रसिंह, स्रतसिंह की अपेता आयु में वड़ा था, जिससे उसका पुत्र वलेलसिंह वहां के सिंहासन का वास्तविक अधिकरी थाः परन्त वह अपनी बाल्यावस्था के कारण सिंहासन से वंचित रहा। उस समय राजप्रताना के श्रम्य राज्यों की मांति शीकानेर राज्य की स्थिति भी संतोपजनक न थी श्रीर पास के राज्य उसकी कमजोरी का लाम बठाकर वहां की भमि पर श्रधिकार करना चाहते थे। कई सरदार स्वच्छंद हो रहे थे। ऐसी स्थित में शासन-सत्ता किसी योग्य व्यक्ति के अधिकार में दिये दिना राज्य-रज्ञा होना कठिन समस्र स्वामिभक्त सरदारों ने भी महाराजा स्रतसिंह के गही बैठने में कोई ब्रावित न की। वाल्यावस्था व्यतीत होने पर यदि दलेलासिंह सरवासिंह से अगडा करता तो उसमें सफलता होना कठिन ही नहीं असंभव था, क्योंकि शासन-सूत्र सुरतसिंह के हाथ में होने से उस-( सरतसिंह )को सब प्रकार की सुविधा थी तथा सरदार और राज्य के कर्मचारी उसके हाथ में थे। इस अवस्था में भगदा वढाने में व्यर्थ ही रक्तपात होता और असीम धन जन की हानि होने के अतिरिक्त देश की दर्दशा होती। स्थिति की मयंकरता और माता के सचे उपदेशों से दलेल-सिंह स्वभावतः शांतित्रिय हो गया था, इसलिए वह आयु-पर्यन्त राज्य-सिंहासन का मक्त बना रहा और सरतिसह के प्रति उसके हृदय में उच भावता विद्यमान रही।

उसकी इस उदार वृत्ति से प्रेरित होकर महाराजा स्रतसिंह ने

उसके सम्मान श्रीर मर्यादा में किंचित् न्यूनता न की श्रीर उसके रहने के लिए बीकानेर के दुर्ग में ही पृथक् भवन वनवाकर सारा व्यय राज्य से मिलने की व्यवस्था की एवं उसके निजी व्यय के लिए छुत्रगढ़ (जो कुंवर छुत्रसिंह के नाम पर वसाया गया था), स्रपुरा श्रीर सुरनाणा श्रादि गांव निकाल दिये तथा उसकी उपाधि 'महाराज' स्थिर की। दलेलिंह का वि० सं० १८६४ वैशाख सुदि ७ (ई० स० १८३८ ता० १ मई) को परलोक्तवास हुआ। उसके पांच पुत्रों में से लदमण्डिंह वाल्यकाल में ही मर गया था, किन्तु शक्तिसिंह, मदनसिंह, खद्गसिंह एवं खुम्माण्डिंह उसकी मृत्यु के समय विद्यमान थे। उनमें से ज्येष्ठ शक्तिसिंह प्रचलित रीति के श्रमुसार पिता की संपत्ति का स्थामी हुआ।

वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में उदयपुर के महाराणा सर-दारिसंह का गया-यात्रा से लौटते हुए महाराजा रत्नसिंह की राजकुमारी से विवाहाथ बीकानेर में आगमन हुआ। उस समय महाराजा रत्नसिंह ने अपनी राजकुमारी के विवाह के साथ ही, महाराज शक्तिसिंह की पुत्री नंदकुंवरी का विवाह मी महाराणा के भती जे कुंवर शार्दू लिसिंह (बागोर कें महाराज शेरिसंह का ज्येष्ठ पुत्र) के साथ कर दिया। शक्तिसिंह के केवल एक पुत्र लालसिंह हुआ, जो वि० सं० १६०४ के फालगुन मास (ई० स० १८४६ फरवरी) में अपने पिता का परलोकवास होने पर उसका उत्तराधिकारी हुआ।

महाराज लालसिंह का जन्म वि॰ सं॰ १८८८ मार्गशीर्ष सुदि १२ (ई॰ स॰ १८३१ ता॰ १६ दिसम्बर) को हुआ था। बाल्यकाल में उसको प्रचित्त पद्धित के अनुसार हिंदी की शिक्षा दी गई। चित्रयों के जन्मि सिद्ध अधिकार शस्त्र-संचालन और अश्वविद्या में भी, वह थोड़े ही समय में कुशल हो गया। उसके शरीर की गठन बिल्छ और अवयव सुदृढ़ थे। उदारता और दयालुता उसके विशेष गुण थे। वह राजा और प्रजा का आजीवन शुभिचेतक रहा, इसिलए बीकानेर की प्रजा उसपर बड़ी अद्धा रखती थी। उस(लालसिंह)के तीन पुत्र—गुलाबसिंह,



महाराज छाछसिंह

इंगर्रासद और गंगासिंहजी—हुए । गुलाबसिंह वि० स०१६२१ ज्येष्ठ विद १२ (ई० स० १८६४ ता० १ जून) बुधवार को बाल्यावस्था में ही । मर गया। लालसिंह ने महाराजा रत्नसिंह श्रीर सरदारसिंह से सदा मेल रक्खा. जिससे वे दोनों महीपान उससे प्रसन्न रहे और वे उसकी सलाहों को प्रहरा भी करते थे। जब महाराजा सरदारसिंह का एक मात्र कुंवर तक्तासिंह वि० सं० १६२४ पौष सदि ६ ( ई० स० १८६८ ता० ४ जनवरी ) को परलोक सिधारा तो उक्त महाराजा को पुत्र शोक और अपने ति:-संतान होने का वड़ा दु:ब हुआ। फिर उसने महाराज लालसिंह के पुत्र इंगरसिंह को अपने पास रखकर उसको शिक्ता आदि दिलाना आरम्भ किया। ऐसा प्रसिद्ध है कि महाराजा सरदार्रासंह का विचार उपर्युक्त डूंगरसिंह को अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित करने का था। किन्तु वह इस विचार को कार्यक्रप में परिखत करने के पूर्व ही वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७२) में स्वर्गवासी हो गया। इसलिए वहां उत्तराधिकार के लिए भगड़ा खड़ा हो गया। उस समय हुंगरसिंह के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी दाषेदार थे, किन्तु इंगरसिंह वहां का वास्तविक इक्षदार था। भूतपूर्व महाराजा सरदारसिंह की राजमहिषी और सब प्रमुख सरदार भी उस( इंगर्सिंह )को ही बीकानेर का स्वामी वनाना चाहते थे। फलतः श्रंग्रेज-सरकार ने परी छानवीन कर उसको ही महाराजा सरदारसिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार किया। उसने राज्याधिकार पाने पर वीकानेर राज्य में कई सुधार किये और शासन-कार्य के लिए कौंसिल की स्था-पना की । उसका सभापति महाराज लालसिंह नियत किया गया, जिसने घडी योग्यतापूर्वक अपने दायित्व का पालन किया।

पंद्रह वर्ष राज्य करने के उपरान्त महाराजा डूंगरसिंह का वि० सं० १६४४ (ई० स० १८८८) में स्वर्गवास हुआ । उस (डूंगरसिंह ) के कोई संतान नथी, इसिलिए उसने अपनी विद्यमानता में अपने छोटे भाई गंगासिंहजी (लालसिंह का उतीय पुत्र ) को अपना उत्तराधिकारी नियत कर लिया था। महाराजा डूंगरसिंह के कमानुयायी गंगासिंहजी हुए,

जो वीकानेर के वर्तमान नरेश हैं। इसके थोड़े दिनों बाद महाराज लालसिंह
आश्विन विद १४ (ता० १६ सितंबर) को परलोक सिधारा। उसकी
कीर्ति चिरस्थायी रखने के लिए स्वर्गीय महाराजा डूंगरिसिंह ने शिववाड़ी ।
के सुन्दर स्थान में लालेखनर का मनोहर शिवालय और वर्तमान महाराजा
साहब ने लाखों रुपये की लागत से बीकानेर में लालगढ़ महल की विशाल
इमारत बनवाकर वहां उसकी प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की, जिसका उदाटन
भारत के भृतपूर्व वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज ने किया था।

लालसिंह के दोनों पुत्र दत्तक चले जाने से उसका वारिस कोई न रहा। उसका ठिकाना स्थिर रह सके, अतएव इसकी पत्नी चंद्रावत ( जो वर्तमान बीकानेर नरेश की सगी माता थी ) के स्नेह और आग्रहवश महाराजा सर गंगासिंहजी ने अपने छोटे महाराजक्रमार विजयसिंह को. जिसका जन्म वि० सं० १६६६ चैत्र सुदि ८ (ई० स० १६०६ ता० २६ मार्च ) को हुआ था, महाराज लालसिंह के नाम पर माता चंद्रावत को दत्तक दे दिया । चंद्रावत की श्रंतिम श्रभिलाषा सफल हो जाने पर वह भी वि॰ सं॰ १६६६ मार्गशीर्ष सुदि १ ( ई॰ स॰ १६०६ ता॰ १३ दिसंबर ) को परलोक सिधारी । इस अवसर पर महाराजा ने अपनी माता के स्वर्गवास का अत्यधिक शोक माना और स्वयं सम्राट् जॉर्ज पञ्चम ने, जो उस समय युवराज था, समवेदना प्रकट की। स्वर्गवासी महाराजा इंगरसिंह के समय में लालासिंह की जागीर श्रादि में वृद्धि हो गई थी। परंतु फिर भी वह उसके पद के योग्य न थी। अतएव महाराजा साहव ने विजयसिंह के पद के योग्य लगभग एक लाख रुपये वार्षिक आय की जागीर निकाल दी, जिसमें अनूपगढ़ मुख्य है। वहां का स्वामी 'अनूपगढ़ का महाराज' कहलाता है तथा बीकानेर में लालगढ़ के महलों के समीप ही 'विजय भवन' नामक उसका पृथक् महत्त्र है।

महाराजकुमार विजयसिंह, जो बड़ा पितृभक्त, दृढ़िच्त, कार्यकुशल और होनहार था, इस वैभव को अधिक काल तक न भोग सका और वि॰ सं॰ १६८८ माघ सुदि ४ (ई॰ स॰ १६३२ ता॰ ११ फ़रवरी) को परलोक



महाराजकुमार विजयसिंह [स्वर्गीय]



सिधार<sup>1</sup>। उसके केवल तीन पुत्रियां ही हुई श्रीर पुत्र न था, इसलिए महाराजा साहर ने श्रपने छोटे पौत्र (युवराज शार्दू लसिंह के दूसरे कुँवर) भंवर श्रमरसिंह को उसका दत्तक रख दिया।

भंवर श्रमर्सिंह का जन्म वि० सं० १६८२ पौष विद ११ (ई० स० १६२४ ता० ११ दिसंबर) श्रुक्रवार को हुआ। वह सुशील, चतुर, मृदुभाषी, हँसमुख और श्रव्हे स्वभाववाला है। उसके स्वभाव में हास्यिप्रयता और विनोद की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे चाहे कैसा ही शुक्क स्वभाव का मनुष्य क्यों न हो, उससे मिलने पर प्रसन्न हुए विना नहीं रहता। धर्म में उसकी पूरी रुचि है। श्रव्छा घुड़सवार होने के साथ ही उसे देनिस का शीक्र है। महाराजा साहब उसको बीकानेर में ही रखकर योग्य शिक्तकों झारा अंवर करणीसिंह के साथ शिक्ता दिला रहे हैं। शिक्ता में उसने श्रव्छी उन्नति की है और आशा है कि योग्य वयस्क होने पर वह श्रपने कुल-गौरव में दृद्धि करेगा।

#### खारड़ा

इस ठिकाने के राजवी-सरदार की उपाधि 'महाराज' है। राज्य की तरफ़ से उसको 'महाराज श्री'''' बहादुर' लिखा जाता है श्रीर ताज़ीम का सम्मान प्राप्त है।

महाराजा गर्जासह का तीसरा कुँवर छत्रसिंह था, जिसका पुत्र दलेलसिंह हुत्रा। उस (दलेलसिंह) के चार पुत्र—शिक्तसिंह, मदनसिंह, स्ववृत्तिंह कोर खुमाणसिंह—हुए। महाराजा सरदार्यसिंह का देहांत होने पर शिक्तसिंह के वंशज बीकानेर के अधीश हुए। मदनसिंह का पुत्र खेतसिंह था, जिसका जन्म वि० सं० १८८८ माद्रपद विद ३० (ई० स० १८३१ ता० ६ सितंबर) को हुआ। पहले उसको सब खर्च राज्य से मिलता था, फिर हाथ-सर्च के लिए वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४८) में महाराजा रत्नसिंह ने

<sup>(</sup>१) वंशक्रम-[१] मदनसिंह [२] खेतसिंह भीर [३] भैरुंसिंह।

द्दाडलां गांव, वि॰ सं॰ १६१२ (ई॰ स॰ १८४४) में महाराजा सरदारसिंह ने खारड़ा गांव और महाराजा द्वंगरिसिंह ने उसको वीरोर गांव वक्ष्या। वि॰ सं॰ १६४७ मार्गशीर्व विद १३ (ई॰ स॰ १८६० ता॰ १० दिसंबर) को । खेतसिंह का देहांत हुआ। उसका पुत्र महाराज सर मैकंसिंह वहादुर खारड़ा का वर्तमान स्वामी है।

महाराज सर भैकंसिंह का जन्म वि० सं० १६३६ प्रथम श्राश्विन वदि १४ (ई० स० १८७६ ता० १४ सितंबर) को हुआ। उसकी प्रारंभिक शिला बीकानेर में ही हुई। फिर वह उद्य शिला के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेजा गया, जहां उसने ई० स० १८६४ के सितंबर (वि० सं० १६४२ श्रांश्विन ) मास तक शिला प्राप्त की । तदनन्तर वह ई० स० १८६६ ( वि० सं० १६५३) में महाराजा साहव के साथ भारत के विभिन्न नगरों में भ्रमणार्थ गया। इसके दो वर्ष पीछे वि० सं० १६४४ ( ई० स० १८६८) में जब श्रंश्रेज खरकार की श्रोर से सर श्रार्थर मार्टिडल ने बीकानेर जाकर महाराजा साहव को शासनसंबंधी श्रधिकार सौंपे, तब महाराजा ने उस( भैकंसिंह )को स्टेट कौंसिल ( राज्यसमा ) का सदस्य नियत किया। तत्पश्चात् समय समय पर महाराजा साहब का पर्सनल सेकेटरी, कौंसिल का सीनियर ( मुख्य ) मेम्बर, महक्मा खास में पोलिटिकल ( राजनैतिक ) श्रीर फ़ॉरेन (वैदेशिक) विभाग का सेकेटरी एवं स्टेट कौंसिल तथा केविनेट का उपसभापति (Vice President) रहकर उसने अच्छा कार्य किया। श्रपनी रजत जयन्ती के अवसर पर वि० सं० १६६६ ( ई० स॰ १६१२) में महाराजा साहब ने उसको अपना पर्सनल ए॰ डी॰ सी॰ नियत किया। इसी अवसर पर उसको जाती तौर पर 'बहादुर' की उपाधि और लेफ्टेनेन्ट कर्नल का खिताब भी दिया गया।

निकट संबंधियों में मुख्य तथा योग्य श्रीर कुशल कार्यकर्ती होने के कारण महाराजा साहब ने श्रपनी वर्षगांठ के श्रवसर पर वि० सं० १६६३ श्राश्विन सुदि १० (ई० स० १६०६ ता० २७ सितंबर) को उसे जयासिंहदेसर गांव तथा वि० सं० १६७५ श्राश्विन सुदि १०



कर्नल महाराजश्री सर मैसंसिंह वहादुर के.सी.एस.चाई.,सी.एस.चाई.[खारड़ा]

( ई० स० १६१८ ता० १४ अक्टोबर ) को तेजरासर गांव और प्रदान किये। वि० सं० १६६८ (ई० स० १६११) में सम्राट् जॉर्ज पश्चम के राज्याभिषेक-उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जब महाराजा साहय लंडन गये तब अपनी अनुपस्थिति में राज्यकार्य सचारुकप से चलाने के लिए इन्होंने उक्त महाराज को पूरे श्रश्चिकारों से राज्य सभा का सभापति नियत किया । अंग्रेज़ सरकार ने भी उसे ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६४) के नववर्षारंभ पर सी॰ एस० आई० और ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७२) के नवबर्षारंभ पर के० सी० एस० आई० के उच्च सम्मान प्रदान किये। वि० सं० १६७४ में महाराजा साहब ने उसको बीकानेर की सेना में कर्नल का पद दिया। वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में इन्होंने उसको स्वर्ण की चपरास रखने की प्रतिष्ठा प्रदानकर 'बहादुर' की उपाधि वंशपरंपरा के लिए दे दी। उसी वर्ष रामप्रसाद दुवे ने बीकानेर के प्रधानमंत्री पढ से श्रवकाश प्रहण किया. तब उसके स्थान पर ता० ३१ श्रक्टोबर (कार्तिक वदि ६) को महाराज सर भैकंसिंह नियत किया गया। इस पद का कार्य हेड वर्ष तक करने के बाद स्वास्थ्य ठीक न होने से ई० स० १६३६ ता० १ फ़रवरी (बि॰ सं॰ १६६२ माघ सुदि ६) को उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इस समय वह 'वाल्टर-कृत राजपूत हितकारिणी सभा' का सभापति है । सार्व-जनिक कार्यों में उसकी अभिरुचि होने से वीकानेर की कई संस्थाओं ने कई बार उसको सभापति वनाकर सम्मानित किया है। उसको सम्राट के राज्यामिषेक एवं जुनिली आदि के भी कई पदक मिले हैं।

उसके दो पुत्र श्रजीतिसिंह श्रीर श्रमयिसिंह हुए । उनमें से श्रभयिसिंह का वाल्यकाल में ही देहांत हो गया। कुंवर श्रजीतिसिंह का जन्म वि० सं० १६७४ श्रावण सुदि ११ (ई० स० १६१७ ता० ३० जुलाई) मंगलवार को हुआ। उसने वाल्टर नोवल्स हाई स्कूल, वीकानेर में प्रारंभिक शिला प्राप्त करने के उपरान्त, उश्चशिला के लिए श्रजमेर के मेयो कॉलेंज में प्रवेश किया। वहां की डिप्लोमा परीला में उत्तीर्ण होने के वाद वह वीकानेर में एफ० ए० (Intermediate) की परीला पा रहा है। वि० सं० १६६३ (ई० स० १६३६) में उसका तिवाह मेवाड़ के वोहेड़े के रावत नाहरसिंह शक्तावत के पुत्र नारायणसिंह की पुत्री से हुआ है।

महाराज सर भेकंसिंह निरिममानी, मितव्ययी, विनम्न और सरल प्रयक्ति है। उसको काव्य से अनुराग है। उसका प्रथम विवाह भवाद (जोधपुर राज्य) के तंबर ठाकुर शिवनाथिसिंह की पुत्री से वि० सं० १६४७ (ई० स० १८६०) में, द्वितीय चिरसलपुर (जैसलमेर राज्य) के भाटी राव मोतीसिंह की भतीजी से वि० सं० १६४८ (ई० स० १६०२) में, तृतीय परेवड़ा (वीकानेर राज्य) के भाटी ठाकुर कार्नालेह की यहन से वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१६) में और चतुर्थ घड़ियाला (वीकानेर के राज्य) के भाटी रावल दीपसिंह की पुत्री से हुआ, जिनमें से तंबराणी के गर्भ से चंदनकुंबरी का जन्म हुआ, जो भदावर के स्वामी महेन्द्रमानिंह को व्याही गई। इसी प्रकार विरसलपुर की भिट्याणी के उदर से शुभकुंबरी का जन्म हुआ, जो भलाय (जयपुर राज्य) के वर्तमान ठाकुर गोवर्धनिंह को व्याही गई है। वीकानेर राज्य में उक्त महाराज का कुंवर 'हीरोजी' कहलाता है और पिल्यां 'राणी' पदवी से संवीधित की जाती हैं'।

<sup>(</sup>१) डथोड़ीवाले राजिवयो की पंक्षि में महाराज भैकंसिह के पक्षात्, सैलाना राज्य (सेंट्रल इंडिया) के विद्यानुरागी स्वर्गीय राजा जसवंतिसिह के दूसरे पुत्र महाराज मान्धातासिंह (जो बीकानेर राज्य की स्टेट कौसिल का वाइस प्रेसिडेन्ट है) की बैठक है और उसकी वही सम्मान प्राप्त है, जो महाराज भैकंसिंह को है एवं उसकी प्रतिष्ठा महाराजा साहब अनुपगढ़, खारड़ा और रिड़ी के समान करते हैं। महाराज मान्धातासिंह विद्वान, इतिहासप्रेमी, गुण्यमाही, प्रबंधकुशल और पूर्ण राजनीतिज्ञ है। उसकी महाराजा साहब ने बीकानेर की सेना का ऑनरेरी मेजर नियतकर 'वहादुर' का ख़िताब प्रदान किया है एवं उसकी उत्तम सेवाओं से प्रेरित होकर अपनी ४६ वी वर्षगांठ पर जानीर देने की घोषणा की है। उसकी पितवां मी 'राणी' कही जाती हैं। इसी प्रकार महाजन, बीदासर और सांख्वा के सरदारों (जिनकी उपाधि 'राजा' है) की पित्रयां भी 'राणी' कहलाती हैं।



मेजर महाराजश्री मान्धातासिह वहादुर

## रिड़ी

महाराजा गजसिंह के तीसरे कुंवर छ्त्रसिंह के पुत्र दलेलसिंह के तीसरे बेटे खत्रसिंह के मुकर्नासिंह और तक्र्तासिंह नामक दो पुत्र थे, जिनमें से तक्र्तासिंह निःसंतान था। मुकर्नासिंह का तृतीय पुत्र नाहरसिंह था, जिसके पुत्र जगमालसिंह, नारायणसिंह और पृथ्वीसिंह हुए। उनकी जागीर में पहले खिलरिया गांव था। महाराजा सर गंगासिंहजी ने उसके अतिरिक्त जगमालसिंह को रिड़ी गांव और प्रदान किया। वि० सं० १६८७ (ई० स० १६३०) में जगमालसिंह की सत्यु होने पर उसका पुत्र तेजसिंह रिड़ी का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है। उसका जन्म वि० सं० १६६६ वैशाख विद १ (ई० स० १६१२ ता० ६ अप्रेल) को हुआ। उसने वीकानेर के वाल्टर नोयल्स हाई स्कूल में शिक्षा पाई है। उसकी उपाधि 'महाराज' है और राज्य से उसकी 'महाराज श्री'

महाराज तेजारीह के एक पुत्र और दो भाई चंद्रसिंह तथा गोविंद्सिंह हैं।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] खड़सिंह [२] सुकनसिंह [३] नाहरसिंह [४] जगमालसिंह श्रौर [४] तेनसिंह।

<sup>(</sup>२) महाराज जगमालसिंह सरलचित्त, मनस्वी, साहित्यानुरागी श्रौर विवेकशील न्यक्ति था। उसने महाराज पृथ्वीराज-कृत 'वेलि क्रिसन रुकमण्डी री' नामक श्रद्धितीय डिंगल-ग्रंथ की टीका की थी, जिसको ठानुर रामसिंह एम. ए. श्रौर पंडित सूर्यकरण पारीक( स्वर्णिय )-द्वारा संपादन करवाकर हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ने ई॰ स॰ १६३९ में प्रकाशित किया है।

## इवेलीवाले राजवी

## वनीसर

वनीसर के राजवी, महाराजा गर्जासिंह के कुंवर सुलतानीसह के वंशधर हैं। राज्य से उनको 'राजवी श्री………इवेलीवाला' लिखा जाता है।

महाराजा गर्जासंह का एक विवाह तिरोही के देवड़ा चौहान राष मानसिंह (उम्मेद्सिंह) की पुत्री गजकुंवरी (गज्यादे) से वि० सं० १८१० (ई० स० १७४३) में हुआ थां, जिसके उदर से कुंवर सुलतानसिंह का जन्म हुआ। सुलतानसिंह के वड़े और योग्य होने पर महाराजा ने उसकी निर्वाह के लिए वारह गांव जागीर में दिये। उक्त महाराजा अपने उयेष्ठ पुत्र महाराजकुमार राजसिंह से असंतुष्ट हो गया, जिससे वि० सं० १८३८ (ई० स० १७८१) में वह (राजसिंह) भयभीत होकर देशलोक चला

#### (१) मेरा, सिरोही राज्य का इतिहास; पृ० २६८।

वीकानेर राज्य के सिंढायच द्यालदास की ख्यात (जिस्द २, पन्न ७६) में उस(देवड़ी राणी) का नाम श्रवेकुंवरी लिखा है और यह भी लिखा है कि जब महाराजा गजिसह जोधपुर के महाराजा निजयसिंह की सहायतार्थ, वहां के पदच्युत महाराजा रामसिंह और उस(रामसिंह) के सहायक जयश्रापा सिंधिया के सुकावले की गया हुआ था, तब सिरोही से मेड़ते के सुकाम पर डोला श्राया और वहीं मिज़ों के बाग़ में यह विवाह हुआ। 'देशदर्पण' से स्पष्ट है कि यह विवाह वि० सं० १८१० के चेन्न मास (ई० स० १७१४ मार्च) में हुआ था।

ख्यातों में राणियों के नामों का मिलान करने पर कभी कभी उनमें अन्तर भी पाया जाता है, जिसका कारण यही जान पड़ता है कि निवाह हो जाने पर जब राखी पति-गृह में जाती, तब उसका नाम कभी-कभी बदल भी दिया जाता था। देवड़ी राखी का नाम महाराजा से मिलता हुआ था, इसलिए यह संभव है कि निवाह होने पर महाराजा गजसिंह ने उसका नाम पलट दिया हो। ऐसे उदाहरण राजपूताना के अन्य राज्यों के इतिहास में तो कहीं-कहीं, पर जोधपुर राज्य के इतिहास में अधिक मिलते हैं। गया, जहां से वह महाराजा विजयसिंह के पास जोधपुर गया । चार वर्ष पीछे महाराजा के विश्वास दिलाने पर वि० सं० १८४२ (ई० स० १७८४) में वह पीछा वीकानेर गया, परन्तु महाराजा और उसकी सफ़ाई नहीं हुई और कुछ दिनों के पीछे महाराजा ने अपने छोटे कुंवर सुलतानसिंह, अजवसिंह और मोहकमसिंह को उसको बंदी कर लेने की आझा दी, जिसपर उन्होंने देवीद्वारे के मार्ग से अन्तःपुर में जाते समय उसको बन्दी कर लिया।

वि० सं० १८४४ (ई० स० १७८७) में महाराजा गजसिंह रुग्ण हो गया और उसको अपना अवसान निकट जान पड़ा, तव उसने राजसिंह को बुलाकर बहुत कुछ नसीहत की और अपने भाइयों से, जिन्होंने उसको बंदी किया था, किसी प्रकार से वैर या वदला न लेने की हिदायत की। तदनन्तर चैत्र सुदि ६ (ता० २४ मार्च) को महाराजा गजसिंह का परलोक्षास हो गया। दाहसंस्कार के पीछे सुलतानसिंह, राजसिंह के उर से बीकानेर छोड़कर देशखोक चला गया। वारह दिन बीतने पर राजसिंह वीकानेर के सिंहासन पर बैटा, परंतु गहीनशीनी के कुछ दिन बाद ही वह स्वर्ग सिधारा और उसका वालक पुत्र प्रतापसिंह वहां का स्वामी हुआ। उसकी आयु उस समय केवल छु: वर्ष की थी। वह (प्रतापसिंह) भी केवल चार मास ही राज्य करने पाया और परलोक सिधारा। तब महाराजा गजसिंह के अन्य छोटे पुत्रों में से महाराजा सुरतसिंह (प्रतापसिंह का पितृन्य और राजसिंह का छोटा भाई), जो गजसिंह की मृत्यु के बाद से ही वीकानेर राज्य का कार्य संभालता था और प्रभावशाली था, सिंहासनारूढ़ हुआ।

इस प्रकार वीकानेर में थोड़े ही समय में दो पीढ़ियां समाप्त हो जाने श्रीर स्रतिसिंह के राजगद्दी पर वैठ जाने से निराश होकर सुलतानसिंह देशणोक से जोधपुर चला गया। इसपर महाराजा विजयसिंह ने उसको श्रपने यहां रक्खा, किन्तु वहां से स्रतिसिंह के लिए टीका (राज्यतिलक) वीकानेर भेज दिया गया। जब वहां से उसको सहायता मिलने की कुछ भी श्राशा न दीख पड़ी तो वह उदयपुर चला गया, जहां महाराणा भीमसिंह ने उसको बड़े सम्मान से रक्खा। उदयपुर में रहते समय सुलतानसिंह ने श्रापनी पुत्री पद्मकुंवरी का विवाह एक लिङ्गजी में वि० सं० १८४६ (ई० स०० १७६६) में उक्त महाराणा से कर दिया। पद्मकुंवरी ने श्रापने गुरु श्रवणनार्थे के उपदेश से शिवभक्ति में रत रहकर उदयपुर में पीछोला भील के पश्चिमी तट पर श्रमरकुंड पर श्रपने पित श्रीर श्रपने नाम से भीमपद्मेश्वर नामक शिवालय बनवाकर वि० सं० १८८५ (ई० स० १८२७) में उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय वहां सर्ग श्रीर रोज्य के तुलादान किये गये ।

(१) फिर छपन्ना समत लिग, आय भूप छुरतांन । पदमकुंबरि ताकी सुता, दीनी भीम निदान ॥ "एकिलांगपुर मांड हो, रिच सुरतान अभंग । जान उदयपुर तें चढ़ी, भीम उछह जुत छंग ॥

कृष्णकिवः; भीमवितासः; ए० ११३ । 'श्रायं श्राख्यान कत्पद्रुमः' में यह विवाह नाथद्वारे में होना लिखा है; परन्तु 'भीमवितास' में, जो महाराणा भीमसिंह के समय में बना था, यह विवाह एकलिंगजी

में होना जिखा है, जो ऋधिक विश्वसनीय है।

(२) श्रवण्नाथमहापुरुषापिते

नृपतिरुत्सुकचित्तऊमाधवे ॥

शुभशिवालयनिर्मितये स्वयं

स्वमहिषीगुरुकोर्तिमथाकरोत् ॥ २६ ॥

उदयपुर की भीमपद्मेश्वर की प्रशस्ति।

[ वीरविनोद; भाग २, जिल्द ४, पृ० १७८२ ( छपी हुई पुस्तक ) ]

(३) तुत्तामारूढ़ा सा चितिपतिमता पद्टमहिषी

सुवर्षौरूप्यैर्वा निखिलजनताश्चर्यजनिकां । ततो द्रव्ये मन्यैरकृत सुकृतालैः पुरुरसैः

सुतृप्तं तद्दपं द्विजचतुरशीतिव्रजमिदम् ॥ २२ ॥ वहीः उद्यपुर की भीमपद्मेश्वर की प्रशस्ति ।

कुछ क्यातों में ऐसा भी लिखा मिलता है कि महाराज सुलतानसिंह यूंदी तथा कोटा के नरेशों के पास भी जाकर रहा था। कर्नल टॉड का कथन है कि जयपुर में रहते समय उस (सुलतानसिंह )ने श्रीर अजवसिंह ने भटनेर जाकर महाराजा स्रतिसिंह के विरोधी सरदारों और भड़ियों को श्रपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु उनमें से कई ने उक्त महाराजा के भय तथा लालच के वशीभूत हो उनका साथ नहीं दिया। महाराजा की सेना से वीगोर नामक स्थान पर उनका मुकावला हुआ, जिसमें उनकी हार हुई। महाराजा ने इस विजय की स्मृति में वहां फतहगढ़ नामक किला बनवाया।

पुलतानसिंह के दो पुत्र गुमानसिंह श्रीर श्रखैसिंह थे, जो पिता की सृत्यु के कुछ वर्षों बाद बीकानेर चले गये। इसपर महाराजा रत्नसिंह ने गुमानसिंह को बि० सं० १८८८ (ई० स० १८६१) में बनीसर और महाराजा सरदारसिंह ने बि० सं० १६१६ (ई० स० १८४६) में नाभासर प्रदान किये। उन्हीं दिनों श्रखैसिंह को भी श्रालसर प्रदान किया गया। गुमानसिंह का पुत्र पन्नेसिंह था। पन्नेसिंह तक सुलतानसिंह के बंशधर 'महाराज' कहलाते रहे। पन्नेसिंह के चार पुत्र—हम्मीरसिंह, बलवंतसिंह, जवानीसिंह और जयसिंह—हुए। उनमें से बलवंतसिंह नि:संतान रहा एवं जवानीसिंह महाराजा गजसिंह के छोटे कुंवर श्रजविसिंह के पीत्र श्रीर फ़तेहसिंह के पुत्र

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] सुत्ततानसिंह [२] गुमानसिंह [३] पन्नेसिह [४] इंमीरसिंह [१] शेरसिह [६] गुलावसिंह और [७] अमयसिंह।

<sup>(</sup>२) महाराजा गजसिंह का परलोकवास हो जाने के पीछे अजनसिंह नीकानेर में न रहा और सिंघ की तरफ चला गया। वहां से वह जोधपुर गया। तय उसको महाराजा निजयसिंह ने लोहावट जागीर में देकर अपने यहां रक्खा। जोधपुर राज्य में रहते समय उसके द्वारा वीकानेर राज्य में बिगाद होता था, इसलिए वीकानेर से उसका दमन करने के लिए सेना रवाना हुई, तब वह वहां से जयपुर चला गया। जयपुर के महाराजा ने उसको जागीर देकर आदरपूर्वक रक्खा। उसकी सृत्यु के पश्चात् उसकी जागीर रुम होकर उसके पुत्र अतहसिंह के केवल थोदासा भाग नहाल रहा। अतहसिंह का

टद्यसिंह के, जो जयपुर राज्य में जागीर रखता था, गोद गया। इस कारण हम्मीरसिंह का वनीसर पर श्रीर उसके चतुर्थ भाई जयसिंह का नामासर पर श्रीधकार रहा। हम्मीरसिंह का पुत्र शेरसिंह संतानहीन था, इसलिए उसके पितृत्य जयसिंह का दूसरा पुत्र गुलावसिंह, जिसको श्रजवसिंह की शाखा में जवानीसिंह के पुत्र प्रतापसिंह ने दत्तक लिया था, उस( शेरसिंह )का उत्तराधिकारी हुआ। गुलावसिंह का पुत्र श्रभयसिंह वनीसर का वर्तमान

उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयसिंह हुआ, किन्तु वह सन्तानहीन था। अतएव अजबसिंह के आता सुलतानसिंह के पौत्र पलेसिंह का तीसरा पुत्र जवानीसिंह वनीसर ( वीकानेर राज्य ) से गोद जाकर उस( उदयसिंह )का क्रमानुयायी हुआ। इसको जयपुर राज्य ने स्वीकार न किया। फलतः अजबसिंह के वंशघरों के पास जयपुर राज्य में जो जागीर थी, वह ख़ालसा हो गई और जवानीसिंह के लिए केवल एक गांव रख दिया गया। जवानीसिंह का पुत्र प्रतापसिंह भी नि-सन्तान था, इसिलिए फिर बनीसर की शाखा नामासर से जवानीसिंह के लघु आता जयसिंह का दूसरा पुत्र गुलावसिंह प्रतापसिंह के गोद गया। गुलावसिंह का पुत्र अमयसिंह है, जिसके पास जयपुर राज्य की ओर से चाटसू अपराने में श्रीनिवासपुरा गांव, जो जवानीसिंह को दिया गया था, विद्यान है। वीकानेर राज्य ने पलेसिंह के ज्येष्ट पुत्र इंमीरसिंह के वेटे शेरसिंह के कोई सन्तान न होने से वनीसर की जागीर भी गुलावसिंह के नाम पर वहाल कर दी थी। वह भी अभयसिंह के अधिकार में है।

(१) उदयसिंह श्रीर जवानीसिंह में निकट का क्या सम्बन्ध था श्रीर फिर दोनों शाखाएं किस प्रकार एक हो गईं, उसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर उक्न दोनों शाखाओं फा सम्मिलित वंश-कृत दिया जाता है—

# महाराजा गजसिंह



राजवी हैं, जो सुलतानिसंह के वंशजों में प्रमुख है। उसका जन्म वि॰ सं० १६७४ माघ विद् १ (ई॰ स॰ १६१= ता॰ २= जनवरी) को हुआ श्रीर बह बीकानेर के 'वाल्टर नोबल्स हाई स्कूल' में शिक्षा पा रहा है।

#### नाभासर

नाभासर के स्वामी महाराजा गर्जासंह के छोटे कुंवर महाराज सुलतानसिंह के पौत्र और गुमानसिंह के पुत्र पन्नेसिंह के वंशधर हैं। बनकी उपाधि भी राजवी है और राज्य से उनको 'राजवी श्री '''''हवेली-बाला' लिखा जाता है।

महाराज पन्नेसिंह का चतुर्थ पुत्र जयसिंह था, जिसका नाभासर पर श्रक्षिकार रहा । उस(जयसिंह)के दो पुत्र—वहादुरसिंह श्रोर गुलावसिंह— हुए । वहादुरसिंह का पुत्र श्रमरसिंह वहां का वर्तमान राजवी है । उसका जन्म वि० सं० ११६६ माघ विदेध (ई० स० १११० ता० २१ जनवरी)को हुआ।



'देशदर्पेए' मे अजबिक्ष के पौत्र और फतहसिंह के पुत्र का नाम दुलहसिंह दिया है, किन्तु मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' एवं श्रीराम मीरमुंशी, बीकानेर-द्वारा-रचित 'ताज़ीमी राजवींज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स श्रोव् वीकानेर' में टिये हुए वंशवृत्तों में तथा श्रन्य स्थलों पर फ़तहसिंह के पुत्र का नाम उदयसिंह ही दिया है।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] जवसिंह [२] वहादुरसिंह और [३] ग्रमरसिंह।

वीकानेर राज्य के राजवी सरदारों में वही सर्वप्रथम व्यक्ति है, जिसने इंग्रेज़ी भाषा में युनिवर्सिटी की बी० ए० तथा एल-एल० वी० की उच्च परिज्ञाएं पास की हैं। वह कुछ समय तक वर्तमान महाराजा साहय के पसर्वल स्टॉफ़ में भी रहा और इस समय रतनगढ़ में मुंसिफ़ है।

गुलावर्सिह पहले अजवसिंह की शाखा में अपने पिता के यहे भाई जवानीसिंह का (जो फ़तहसिंह के पुत्र उदयसिंह का उत्तराधिकारी हुआ था) दत्तक रहा और फिर बनीसर के राजवी शेरसिंह का नि:संतान देहांत हो जाने से वह उसका कमानुयायी हुआ, जिसका वर्णन बनीसर के प्रसङ्ग में किया गया है।

#### श्रालसर

झालसर के स्वामी, महाराजा गजसिंह के छोटे छुंबर सुलतानसिंह के दूसरे छुंबर असैसिंह के वंशधर हैं। उनकी उपाधि भी राजवी है और वे भी हवेलीवाले राजवी कहलाते हैं तथा राज्य में उनका स्थान वनीसर तथा नामासर के समान है।

श्रक्षेसिंह के वीकानेर में चले जाने पर महाराजा रत्नसिंह ने उसके निर्वाह की व्यवस्था कर दी श्रीर उसे श्रालसर प्रदान किया। श्रक्षेसिंह के तीन पुत्र—दुलहसिंह, भीमसिंह श्रीर शिवनाथसिंह—हुए। दुलहसिंह के चार पुत्र—नाथ्सिंह, मैरोसिंह, रावतसिंह श्रीर खुशहालसिंह—हुए। उनमें से रावतसिंह श्रपने चाचा भीमसिंह का उत्तराधिकारी हुआ।

नाथूसिंह के चार पुत्र—गोपालसिंह, तेजसिंह, हीरसिंह छीर चांदसिंह—हुए। मैरोसिंह के करणीसिंह, तक्ष्वसिंह, रामलालसिंह छीर गुलाबसिंह हुए। तक्ष्वसिंह मोहकमसिंह (महाराजा गजसिंह का छोटा पुत्र) की ग्राखा में दत्तक गया है। करणीसिंह का पुत्र मोपालसिंह, रामलालसिंह का नंदसिंह और गुलाबसिंह के दो पुत्र—बजरंगसिंह तथा मेघसिंह—हैं।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] अवैसिंह [२] बुलहासेंह [३] नाथ्सिंह श्रीर [४] गोपालसिंह।

दुलहसिंह के तीसरे माई शिवनाथसिंह के आस्सिंह नामक पुत्र हुआ। आस्सिंह के चार पुत्र—वैरिशाल, स्रजमलसिंह, अगरसिंह और । रिडमलसिंह—हुए। वैरिशाल का बेटा देवीसिंह है। आलसर के उपर्युक्त राजवियों में गोपालसिंह प्रमुख है।

# सांइसर

सांईसर के राजवी महाराजा गजसिंह के छोटे छंवर मोहकमसिंह के वंशथर हैं। उनकी उपाधि राजवी है और राज्य से उनको 'राजवी श्री''''''''''' लिखा जाता है।

मोहकमसिंह, महाराजा गजसिंह के समय, उसकी आहानुसार अपने ज्येष्ठ आता राजसिंह को यंदी करने में समिमलित था। जब वह उक्त महाराजा की विद्यमानता में अपनी माता को पहुंचाने जैसलमेर जा रहा था, उस समय मार्ग में फलोदी के मुक्ताम पर शीतला के मकीप से उसकी मृत्यु हो गई । उस समय उसकी स्त्री के गर्भ था, जिससे जैसलमेर में उसके पुत्र चैनसिंह का जन्म हुआ। उसकी जैसलमेर में ही परवरिश्र हुई । इसी वीच महाराजा गजसिंह का भी परलोक वास हो गया और राजसिंह तथा प्रतापसिंह भी थोड़े ही दिन राज्य कर स्वगंवासी हुए। पन्द्रह वर्ष की आयु होने पर चैनसिंह जोधपुर पहुंचा। उस समय महाराजा मानसिंह वहां की गही पर था। उसने उसको फलोदी पराने में मूंजासर आदि कई गांव पट्टे में दिये, जो कुछ समय याद लालसा हो गये और केवल जांवा गांव ही उसके वंशजों के वहाल रहा, जो अद्याविध वर्तमान है।

चैनसिंह का पुत्र सरदारसिंह था। उसके प्रतापसिंह श्रीर श्रोनाड़सिंह

<sup>(</sup>१) धंशकम—[१] मोहकमसिंह [२] चैनसिंह [३] सरदारसिंह [४] स्रोनाइसिंह [१] मोहनसिंह [६] मुकनसिंह [७] रचुनायसिंह ग्रीर [८] तख़्तसिंह ।

<sup>(</sup>२) श्रायं श्राख्यान कल्पद्रुम में लिखा है कि वह महाराजा सूरतसिंह के गद्दी बैठने के पीछे श्रपने भाई श्रजबसिंह के साथ सिंध की तरफ़ चला गया था।

नामक पुत्र हुए। श्रोनाइसिंह का पुत्र मोहनसिंह, महाराजा सरदारसिंह के समय बीकानेर चला गया, तव उक्त महाराजा ने उसको सांईसर प्रदान किया। मोहनसिंह का पुत्र मुकनसिंह निःसंतान था, इसलिए मोहनसिंह के वितृत्य प्रतापसिंह का पुत्र रघुनाथसिंह, उस(मोहनसिंह)की भी संपत्ति का स्वामी हुआ, परंतु वह भी निःसंतान था, श्रतएव श्रालसर (सुलतानसिंहोत शाखा) से भैकंसिंह का पुत्र तक्ष्तसिंह दत्तक जाकर उस-(रघुनाथसिंह)का उत्तराधिकारी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

# सलूंडिया

सत्तुं डिया के सरदार महाराजा गजिसह के छोटे कुंवर देवीसिंह के वंशधर हैं। उनकी उपाधि राजवी है और राज्य से उनको 'राजवी श्री'''''हवेलीवाला' लिखा जाता है।

महाराजा गजसिंह के १० कुंचरों में से देवीसिंह महाराजा सूरत-सिंह के राजगद्दी बैठने के बाद तीन-चार वर्ष तक तो बीकानेर में ही रहा, पर उसके साथ मेल न रहने के कारण वह वहां से अपने छोटे भाई खुशहालसिंह को लेकर देशणोक चला गया और कुछ दिनों तक वहीं रहा। फिर दोनों भाई जोधपुर पहुंचे, जहां महाराजा

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] देवीसिह [२] पृथ्वीसिह [३] शिवदानसिंह [४] करग्रविद्रशसिंह [१] सुरजनसिंह भौर [६] प्रतापसिंह।

<sup>(</sup>२) ख़ुशहालसिंह के बीकानेर जाने पर महाराजा स्रतसिंह ने वि॰ सं॰ १८७७ (ई॰ स॰ १८२०) में लालासर और हिम्मतसर नामक दो गांव उसे जागीर में प्रदान किये। वि॰ सं॰ १६१० पौष विद २ (ई॰ स॰ १८१३ ता॰ १७ दिसंबर) को ख़ुशहाल-सिंह की मृत्यु हुई। वह बदा वीर था। 'देशदर्पया' में लिखा है कि उसने बूदी में रहते समय वहां के महाराव राजा विष्णुसिंह के कहने पर कटार से सुनहरे नाहर को मारा। उसका पुत्र मृतसिंह हुआ। मृत्यसिंह का पुत्र मीमसिंह और पौत्र रामिकशनसिंह था। मीमसिंह बीकानेर की स्टेट कौसिल का सदस्य भी रहा था। उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र रामिकशनसिंह लालसर थादि का स्वामी हुआ, पर वह भी विःसंतान था इसलिए उसकी मृत्यु के पृथात् उसकी जागीर राज्य में मिला दी गई।

भीमसिंह ने उनके निर्वाह के लिए जागीर निकाल दी । वि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में महाराजा भीमसिंह का देहांत हो गया श्रीर जालोर से जाकर महाराज गुमानसिंह का पुत्र मानसिंह जोधपुर का स्वामी हुआ। महाराजा मानसिंह ने उनका सम्मान पूर्ववत् िष्टार रक्खा; परंतु दोनों भाई मृत महाराजा भीमसिंह के अनुवार्चियों में थे. इसलिए वहां न ठहरकर वे जयपुर के महाराजा जगतसिंह के पास चले गये; किंतु वहां भी उनकी न निभी। तब अलवर के रावराजा वक्तावरसिंह ने उनको अपने यहां वुला लिया। कुछ दिनों तक अलवर में रहने के वाद वे वूंदी गये। महाराव राजा विष्णुसिंह ने उनको अपने यहां रखना चाहा; पर वे वहां न ठहरकर शाहपुरा चले गये। वहां के स्वामी राजाधिराज अमरसिंह ने उनको अपने यहां उहराया। जव उन दोनों माइयों के वूंदी से शाहपुरे जाकर ठहरने का समाचार उदयपुर के महाराणा भीमसिंह ने सुना तो उसने उनको उदयपुर वुला लिया।

वि० सं० १८७७ (ई० स० १८२०) में महाराणा भीमसिंह ने अपनी राजकुमारी अजबकुंबरी का विवाह बीकानेर के महाराजा स्रतिसिंह के महाराजकुमार रत्नसिंह से किया। उस समय महाराणा ने महाराजकुमार रत्नसिंह से उन दोनों भाइयों को पुनः बीकानेर से जाने के लिए कहा। इसपर वह उनको अपने साथ वीकानेर से गया, जहां उसने महाराजा स्रतिसिंह से निवेदन कर उनके रहने के लिए हवेलियां दिलाई और उनकी जीविका का भी प्रवन्ध करा दिया।

वि० सं० १६०० आखिन सुदि ५ (ई० स० १ = ४३ ता० २ = सितंबर) को महाराज देवीसिंह की मृत्यु हुई। उसके चार पुत्र—अजीवसिंह, पृथ्वीसिंह सालिमसिंह और रणजीवसिंह—हुए। अजीवसिंह की निःसंतान मृत्यु हुई। पृथ्वीसिंह के तीन पुत्र—शिवदानसिंह, हिम्मवसिंह और समर्थसिंह—धे। शिवदानसिंह का पुत्र करणीवक्शसिंह और पौत्र सुरजनसिंह हुआ। सुरजनसिंह निःसंतान था, इसलिए उसके चाचा भगवंतसिंह का पुत्र प्रतापसिंह, उस(सुरजनसिंह) का उत्तराधिकारी हुआ, जो सलूंडिया का

वर्तमान सरदार है और इस समय बीकानेर के वाल्टर नोवल्स हाई स्कूल में शिक्ता पा रहा है।

कुरमङ़ी

कुरभड़ी के सरदार महाराजा गर्जासेंह के पुत्र देवीसिंह के बेटे पृथ्वीसिंह' के वंशधर हैं। उनकी उपाधि राजवी है और राज्य से उनकी 'राजवी श्री''' हवेलीवाला' लिखा जाता है।

पृथ्वीसिंह का दूसरा पुत्र हिम्मतसिंह था, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र गेनसिंह हुत्रा । कुरऋड़ी का वर्त्तमान राजवी भौमसिंह गेनसिंह का पुत्र है ।

## विलिनयासर

इस ठिकाने के स्वामी महाराजा गर्जासंह के पुत्र देवीसिंह के बंश-धर हैं। देवीसिंह का पुत्र पृथ्वीसिंह था, जिसका तृतीय पुत्र समर्थसिंह हुआ। समर्थसिंह के तीन बेटे—भारतसिंह, माधोसिंह और सवाईसिंह— हुए। भारतसिंह के निःसंतान मरने पर विलिनयासर की जागीर पर उसके दूसरे माई माधोसिंह का अधिकार हुआ। उसके वंशधरों की उपाधि राजवी है और राज्य से उनको 'राजवी श्री'''' हवेलीवाला' लिखा जाता है।

माधोसिंह का पुत्र मेघसिंह विलनियासर का वर्त्तमान स्वामी है।

## धरणोक

यह ठिकाना महाराजा गजसिंह के छोटे कुंवर देवीसिंह के तीसरे पुत्र रणजीतसिंह<sup>3</sup> के वंशधरों के अधिकार में है। उनकी उपाधि राजवी

- (१) वंशकम—[१] हिम्मतसिंह [२] गेनसिंह और [३] भौमसिंह । .
- ( २ ) वंशकम—[ १ ] समर्थसिंह [ २ ] माधोसिंह और [ ३ ] मेधसिंह ।
- (३) वंशकम—[१] रखजीतसिंह [२] रधुनाथसिंह [३] करखीसिंह भौर [४] हीरसिंह।

है और राज्य से उनको 'राजवी श्री .....हनेलीवाला' लिखा जाता है। रणजीतसिंह के तीन पुत्र —रघुनाथसिंह, वाघसिंह और सालिमसिंह—

रणजीतसिंह के तीन पुत्र—रघुनाथसिंह, वाघसिंह और सालिमसिंह— द्रुप। वाघसिंह तथा सालिमसिंह निःसंतान थे। रघुनाथसिंह का पुत्र करणीसिंह हुआ, किन्तु वह भी संतानहीन मरा। इसलिए कुरमङ्गी के राजवी गेनसिंह का दूसरा पुत्र हीरसिंह दत्तक जाकर उस( करणीसिंह )का उत्तराधिकारी हुआ, जो धरणोक का वर्तमान सरदार है।

## बीकानेर राज्य के सरदार

## सिरायत

दोहरी (दोलड़ी) ताज़ीम श्रीर द्वाथ के कुरव का सम्मानवाले

#### महाजन

महाजन बीकानेर राज्य के चार बड़े टिकानों में (जो सिरायत कहलाते हैं) सबसे बड़ा टिकाना है। पहले इसका नाम शाहोर था। राव लूणकर्ण के कुंवर रत्नसिंह को वि० सं० १४६२ (ई० स० १४०४) में यह टिकाना मिला। तब से इसका नाम महाजन हुआ। यहां के सरदार रत्नसिंहोत बीका कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] रससिंह [२] अर्थुनसिंह [३] जसवन्तसिंह [४] देवीदास [४] उदयमाय (उदयसिंह) [६] प्रतापसिंह [७] श्रमयसिंह (श्रमयराम या श्रजवसिंह) [=] मीमसिंह [६] शिवदानसिंह [१०] शेरसिंह [११] वैरिशाल [१२] श्रमरसिंह [१३] रामसिंह [१४] हरिसिंह और [१४] मूपालसिंह।

मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा है कि राव बीका खंदेले के खासी रिव्यमल को पराजित कर उसकी विधवा बहन प्राण्कुंवरी को बीकानेर के महलों में से आया। उससे अमरा और बीसा नाम के दो पुत्र हुए, जिनमें से अमरा के वंशन महालन के ठाकुर हैं, जो जमरावत बीका कहलाते हैं (राव बीका का जीवनचरित्र; ए० ४२)। ख्यातों

महाजन का ठिकाना रत्नसिंह को मिलने के कुछ ही दिनों वाद राव जैतसी के समय श्रामेर के कछ्वाहा राजा पृथ्वीराज का छोटा पुत्र सांगा श्रुपने भाई रत्नसिंह से कलह हो जाने के कारण सहायता लेने बीकानेर गया। राव जैतसी ने (जो उसका मामा होता था) उस(सांगा)की सहायतार्थ श्रुपनी सेना रवाना की, जिसमें श्रुन्य चड़े सरदारों के साथ रत्नसिंह भी विद्यमान था। चीकानेर की सेना की सहायता से सांगा ने श्रामेर का श्रिधकांश भाग श्रुपने श्रिधकार में कर लिया श्रीर श्रुपने नाम पर सांगानेर नामक नवीन क्रस्वा वसाया। सांगा का श्रिधकार जम जाने पर चीकानेर की सेना तो लोट गई, किंतु रत्नसिंह कुछ दिनों तक सांगानेर में ही श्रुपने राजपूर्तों-सिहत रहा।

उन्हों दिनों जोधपुर में राव गांगा की गद्दीनशीनी पर वक्षेड़ा खड़ा हो गया और वहां की गद्दी के वास्तविक हक़दार वीरम ने अपने छोटे भाई -शेखा की सहायता से, मारवाड़ की गद्दी प्राप्त करने के लिए चढ़ाई करदी। उस अवसर पर राव गांगा ने राव जैतसी से सहायता चाही, तव वीकानेर से राव जैतसी एक बड़ी सेना लेकर स्वयं जोधपुर गया, जिसमें रत्नसिंह भी साथ था और उसी की वरछी से शेखा के सहायक नागोर के जान का हाथी घायल होकर भागा।

श्रादि के श्रनुशीलन से उक्त कथन श्रसत्य प्रमाखित होता है। महाजन के ठाकुर, जैसा कपर लिखा जा चुका है, रत्नसिंहोत बीका हैं। श्रमरा के वंशज तो उक्त ठिकाने के सुख्य कार्यकर्ता (प्रधान ) रहे हैं।

'श्रार्य श्राख्यान कल्पद्रुम' श्रीर 'देशदर्पेया' में जसवंतिसिंह के पीछे देवीदास का नाम नहीं है श्रयीत् जसवंतिसिंह के पीछे उदयभागा का ही नाम दिया है। गजनेर गांव में राव वीरम की देवली है, उसपर वि॰ सं॰ १७१३ वैशाख सुदि १ (ई॰ स॰ १६१६ ता॰ १६ श्रप्रेल ) का शिलालेख है। उसमें महाजन के सरदारों की ठाकुर उदयभाग तक वंशावली दी है, जिसमें जसवंतिसिंह के पीछे क्रमशः देवीदास श्रीर उदयभाग के नाम हैं। इससे स्पष्ट है कि देवीदास भी महाजन का स्वामी हुआ था। मुंशी सोहनलाल-रिचत 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' श्रीर मीरसुंशी श्रीराम-रिचत 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवास्स ऑव वीकानेर' नामक पुस्तक में दिये हुए पंशनुक्तों में देवीदास का नाम जसवंतिसिंह के पीछे दिया है।

रत्नसिंह की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र अर्जुनसिंह महाजन का स्वामी हुआ। जब वि० सं० १६०२ (ई० स० १४४४) में जोघपुर पर राव मालदेव का अधिकार हो गया, तो उसने फिर मेड़ते के राव अयमल से छेड़-छाड़ करनी आरंभ की। इसपर राव जयमल ने वीकानेर से सहायता चाही। तब राव कल्याण्मल ने उस( जयमल) की सहायतार्थ सेता रवानां की। उसमें महाजन का ठाकुर अर्जुनसिंह भी था। इसके अनन्तर राव मालदेव की दिल्ली के बादशाह शेरशाह के गुलाम हाजीखां पर चढ़ाई होने पर अर्जुनसिंह भी दूसरे सरहारों के साथ उस(हाजीखां) की सहायतार्थ भेजा गया था।

अर्जुनर्सिह के पीछे जसवंतर्सिह महाजन का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र देवीदास और उसका उदयभाण हुआ। महाराजा स्ट्रिंस्ह के राज्य-काल में जोहियों का उपद्रव बढ़ने पर उदयभाण उनपर भेजा गया। उसने उनसे वीरतापूर्वक युद्ध किया और माछोटा के पास उनके मुकाबले में उसके १० तथा नोहर के पास हो पुत्र काम आये। वीकानेर की सीमा में वि० सं० १७०१ (ई० स० १६४४) में नागोर के राव अमर्रसिंह की सेना का उत्पात बढ़ने पर महाराजा कर्णासिह के आदेशानुसार दीवान मेहता जसवंतर्सिह सेना लेकर उस ओर रवाना हुआ, उस समय कई प्रमुख सरदारों के साथ उदयभाण का ज्येष्ठ पुत्र जगतिसह भी उक्त सेना में विद्यमान था। उदयभाण का उत्तरिकारी उसका छोटा पुत्र अतापिसह हुआं।

महाराजा श्रनुपासिंह के समय चूंडेर (चूंडेहर) के गढ़ पर बीकानेर राज्य का श्रिथिकार होकर वि० सं० १७३४ (ई० स० १६७≈)

<sup>(</sup>१) महाराजा कर्यांसिंह के समय के वि॰ सं॰ १७१३ वैशाख सुदि ४ (ई॰ स॰ १६४६ ता॰ १६ छप्रेल) के गजनेर गांव के राव वीरम की देवली के लेख से पाया जाता है कि उक्क संवत् तक उदयमाया विद्यमान था, श्रतएव संभव है कि जगतिसिंह पिता की विद्यमानता में उक्क लड़ाई में गया हो श्रीर निःसन्तान ही उसकी विद्यमानता में सर गया हो, जिससे उसका छोटा माई अतापसिंह उक्क टिकाने का स्तामी हुना हो।

में वहां अनूपगढ़ की स्थापना हुई तथा खारवारां का ठिकाना भागवन्द (किसनावत भाटी) को दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद वहां का विद्रोही सरदार (विहारीदास का पुत्र) जोहियों की सहायता से किर उत्पात करने लगा और भागचन्द से उसका दमन न हो सका तो महाराजा ने खारवारों का पहा भी प्रतापसिंह के पुत्र ठाकुर अभयसिंह (अजबसिंह) के नाम कर दिया। अजबसिंह के वहां सेना लेकर पहुंचने पर भागचंद खारवारों का गढ़ छोड़कर चला तो गया, किन्तु जोहियों की सहायता प्राप्तकर उसने अजबसिंह पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अजबसिंह तथा उसका दस वर्षीय पुत्र मोहकमसिंह चंदी हुआ; परंतु मोहकमसिंह छोटी अवस्था का होने के कारण मुक्त कर दिया गया। पीछे से बड़े होने पर उसने जोहियों को मारकर अपने पिता का बढ़ला लिया।

तदनन्तर भीमसिंह महाजन की गद्दी पर बैठा। वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में गहाराजा जोरावरसिंह के राज्यकाल में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने वीकानेर पर चढ़ाई की। उन दिनों महाराजा अभयसिंह और उसके आता बक्ष्तसिंह के बीच बैमनस्य हो गया था, जिससे बक्ष्यसिंह ने महाराजा जोरावरसिंह से मेल करना चाहा। महाराजा (जोरावरसिंह) को पहले बक्ष्यसिंह का विश्वास न हुआ, जिससे उसने बक्ष्यसिंह के कथन पर ध्यान न दिया, पर जब उस (बक्ष्यसिंह) ने मेड्स पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया, तब उस (जोरावरसिंह) को बक्ष्यसिंह का विश्वास हो गया और ज्यों ही जोधपुर की सेना बीकानेर की और अप्रसर हुई तो महाराजा जोरावरसिंह ने मूकरका के ठाकुर तथा महाजन के दीवान दौलतिसिंह को उसके पास मेज दिया। इसका महाराजा अभयसिंह की सेना पर बहुत दुरा प्रभाव पड़ा और वह असफल होकर लीट गई। उसी वर्ष महाराजा ने ठाकुर भीमसिंह को जोहियों का दमन करने के लिए सेना देकर मटनेर पर खाना किया, क्योंकि वे राज्य की आझा के विश्व आचरण करते थे। भीमसिंह ने मलू गोदारे तथा उसके पुत्रों आदि

<sup>(</sup>१) भीमसिंह का एक माई केसरीसिंह था, जिसके वंशवर कुं भागा के ठाइरहें।

को मरवाकर वहां अपना अधिकार कर लिया और भटनेर में मिली हुई संपत्ति राज्य में दाखिल नहीं की । इससे महाराजा ने उससे अप्रसन्न होकर इसनखां भड़ी को सेना-सहित भटनेर पर भेजा. जिसने उस-(भीमसिंह)को वहां से निकाल दिया । इसपर वह जोधपूर के महाराजा अभयसिंह से जाकर मिल गया और वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४०) में उसको बीकानेर पर चढ़ा लाया, परन्तु उसका सारा प्रयत्न निष्फल हुआ, जैसा कि महाराजा जोरावरसिंह के इतिहास में वतलाया गया है। महाराजा गजासिंह के राज्य-समय में वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४८) में ठाकर दौलतसिंह ( वाय ), ठाकर दानसिंह मोहकमसिंहोत ( सांख्वा ) तथा जोरावरसिंह केसरीसिंहोत के दीवान दीजतसिंह के द्वारा ठाकर भीमसिंह के अपराध स्तमा होने की वात तय होने पर गारवदेसर के मुकाम पर वह महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया । महाराजा ने उसके पिछले सारे अपराध समा कर महासन की जागीर पीछी उसके नाम बहाल कर दी। ठाकर भीमसिंह का वि० सं०१८१४ (ई० स० १७४८) में देहांत हुआ। उसके दो पुत्र भगवानसिंह और शिवदानसिंह हुए । वि० सं० १८१८ ( ई० स० १७६१ ) में महाराजा गजसिंह की सेवा में ठाकुर भीमसिंह के उक्त दोनों पुत्रों के उपस्थित होने पर महाराजा ने भगवानसिंह के लिए कांकडवाला की जागीर नियत की श्रीर शिवदानसिंह को महाजन का ठाकुर बनाया । शिवदानसिंह का पुत्र शेरसिंह भीर पौत्र वैरिशाल हमा।

वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) में वीकानेर के महाराजा रहासिंह ने जैसलमेर पर जो सेना मेजी, उसका अध्यक्त ठाकुर वैरिशाल था। उसी वर्ष उस(वैरिशाल) के बावरी, जोहिये आदि लुटेरों को अपने इलाके में रखने और उनके द्वारा चोरी आदि करवाने के कारण महाराजा ने अपसन्न होकर उसपर सेना मेजी, जिसपर वह भागकर मटनेर चला गया। उसके पुत्रों आदि ने कुछ दिनों तक तो राज्य की सेना का सामना किया, पर अन्त में लड़ने में अपनी हानि देख उन्होंने महाजन का

क़िला राज्य को सौंप दिया। किर थोड़े दिनों पश्चात वैरिशाल भी अपने अपराध जमा करवाकर महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया। इसपर महाराजा ने साठ हजार रुपये दंड के ठहराकर महाजन का पड़ा उसको प्रदान कर दिया। महाजन पहुंचने पर ठाकर वैरिशाल ने उन लोगों में से कितने एक को, जिन्होंने महाजन का क़िला राज्य की सेना को सौंपा था, मरवा डाला श्रीर स्वयं फूलड़े गांव में जा रहा । इसपर महाराजा ने फिर महाजन पर सेना भेजकर उसे खालसा कर लिया। फिर इस-(वैरिशाल )के बहावलपुर (भावलपुर) राज्य में होने का पता पाकर महाराजा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट से इस संबंध में लिखा-पढ़ी की! तब वहां से बहावलपुर के स्वामी के नाम खरीता भेजा गया, जिससे ठाकर वैरिशाल का वहां रहना भी असंभव हो गया और वह जैसलमेर चला गया। अनन्तर सेना एकत्रकर वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) में वह पूगल के राव रामसिंह के पास चला गया और उससे मिलकर राज्य की सेता से लड़ने की तैयारी करने लगा । जब उसका उत्पात अखिक बढ़ा तो महाराजा ने अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी कर उसे चेतावनी दिलाई, परंतु उसने विद्रोह का मार्ग न छोड़ा । इसपर अंग्रेज-सरकार ने उसका दमन करने के लिए अंग्रेज़ी सेना भेजने की सूचना प्रकाशित की, जिसकी खबर महाराजा को भी दी गई, किन्तु इसकी आवश्यकता न पड़ी; क्योंकि महाराजा के स्वयं सेना लेकर पूगल पहुंचने पर वैरिशाल वहां से भागकर किर जैसलमेर चला गया। महाराजा की सेना ने कुछ दिन तक पूगल में लड़ाई कर वहां अपना अधिकार कर लिया और विद्रोही द्वा दिये गये। एक वर्ष बाद कई प्रमुख सरदारों के प्रयत्न से समभौता होने पर ठाकुर वैरिशाल महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया और साठ हजार रुपये दंड के देने पर उसे पुन: महाजन की जागीर मिल गई।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) में होनेवाली सिक्खों के साथ की श्रंप्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर राज्य से श्रंप्रेज़ सरकार की सहायतार्थ भेजी हुई सेना में महाजन का दीवान भी वहां की जमीयत के साथ सम्मिलित



स्वर्गीय कर्नल रावबहादुर राजा हरिसिह सी. ग्राई. ई. [ महाजन ]

था। इस अवसर पर महाजन की जमीयत ने भी स्वामीभिक्त का अच्छा परिचय दिया। इसलिए युद्ध की समाप्ति होने पर उत्तम सेवाओं के कारण अन्य सरदारों के साथ महाजन के दीवान को भी महाराजा ने सिरोपाव, आभूषण आदि देकर सम्मानित किया। ठाकुर वैरिशाल के उत्तराधिकारी अमरसिंह ने महाराजा डूंगरसिंह को विष देने के षड्यंत्र में भाग लिया, इसलिए वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७६) में उसे पदच्युत कर उसका पुत्र रामसिंह महाजन का सरदार चनाया गया, किन्तु रामसिंह ने भी महाराजा की इच्छा के विकद्ध ही आचरण रक्खा। वि० सं० १६४० (ई० स० १८८०) में राज्य और सरदारों के बीच रेख बढ़ाने के विषय में प्रवल विरोध हो गया। उस समय ठाकुर रामसिंह भी विद्रोही सरदारों में सिमिलित था। यही नहीं, महाजन में राज्य की सेना के विकद्ध लड़ाई की तैयारी भी की गई। अन्त में ठाकुर रामसिंह इस अपराध के कारण पृथक् किया गया और उसके स्थान में उसके छोटे भाई शिवनाथसिंह का पुत्र हरिसंह महाजन का ठाकुर नियत किया गया।

ठाकुर हरिसिंह का जन्म वि० सं०१६३४ (ई० स०१८७७) में हुआ था। उसकी शिक्षा मेयो कॉलेज, अजमेर में हुई। उसकी वुद्धिमानी और राजमिक से प्रेरित होकर महाराजा ने उसे राजकीय कौंसिल में पिक्लक वक्से कमेटी का सदस्य नियत किया और फिर वह इस विभाग का मन्त्री बनाया गया। स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा का वह उपसमापित भी रहा था। उसके उत्तम आचरण के कारण अंग्रेज़-सरकार ने ई० स०१६११ (वि० सं०१६६८) में उसे 'राव बहादुर' और ई० स०१६२८ (वि० सं०१६८८) में सी० आई० ई० का खिताव देकर सम्मानित किया। वर्तमान महाराजा साहच ने अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर ई० स०१६१२ (वि० सं०१६६६) में उस(हरिसिंह)को 'राजा' की जाती उपाधि प्रदान की। फिर ई० स०१६२८ (वि० सं०१६८८) में इन्होंने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर उसकी 'राजा' की उपाधि वंशपरम्परा के लिए कर दी। वह बहुश्रुत, बुद्धिमान, हितहास-प्रेमी, विनयशील, उदार

भीर भिलनसार व्यक्ति था। राजपूतों में प्रचलित टीका, मद्यपान भीर बहु-विवाह भादि की छुप्रथाओं का वह वड़ा विरोधी था। वह भाजन्म राज्य का गुभचिन्तक रहा, जिससे महाराजा साहय उसका पूर्ण विश्वास कर उसकी न सलाहों को मानते थे। वि० सं० १६६० (ई० स० १६३३) में उसका नि:संतान देहांत होने पर उसका चाचा भूपालसिंह महाजन ठिकाने का स्यामी हुआ, जो इस समय विद्यमान है। राजा भूपालसिंह पहले गंगा-रिसाले का कमांडिंग अफ़सर रह चुका है। बीकानेर राज्य की भोर से उसे 'कर्नल' की उपाधि दी गई है।

#### वीदासर

राव जोधा का एक पुत्र वीदाँ (राव वीका का सहोदर भाई) छापर-द्रोगपुर का स्वामी था। वह इलाक़ा उसने मोहिलों (चौहानों की एक द्याखा) से लिया था, किन्तु मोहिल वरसल ने दिल्ली के सुलतान की सहायता प्राप्तकर किर अपने इलाक़े पर अधिकार कर लिया। तब राव बीका ने बीदा की सहायता कर पीछा उसको उसका इलाक़ा दिलाया। इस सहायता के एवज़ में बीदा ने बीका की अधीनता स्वीकार की। फलतः उसके वंशज

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] वीदा [२] संसारचन्द्र [३] सांगा [४] गोपाल-दास [१] केशवदास [६] गोविंददास [७] मानसिंह [६] धनराजसिंह [६] क्रशलसिंह [१०] केसरीसिंह [११] ज़ालिमसिंह [१२] उम्मेदसिंह [१२] रामसिंह [१४] शिवनाथसिंह (शिवदानसिंह) [११] बहादुरसिंह [१६] हुक्मसिंह [१७] हीरसिंह और [१६] प्रतापसिंह।

ठाकुर वहादुरसिंह-विश्वित 'वीदावतों की ख्यात' में कुशलसिंह और केसरीसिंह के बीच में जयसिंह और दौजतसिंह के नाम अधिक दिये हैं (जि॰ २, पृ॰ ११ तथा २२)। ग्रुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में दिये हुए वंशवृत्त (पृ॰ ४२) में गोविंददास के पीछे मानसिंह श्रीर मानसिंह के पीछे क्रमशः धनराजसिंह, जयसिंह, दौजतसिंह, केसरीसिंह और ज़ाबिमसिंह के नाम दिये हैं। उसमें कुशलसिंह का नाम छोद दिया है।

बीकानेर राज्य के सामंत हैं और वे बीदावत कहलाते हैं तथा उनकी → उपाधि 'ठाकुर' हैं । दीदावतों के ठिकानों में बीदासर का ठिकाना मुख्य हैं ।

बीदा की उपाधि 'राव' थी। उसने कई युद्धों में वीरता दिखलाई। राव जोधा के उत्तराधिकारी सांतल की मृत्यु हो जाने पर उसका छोटा भाई स्जा जोधपुर का स्वामी हुआ। राव जोधा ने वीका के सांतल और स्जा की अपेला ज्येष्ठ होने के कारण पूजनीक चीज़ें वीकानेर मेजने का वचन दिया था, परंतु इससे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई और सांतल भी कुछ ही महीने राज्य कर काल-कविलत हो गया। स्जा के गद्दी बैठने पर वीका ने उसको पूजनीक चीज़ें बीकानेर मिजवाने के लिए कहलाया, परंतु उसने इसपर ध्यान न दिया। तव अपनी खेना के साथ जाकर वीका ने जोधपुर को घेर लिया। उस समय राव बीदा भी वीदाहद के तीन हज़ार हैनिकों की जमीयत सहित उसके साथ था।

उस( बीदा) ने अपने जीवन-काल में ही छापर-द्रोणपुर के दो भाग कर अपने पुत्र उदयकर्ण को द्रोणपुर और संसारचंद्र को पिंहहारां ( उस समय का ) बांट दिया, जिससे उदयकर्ण के सहोदर माई उसके साथ और संसारचंद्र के सगे भाई संसारचंद्र के साथ रहे, जिनको उन्होंने गांव आदि निर्वाह के लिए दिये। उदयकर्ण के पुत्र कत्यागदास और राव ल्याकर्ण

<sup>(</sup>१) बीकानेर राज्य के सिरायतों में महाजन के नीचे बीदासर और रावतसर के सरदारों का स्थान है। इन दोनों सरदारों की बैठक दरबार में एक ही है तथा प्रतिष्ठा भी समान है, जिससे वे एक दूसरे के नीचे नहीं बैठते। यदि बीदासर का सरदार टरवार में उपस्थित हुआ हो तो रावतसर का उपस्थित नहीं होता। गद्दीनशीनी के दरबार में जपस्थित हुआ हो तो रावतसर का उपस्थित नहीं होता। गद्दीनशीनी के दरबार में जब दोनों ही सरदारों का आना आनिवार्य होता है, तब पहले बीदासर का सरदार महाराजा के तिलक करने के लिए दाहिनी मिसल (बैठक) से खबा होता है और तिलक करता है एवं रावतसर का सरदार वीदासर के आगे सिंहासन की ओर युंह कर खड़ा होता है। तिलक के बाद नज़राना करते समय रावतसर का सरदार पहले नज़राना करता है शौर उसके वाद वीदासर का। ऐसे अवसरों पर बीदासर का सरदार दाहिनी मिसल (बैठक) की पंक्रि से नज़राना करते समय रावतसर के स्थान पर चला जाता है।

के वीच विरोध हो गया, जिससे द्रोणपुर से कल्याणदास का अधिकार उठ गया और वीदा के सारे भूमि-भाग पर संसारचंद्र के पुत्र सांगा का अधिकार हो गया। सांगा का पुत्र गोपालदास हुआ, जिसने महाराजा रायसिंह के विरुद्ध आचरण करनेवाले व्यक्तियों में से सारण (जाट) भरथा को महाराजा स्रसिंह की आज्ञा से मारकर साप्रीभिक्त का परिचय दिया। उसके तीन पुत्र—जसंवतसिंह, तेजसिंह और केशवदास—थे। ठाकुर गोपालदास ने अपने अंतिम समय में अपने ठिकाने के तीन विभाग कर जसवंतसिंह को द्रोणपुर तथा तेजसिंह को चाहड़वास दिया और केशवदास को बीदासर देकर पाटवी बनाया, क्योंकि उसने एक युद्ध में उसके प्राण बचाये थे। केशवदास के पीछे गोविन्ददास, मानसिंह, धनराजसिंह, कुशलंसिंह, केसरीसिंह, ज़ालिमसिंह, उम्मेदसिंह और रामसिंह कमशः बीदासर के सरदार हुए।

ठाकुर रामसिंह निःसंतान था, इसलिए ठाकुर उम्मेदसिंह के छीटे प्रुत्र अजीतसिंह का वंशधर शिवनाथसिंह उसके गोद गया। महाराजा रत्नसिंह के समय में लाहौर में सिक्खों के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई के समय बीदासर की जमीयत ने भी राजकीय सेना में सिम्मिलित होकर अच्छी सेवाएं कीं; इसलिए युद्ध की समाति पर महाराजा ने बीदासर के मंत्री को कड़ा-जोड़ी और सिरोपाव प्रदानकर सम्मानित किया। विश् सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारत-च्यापी सिपाही-विद्रोह के समय अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ जब स्वयं महाराजा सरदारसिंह, बीकानेर

<sup>(</sup>१) ठाकुर धनराजिसह के दो पुत्र जयसिंह और कुशलसिंह ये। जयसिंह का पुत्र दीलतिसह था। दौलतिसिंह के संतान न होने से जयसिंह की शाखा नष्ट हो गई, तन कुशलिसिंह का पुत्र केसरीसिंह दत्तक जाकर बीदासर का स्वामी हुआ, जिसके वंश में बीदासर के सरदार हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि क्यात जेखकों ने जयसिंह और दौलतिसिंह का वंश न चलने श्रीर कुशलिसंह के पुत्र केसरीसिंह के गोद जाने से उन( जयसिंह श्रीर दौलतिसिंह का नाम जोड़कर धनराज के पीछे कुशलिसेंह श्रीर केसरीसिंह का नाम जोड़कर धनराज के पीछे कुशलिसेंह श्रीर केसरीसिंह का नाम जिल्ला हिंगी



राजा प्रतापसिद्द [ बीदासर ]

की सेना के साथ रवाना हुआ, उस समय भी वीदासर के ठाकुर शिवनाथसिंह ने अपनी जमीयत मेजी थी। उस (शिवदानसिंह )का उत्तरिकारी
उसका पुत्र बहादुरसिंह हुआ। रेख के संबंध में वि० सं० १६४०:(ई०
स० १८८३) में उसने राज्य की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किया, इसलिए
बीदासर के ठिकाने से पृथक किया जाकर वह पांच वर्ष के लिए देवली
की छावनी में भेज दिया गया और बीदासर पर उसका पुत्र हुक्मसिंह
नियत किया गया। ठाकुर हुक्मसिंह के पीछे उसका पुत्र हीरसिंह वीदासर
का स्वामी हुआ, परंतु वह निःसंतान था, इसलिए उसके छोटे भाई खुंमाणसिंह का पुत्र प्रतापसिंह दत्तक लिया गया, जो बीदासर का वर्तमान सरदार
है और मेयो कॉलेज, अजमर में शिक्षा पा रहा है। विद्यमान बीकानेर-नरेश
महाराजा सर गंगासिंहजी ने ई० स० १६३७ ता० ३० नवंबर (वि० सं०
१६६४ मार्गशीर्ष विद १३) को अपनी स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर उसको।
स्थायी कर से 'राजा' की उपाधि-प्रदानकर सम्मानित किया है।

#### रावतसर-

वींकानेर-राज्य के चार जिरायतों में वीदासर और रावतसर की वैठक तथा प्रतिष्ठा समान है। रावतसर कांधलोतों का मुख्य ठिकाना है; जो राठोड़ों की एक शाखा है और राव रणमल के एक पुत्र कांधल से चलिं है। राव वीका के जोधपुर से प्रस्थान करते समय अन्य सरदारों एवं संवंधियों के अतिरिक्त उसका चाचा कांधल भी साथ था, जिसने वीकानेर राज्य की स्थापना में मुख्य भाग लिया था। यह ठिकाना राज बीका ने कांधल के पुत्र राजसी को वि० सं० १४४६ (ई० स० १४६६) में दिया था।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] राजसी-[२] किशनदास (किशनसिंह) [६] उदयसिंह [४] राघवदास [१] रामसिंह (रायसिंह) [६] जसधीरसिंह [७] चतरसिंह [६] जमसिंह [१०] हिम्मतसिंह [११] विजयसिंह [१२] मोमसिंह [१३] नाहरसिंह [१४] जोरावरसिंह [११] रणजीतसिंह. [१६] हुक्मसिंह [१४] मानसिंह भौर [१६] रावत तेजसिंह।

यहां के सरदार की उपाधि 'रावत' है।

ख्यातों से प्रकट है कि वादशाह अकवर ने महाराजा रायसिंह को अहमदावाद के स्वामी पर भेजा था, जिसको उक्त महाराजा ने हराकर केंद्र कर लिया। इस चढ़ाई में अन्य प्रमुख सरदारों के साथ रावतसर के स्वामी राघवदास ने पूर्ण तत्परता दिखलाई और उसका पुत्र जगतसिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। तद्मन्तर रामसिंह, लखधीरसिंह, चतंरसिंह, आनन्दसिंह, जयसिंह, हिम्मतसिंह, विजयसिंह, भोमसिंह, नाहरसिंह और जोरावरसिंह कमग्रः रावतसर के स्वामी हुए।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४१) की सिक्खों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में अन्य सरदारों और मंत्रियों के साथ रावतसर का मंत्री भी अपनी जमीयत के साथ वीकानेर की सेना में विद्यमान था। ई० स० १८४७ (वि० सं० १६१४) में सिपाही विद्रोह के अवसर पर महाराजा सरदारसिंह के साथ रावतसर के स्वामी ने भी अंग्रेज़ सरकार को यथेए सहायता दी। रावत जोरावरसिंह का देहांत होने पर उसका पुत्र रणजीतसिंह रावतसर का सरदार हुआ। वि० सं० १६४२ (ई० स० १८२७) में हुआ था, रावतसर का स्वामी हुआ, किन्तु वि० सं० १६४० (ई० स० १८७०) में हुआ था, रावतसर का स्वामी हुआ, किन्तु वि० सं० १६५० (ई० स० १८६३) में २३वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी, जिससे उसका चाचा हंभी एसिंह वहां का रावत बनाया गया। इसके दो-तीन महीने बाद ही भूतपूर्व रावत हुक्मसिंह के मानसिंह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, अतपव हंभी रिसंह को अपने ठिकाने सुई में चला जाना पड़ा और शिशु मानसिंह हुक्मसिंह का उत्तराधिकारी बनाया गया। रावत मानसिंह का भी थोड़ी आयु में ही देहावसान हो गया। उसका पुत्र तेजिसिंह

ई॰ स॰ १८६४ (वि॰ सं॰ १६५१) में प्रकाशित 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स ऑव् बीकानेर' नामक पुस्तक में दिये हुए रावतसर के वंश-विवरण में आनंदिसंह के पीछे जयसिंह और विजयसिंह के पीछे भोमसिंह का नाम दिया है, किन्तु 'देशदर्पण', 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' श्रादि में उनके नाम नहीं हैं।



रावत तेजिंसह [ रावतसर ]

रावतसर का वर्तमान सरदार है। उसने मेयो कॉलेज, अजमेर में शिक्ता पाई है।

#### भूकरका

यहां के स्वामी राव जैतसी के पुत्र श्रीरंग (शृंग) के वंशधर हैं ' श्रीर वे शृंगोत बीका कहलाते हैं। महाराजा रायसिंह के समय में उपर्युक्त श्रीरंग के वंशजों को भूकरका की जागीर मिली।

दिल्ली के स्वामी शेरशाह की मारवाड़ पर चढ़ाई होने पर जोधपुर का राव मालदेव विना लड़े ही भाग गया। फलतः शेरशाह का मारवाद पर अधिकार हो गया, परंतु उस( शेरशाह )की मृत्यु के पश्चात मालदेव ने पुनः मारवाड पर अधिकार कर लिया और जोधपुर पर अधिकार होने के पीछे वह मेड़ते के स्वामी जयमल से छेड़-छाड़ करने लगा तथा थोड़े समय बाद उसने मेड्ते पर चढ़ाई कर दी। इसपर राव जयमल ने बीकानेर से सहायता मंगवाई । तय राव कल्याणमल ने अपने माई श्रीरंग आदि को सेना देकर उसकी सहायतार्थ भेजा। श्रीरंग का उत्तराधिकारी भगवानदास हुआ। वादशाह अकवर की श्राहानुसार महाराजा रायसिंह के श्रहमदायाद पर चढ़ाई करने के समय अन्य सरदारों आदि के साथ ठाकुर भगवानदास भी महाराजा के साथ विद्यमान था और वह उस युद्ध में काम आया । भगवानदास के पीछे मनोहरदास (मनहरदास) पिता की संपत्ति का खामी हन्ना। महाराजा सरसिंह ने उसके एक पुत्र किशनसिंह को सीधमुझ की जागीर देकर उसका पृथक् ठिकाना कायम किया । मनोहरदास का पुत्र कर्मसेन हुवा। वि० सं० १७०१ ( ई० स० १६४४ ) में नागोर के राव अमर-सिंह की सेना का उत्पात वीकानेर की सीमा में वढ़ने पर महाराजा कर्णसिंह

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] श्रीरंग (श्र्द्ध ) [२] मगवानदास [३] मनोहर-दास [४] कर्मसेन [ $\chi$ ] खड़सेन (खड़ासेंह) [६] प्रश्वीराज [७] कुशलसिंह [ $\chi$ ] सर्वाईसिंह [ $\chi$ ] मदनसिंह [१०] श्रमयसिंह [११] अजीतसिंह (जेतसिंह) [१२] खेतसिंह [१३] नायुसिंह [१४] कान्हसिंह श्रीर [१ $\chi$ ] राव श्रमरसिंह ।

के श्रादेशानुसार दीवान मेहता ( मुंहता ) जसवंत सेना लेकर उसपर गया। उसके साथ कई प्रमुख सरदारों के श्रातिरिक्त मूकरके का ठाकुर कमेसेन भी था।

वि० सं० १७४४ (ई० स० १६६८) में वीकानेर के महाराजा अनूपसिंह का देहांत होने पर उसका पुत्र स्वरूपसिंह वीकानेर का स्वामी हुआ, जो वालक था। उस समय भूकरके का ठाकुर पृथ्वीराज राज्य-कार्य में सहायता देता था।

महाराजा श्रजीतसिंह ने बि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७) में जोधपुर पर श्रधिकार कर लेने के पीछे महाराजा खुजानसिंह की श्रजुपस्थिति
का लाभ उठाकर बीकानेर पर चढ़ाई कर दी। पहले तो किसी ने उसका
श्रवरोध न किया, पर एक साहसी छुद्दार के वीरतापूर्ण कार्य ने
ठाकुर पृथ्वीराज तथा श्रन्य सरदारों का रक्त खीला दिया। उन्होंने सेना
एकत्र कर महाराजा श्रजीतसिंह की सेना का ऐसी वीरता से मुक्ताबला
किया कि उसे संधि कर बीकानेर से लीट जाना पड़ा। जब महाराजा
खुजानसिंह दिल्ला से लीटकर बीकानेर में श्राया तो उसने प्रसन्न होकर
श्रभूतपूर्व बीरता, साहस एवं राज्य-भक्ति का उदाहरण देनेवाले ठाकुर
पृथ्वीराज के सम्मान में वृद्धि की।

पृथ्वीराज की मृत्यु होने पर उसका पुत्र कुशलसिंह पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ, जो सदा राज्य का श्रुभिवन्तक रहा। जोधपुर के महाराजा अभयसिंह और उसके छोटे भाई वस्तिसिंह (नागोर के स्वामी) के बीच जब विरोध हो गया, तब बस्तिसिंह ने महाराजा जोरावरसिंह से मेल कर उसे सहायक बनाना चाहा। उक्त महाराजा को बस्तिसिंह का विश्वास न था, इसिलए भूकरके का ठाकुर कुशलसिंह, वास्तिवक स्थिति का भेद लेने के लिए उसके पास भेजा गया। जब कुशलसिंह ने बस्तिसिंह से बात-चीत कर सारी बात जान ली तो महाराजा जोरावरसिंह को बस्तिसिंह का विश्वास हो गया। जब बस्तिसिंह ने मेड़ते पर अपनी सेना रवाना की उस समय महाराजा जोरावरसिंह के भी उसके पास अपनी सेना मेज दी।

इसपर नाराज़ होकर वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४०) में महाराजा अभयसिंह ने भाद्रा और खूक के विद्रोही सरदारों के कहने से बीकानेर पर चढ़ाई कर दी। उस समय महाराजा जोरावरसिंह ने बीकानेर की रक्षा का यथोचित प्रवंध कर गढ़ के भीतर से शबु-सैन्य का सामना किया। उक्त विद्रोही सरदारों को छोड़कर इस समय बीकानेर राज्य की रक्षा के लिए अन्य सरदारों की सेनाएं गढ़ में एकत्रित थीं और उनका संचालन मूकरका के ठाकुर कुशलसिंह के हाथों में था।

तदनन्तर भट्टियों और जोहियों का उपद्रव बढ़ने पर ठाकुर कुशल-सिंह सेना के साथ कर्णपुरा के जोहियों को दंड देने के लिए भेजा गया, परंतु उन्हीं दिनों महाराजा के सपरिवार देशकोक करकीजी का दर्शन करने के हेतु प्रस्थान करने के कारक वह पुनः बुला लिया गया।

वि० सं० १८०३ (ई० स० १७४६) में महाराजा जोरावरिष्ट का निःसंतान देहांत हो गया। राजगद्दी के लिए उपद्रव न हो, श्रतपव टाकुर कुशलिंस्ह ने अविलंब गढ़ तथा राजधानी का प्रवंध अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने अन्य व्यक्तियों की सलाह से महाराज आनंदिसंह (महाराजा अनुपासिंह का छोटा कुंवर) के दूसरे पुत्र गजसिंह को गद्दी पर विठलाया, जो सिंहासन के सर्वथा योग्य था। इसपर गजसिंह के ज्येष्ठ आता अमरिसंह ने जोधपुर राज्य की सहायता से वीकानेर पर चढ़ाई की। इस लड़ाई में कुशलिंहह वीकानेर की सेना के हरावल में था।

महाराजा स्रतिसिंह के समय वि० सं० १८४६ (ई० स० १७६६)
में स्रतगढ़ का निर्माण होने के कुछ दिनों वाद भट्टियों का उपद्रव वढ़ने
पर महाराजा स्रतिसिंह ने कई प्रमुख सरदारों के साथ, जिनमें भूकरके
का ठाकुर मदनसिंह भी था, एक वड़ी सेना भटनेर पर भेजी। इसके कुछ
वर्ष पीछे वि० सं० १८४६ (ई० स० १८०२) में ठाकुर मदनसिंह किसी
अपराथ के कारण मार डाला गया।

लाहोर की सिक्खों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में महाराजा रत्नसिंह ने अपनी सेना अंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ भेजी। उस समय राजकीय सेना के साथ भूकरके के ठाकुर का भाई भी विद्यमान था, जिसको उत्तम सेवा के बदले में, युद्ध की समाप्ति पर मोतियों का चौकड़ा तथा सिरोपाव मिले।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में सिपाही-विद्रोह के समय श्रंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ जब खबं महाराजा सरदारसिंह श्रपनी सेना के साथ गया, उस समय भूकरका के स्वामी ने भी सहायता पहुंचाई।

वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में महाराजा साह्य ने अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर ठाकुर कान्हांसंह को व्यक्तिगत तीर पर 'राव' का खिताच प्रदान किया। वि० सं० १६८५ (ई० स० १६९८) में अपनी वर्षगांठ के उपलच्य में उसकी सदा के लिए 'राव' की उपाधि से विभूषित करने का महाराजा साहय का विचार था, परंतु उन्हीं दिनों कान्हांसंह की मृत्यु हो गई। तव महाराजा ने उसके दत्तक पुत्र अमरिसंह को, जो भूकरका का वर्तमान सरदार है, वंशपरंपरा के लिए 'राव' की उपाधि प्रदानकर सम्मानित किया।

# **दूसरे सरदार** ( उमराव )

दोहरी (दोलड़ी) ताज़ीम और हाथ के कुरव का सम्मानवाले

## सांख्

यह ठिकाना महाराजा स्रासिंह ने अपने छोटे भाई किशनसिंह को वि० सं०१६७४ (ई० स०१६१८) में दिया था। उसके वंश के किशन-सिंहोत बीका कहलाते हैं। किशनसिंह के दो पुत्र भोमसिंह और जगत्सिंह थे, जिनमें से जगत्सिंह के वंशश्ररों का सांख् पर अधिकार रहा।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] किशनसिंह [२] जगव्सिंह [३] दुर्जनसिंह [४] सुनानसिंह [१] जगरूपसिंह [६] दुंगरसिंह [७] दलसिंह [८] चैनसिंह [६] खंगारसिंह [१०] सुमेरसिंह [११] विजयसिंह और [१२] हीरसिंह।



राव अमरसिंह [भूकरका]

तद्नन्तर दुर्जनसिंह, खुजानसिंह, जगकपसिंह, डूंगरसिंह, दलसिंह, चैनसिंह और खंगारसिंह कमशः सांखू के स्वामी हुए। जब महाराजा रित्नसिंह के समय अंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ सिक्सों की लड़ाई में बीकानेर राज्य की सेना सिम्मिलित हुई, तब उसमें सांखू के सरदार ने भी अपने मंत्री के साथ जमीयत भेजी थी। उस समय की उत्तम सेवाओं के उपलद्य में युद्ध की समाप्ति पर अन्य सेना-नायकों के साथ-साथ सांखू के मंत्री को भी कड़ा-जोड़ी और सिरोपाव देकर पुरस्कृत किया गया।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रहर के समय महाराजा सरदार्रासंह के साथ सांख् के सरदार ने भी सिपाही-विद्रोह को दमन करने में बढ़ी सहायता पहुंचाई।

खंगारसिंह के पीछे सुमेरसिंह और विजयसिंह क्रमशः सांख् के स्वामी हुए। विजयसिंह निःसंतान था, इसिलए उसके निकटवर्ती कुटुंबियों में से भानसिंह का बड़ा पुत्र हीरसिंह गोद जाकर वहां का स्वामी हुआ, जो सांख् का वर्तमान सरदार है।

## कूचोर ( चूरूवाला )

इस ठिकाने के स्वामी जोधपुर के राव जोधा के माई कांधल के पौत्र वणीर के वंशज हैं। वणीर की जागीर में पहले वाचावाद था। किर उसके वंशजों को चूक की जागीर मिली, जहां उन्नीसवीं शताब्दी तक उनका श्रधिकार रहा। राज्य की श्राञ्चा उन्नंचन करने के कारण कई वार

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] वर्णीर [२] हरा [३] सांवलदास [४] बलमद्र [१] भीमसिंह [६] कुशलसिंह [७] इन्द्रसिंह [६] हरिसिंह [६] शिवसिंह [१०] पृथ्वीसिंह [११] भैरुंसिह [१२] लालसिंह और [१३] प्रतापसिंह।

<sup>&#</sup>x27;देशदर्पेण', 'श्रार्य श्राख्यान कल्पहुस' एवं 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एरढ ख़वासवाल्स ऑव् वीकानेर' नामक पुस्तकों में वणीर के पुत्र का नाम मालदेव दिया है, किन्तु मुशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में दिये हुए वशवृत्त ( पृ० ४६ ) में सर्वत्र क्रचोरवालों को वणीर के पुत्र हरा के वंश में बतलाया है।

चूरू पर राज्य की सेना ने जाकर श्रिधकार कर लिया, परंतु फिर उत्पात न करने का इक्षरार करने एवं दंड के रुपये जमा करा देने पर वह ठिकाना पीछा उनको मिल गया; तो भी वहां के स्वामियों का स्वभाव न सुधरा श्रोर वे राज्य की श्रवहा कर लूट-खसोट करते रहे। श्रंत में महाराजा स्रतासिंह ने वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में ससैन्य चूरू पर श्रिधकार करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय नवलगढ़ तथा विसाद (जयपुर राज्य) के सरदारों के मध्यस्थ होने पर महाराजा ने २४००० हज़ार रुपये दंड के लेना स्वीकार कर ठाकुर शिवसिंह का श्रपराध समा कर दिया, जिसपर वह महाराजा के पास उपस्थित हो गया।

यद्यपि नवलगढ़ श्रीर विसाऊ के सरदारों के मध्यस्थ होने पर उस समय समसीता हो गया, परंतु ठाकुर शिवसिंह ने चहुत कुछ ताकीद होने पर भी दंड के रूपये दाखिल नहीं किये। इसपर वि० सं०१८७१ (ई० स०१८४) में महाराजा की श्राहानुसार प्रधान मंत्री श्रमरचंद खुराणा ने चूरू जाकर गढ़ को घेर लिया। इसी वीच ठाकुर शिवसिंह का देहांत हो गया श्रोर उसके पुत्र पृथ्वीसिंह ने रसद समाप्त हो जाने तथा वाहर से रसद मिलने के मार्ग चंद हो जाने पर विवश होकर जीवनरत्ता की याचना की। श्रमरचंद-द्वारा इस बात का वचन मिलने पर वह गढ़ छोड़कर सकुदुंव जोधपुर चला गया। तव चूरू पर राज्य का श्रधिकार हो गया।

वि० सं० १८७२ (ई० स० १८१४) तथा १८७३ (ई० स० १८१६) में वणीरोतों तथा शेखावाटी के सरदारों की सहायता से पृथ्वीसिंह फिर उत्पात करने लगा। उसने सीकर तथा विसाऊ की समिमिलत जमीयत के वल पर ख़ूरू के गढ़ पर अधिकार करने का निष्फल अयत्न किया। राज्य की बलवान सेना के सम्मुख जब उसका कुछ भी वस न चला तो उसने मीरखां पठान की सहायता प्राप्त की, जिसने उसका चूक पर अधिकार करा दिया।

श्रंग्रेज़ सरकार श्रोर महाराजा स्रतांसिंह के बीच वि० सं० १८७४ ( ई० स० १८१८ ) में संधि स्थापित हो गई। उसकी एक शर्त के श्रनुसार विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए श्रंग्रेज़ सरकार ने सहायता देना स्वीकार किया। महाराजा के लिखने पर विद्रोहियों को दवाने के लिए जेनरल एलनर की श्रध्यच्चता में सरकारी फ़ौज गई, जिसने एक मास तक पृथ्वीसिंह से युद्ध किया। श्रंत में शक्त चीण होने पर ठाकुर गढ़ खालीकर रामगढ़ (जयपुर राज्य) में चला गया।

चूरू छूट जाने पर ठाकुर पृथ्वीसिंह इधर-उधर भटकता-रहा । उसने अपना पट्टा पाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया, पर उसे सफलता न मिली । इसी बीच उसकी मृत्यु हो-गई। किर बि० सं० १६११ (ई० स० १८४१) में महाराजा सरदार्रासेह के राज्यकाल में ठाकुर पृथ्वीसिंह के एक पुत्र ईश्वरीसिंह ने चूरू पर अधिकार कर लिया। यह खबर वीकानेर में पहुंचने पर महाराजा ने चूरू पर सेना भेजी, जिसने युक्तिपूर्वक गढ़ में प्रवेशकर उसे खाली करवा लिया। इस मगड़े में ईश्वरीसिंह मारा गया।

महाराजा डूंगरसिंह के राज्य-समय में चूक के हक्षदारों को राज्य की आहा यरावर पालन करने की शर्त पर निर्वाह के लिए गांव दिये गये। उस समय पृथ्वीसिंह के किनए पुत्र ठाकुर लालसिंह को भी, जो देशणोक में निवास करता था, वीकानेर जाने पर क्चोर की जागीर दी गई, परंतु उसने अपने पूर्वजों की प्रकृति के अनुसार उत्पात करना वंद न किया और प्रत्यच कप से राज्य के अपराधियों को अपने यहां शरण देने लगा। महाराजा के लिखने पर पोलिटिकल एजेंट ने उसे रोका और भविष्य के लिए उससे मुचलका लिखना लिया।

ठाकुर लालसिंह का जन्म वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७) में हुवा था। वर्तमान महाराजा साहव की, वाल्यावस्था के समय वह रीजेंसी कौंसिल का सदस्य रहा और उसे अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 'रायवहादुर' का खिताव भी प्राप्त हुआ था। उसका पुत्र ठाकुर प्रतापसिंह कूचोर का वर्तमान सरदार है।

### माण्करासर ( भादरावाला )

रावत कांधल के एक पुत्र अरद्कमल का पौत्र सांईदास था, जिसके पांचवें वंशधर लालसिंह को भाद्रा का इलाक़ा और महाराजा जोरावरसिंह के समय ताज़ीम मिली। लालसिंह की चतुर्थ पीढ़ी में प्रतापसिंह हुआ, जिसका एक पुत्र वाधिसह था, जिसको माणकरासर की जागीर मिली। उसके वंश के कांधल सांईदासोत कहलाते हैं।

महाराजा जोरावरसिंह के समय में चूरू के ठाकुर संप्रामसिंह ने विद्रोहाचरण किया, जिससे उसकी जागीर छीनकर जुआरसिंह को दे ही गई। इसपर वृह (संप्रामसिंह) भादा के ठाकुर लालसिंह को, जो उस (संप्रामसिंह) का मित्र था, साथ लेकर जोधपुर चला गया। वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में जोधपुर की चढ़ाई बीकानेर पर होने के समय लालसिंह भी जोधपुरी सेना की एक टुकड़ी के साथ था, किंतु इस चढ़ाई का कुछ परिणाम न निकला। तव उसी वर्ष के आवण महीने में महाराजा अभयसिंह ने लालसिंह आदि विद्रोहियों के साथ पुनः चीकानेर पर चढ़ाई की। महाराजा जोरावरसिंह ने इस अवसर पर लालसिंह को समसाने के लिए कई सरदारों को भेजा। इसी वीच जयपुरवालों की जोधपुर पर चढ़ाई होने का समाचार पाकर महाराजा अभयसिंह को विफल मनोरथ होकर लीट जाना पढ़ा।

कुछ दिनों बाद लालसिंह पीछा बीकानेर लीट गया। उस समय महाराजा जोरावरसिंह जयपुर में था। लालसिंह के बीकानेर राज्य में जाने श्रीर सांईदासोतों के उत्थात करने का समाचार मिलने पर महाराजा ने उनका दमन करने के लिए सेना मेजी। लालसिंह उस समय वाय के किले में था। वह राज्य की सेना के श्राने का समाचार पाकर भादा चला

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] अरहकमल [२] खेतसिंह [३] सांईदास [४] जयमल [१] आसकरण [६] हरिसिंह [७] दौततसिंह [८] लालसिंह [६] अमरसिंह [१०] चैनसिंह [११] प्रतापसिंह [१२] बावसिंह [१२] सुकुंदसिंह [१४] उदयसिंह [१४] मैहंसिंह [१६] घोंकलसिंह और [१७] कुमेरसिंह।

गया, पर उसके साथ की दस तोपें, जो महाराजा अभयासिंह ने दी धीं, रह गईं, जिनपर राज्य की सेना का अधिकार हो गया। महाराजा की सेना ने भादा जाकर उसको घेर लिया। अन्त में सेना-व्यय (पेशकशी) देने का इक्षरार कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर पहुंचने पर चि० सं०१७६७ (ई० स०१७४०) में वह नाहरगढ़ में क़ैद कर दिया गया।

जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के उपरांत जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने लालसिंह को क़ैद से छुड़वाकर अपने पास वुला लिया और वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४७) में वीकानेर से आये इए अन्य विद्रोही सरदारों के साथ सेना देकर उसे भी बीकानेर पर भेजा. पर इस लड़ाई में भी जोधपुर की सेना की पराजय हुई और सरहार आहि घायल होकर भाग गये। लालसिंह इससे निराश नहीं हुआ और वह बीकानेर राज्य के गांवों को लूटने लगा। इसपर महाराजा गर्जासंह ने अपने भाई तारासिंह को सेना देकर उसका दमन करने को भेजा, परंतु लड़ाई होने पर स्वयं तारासिंह अपने कितने ही साधियों सहित मारा गया। तब वि० सं० १८१३ (६० स० १७४६) में महाराजा ने पुरोहित जगरूप तथा चौहान रूपराम को उसपर भेजा। पीछे से शेखावत नवलसिंह आदि भी चार इजार सेना के साथ गये श्रीर उन्होंने उसे महाराजा की श्रधीनता स्वीकार करने को वाध्य किया। महाराजा के अनुपपुर पहुंचने पर लालसिंह राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने को उद्यत हुआ, परंतु मार्ग में अपशकुन हो जाने के कारण वह वापस लौट गया। इसपर कुद्ध होकर महाराजा ने स्वयं उसपर चढ़ाई की और उसके प्रधान स्थान हुंगराना के गढ़ को तोपों की मार से नष्ट कर दिया। ऐसी दशा में लालसिंह, महाराजा के रासलाणा पहुंचने पर उसकी सेवा में उपस्थित हो गया। महाराजा ने उसका श्रपराध चमाकर उसकी जागीर उसे सौंप दी।

लालसिंह के पीछे कमशः श्रमरसिंह श्रीर चैनसिंह भादा के स्वामी हुए। चैनसिंह का पुत्र प्रतापसिंह हुआ। उस( प्रतापसिंह )का भी राज्य से मेल न रहा। फलतः महाराजा स्रतिसंह के समय में वि० सं० १८७२ (ई० स० १८१४ )में भाद्रा का ठिकाना उससे छीन लिया गया श्रीर उसकी ताज़ीम वन्द कर दी गई एवं दस हज़ार रुपये वार्षिक उसके तथा उसके कुटुंवियों के निर्वाह के लिए नियत किये गयेः परंतु किर भी उसने श्रपना श्राचरण न सुधारा, तब वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) में वह श्रपनी वुरी श्रादतों के कारण क्रैंदकर हिसार भेज दिया गया। प्रतापसिंह के दो पुत्र रण्जीतिसिंह श्रीर वाधिसह हुए। भाद्रा पर राज्य का श्रधिकार हो जाने के कारण महाराजा सरदारिसंह ने वाधिसह को निर्वाह के लिए माणकरासर की जागीर दी। वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतच्यापी गदर के समय माणकरासर का सरदार भी महाराजा की सेना के साथ श्रंग्रेज़ो की सहायता में लगा था।

वाघसिंह के पीछे मुकुंदसिंह, उदयसिंह, मैकंसिंह श्रीर धोंकलसिंह कमशः माण्करासर के स्वामी हुए। धोंकलसिंह का पुत्र कुमेरसिंह माण्करासर का वर्तमान सरदार है।

## सीधमुख

यह टिकाना महाराजा स्र्रासिंह के समय राव जैतसिंह के एक पुत्र रूंग (श्रीरंग) के तीसरे वंशधर किशनसिंह को विं० सं० १६७३ (ई० स० १६१६) में मिला था। उसके वंश के रूंगोत बीका कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) रगाजीतसिंह के वंशजो के अधिकार में बाएंद्रा का ठिकाना था। वहां के अन्तिम ठाकुर ईश्वरीसिंह (दुर्जनसालसिंह का पुत्र) के निःसन्तान गुज़र जाने पर बाएंद्रा का ठिकाना भी वर्तमान महाराजा साहब सर गंगासिंहजी ने मायाकरासर के ठिकानें के अन्तर्गत कर दिया।

<sup>(</sup>२) वंशक्रम—[१] किशानसिंह [२] प्रतापसिंह [६] उत्तमसिंह [४] स्रतसिंह [४] जालिमसिंह [६] मानीसिंह [७] रघुनाथसिंह [ $\pi$ ] खक्मयासिंह [६] संपत्तिसिंह और [१०] हरिसिंह।

वि० सं० १७०१ (ई० स० १६४४) में महाराजा कर्णसिंह के समय नागोर के स्वामी अमरसिंह ने वीकानेर की सीमा के जाखांििया गांव पर अधिकार कर लिया । इसपर महाराजा कर्णसिंह ने वहां से अमरसिंह का थाना उठवा देने के लिए अपने सरदारों के नाम आज्ञा मेजी, जिसपर मेहता जसवंतसिंह कई प्रमुख सरदारों के साथ सेना लेकर उक्त गांव में यया। इस अवसर पर इस सेना के साथ सीधमुख का ठाकुर किशनसिंह भी था।

महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १८०० (ई० स० १८१३) में सीधमुख का ठाकुर नाहरसिंह विद्रोधी हो गया। तव महाराजा का प्रधान मंत्री श्रमरचंद सेना लेकर सीधमुख गया श्रीर नाहरसिंह को केंद्र कर बीकानेर ले श्राया। महाराजा ने नाहरसिंह को मरवा डाला श्रीर सीधमुख उसके भाई श्रमरसिंह को प्रदान किया। फिर भी वहां का अगड़ा शांत न हुआं।

श्रंग्रेज़ सरकार से संधि स्थापित हो जाने के पीछे विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए महाराजा स्रतांसंह ने श्रंग्रेज़ सरकार से सहायता मंगवाई। श्रंग्रेज़ी सेना के साथ कर्नल एलनर सर्वप्रथम सीधमुख गया। यहां ठाकुर पृथ्वीसिंह ने दस दिन तक तो उसका सामना किया, पर वाद में वह भागकर सीकर चला गया। किर महाराजा ने उस ठिकाने को ज़ब्त कर लिया।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में मानसिंह वैरिशालोत तथा पृथ्वीसिंह आदि ने सीधमुख पर चढ़ाई कर वहां अपना अधिकार कर लिया पवं वहां की प्रजा का थन आदि लूटकर उन्हें यहुत कप्ट दिया। इसपर राज्य की तरफ से सुराखा हुक्मचंद ने जाकर लुटेरे सरदारों का दमन किया और सीधमुख पर पुनः राज्य का अमल क़ायम किया।

<sup>(</sup>१) ख्यातों में दिये हुए मूल इतिहास में तो नाहरसिंह और अमरसिंह के नाम मिलते है, परन्तु सीधमुख की वंशाविलयों में इनके नाम नहीं हैं। संभव है इनका वंश न चलने से वंशावली लेखकों ने इनके नाम झोड़ दिये हों, जैसा कि कई नगह हुआ है।

वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) में महाराजा रत्नसिंह ने भूकरका के ठाकुर अजीतसिंह के छोटे पुत्र हटीसिंह को सीधमुख की जागीर प्रदान की, जिसने वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४१) में अंग्रेज़ों और लाहौर के सिक्खों के साथ होनेवाली लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार के पत्त में महार राजा की सेना के साथ रहकर सेवा की। इस सैनिक सेवा के उपलब्ध में महाराजा ने युद्ध समाप्त होने पर हटीसिंह को मोतियों का चीकड़ा और सिरोपाव प्रदान किया।

वि० सं० १६११ (ई० स० १८४४) में महाराजा ने सीधमुख के भूतपूर्व ठाकुर रघुनाथसिंह की विथवा को शृंगसर से लदमणसिंह को दत्तक लाने की स्वीकृति दी श्रीर हठीसिंह को थीराणे पर वहाल रक्खा, जो भूकरका की तरफ़ से उस( हठीसिंह) को जागीर में मिला था।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रहर को दमन करने में महाराजा के साथ सीधमुख की जमीयत-सिंहत हठीसिंह भी विद्यमान था।

ठाकुर लदमण्रसिंह का देहांत होने पर संपितिसिंह उसका क्रमानु थायी हुआ। तदनन्तर उसका पुत्र हिर्सिंह सीधमुख का स्वामी हुआ। उसकी नि:सन्तान मृत्यु हो जाने के कारण सीधमुख पर कोर्ट ऑव् वाईस का प्रबंध है।

#### पुगल

पूगल के स्वामी जैसलमेर के भाटियों की ही एक शाखा में से हैं।
पहते वे स्वतंत्र थे। बीका के आंगल देश विजय करने के बाद से उनका
सम्बन्ध राठोड़ों से स्थापित हुआ और वे बीकानेर के अधीन हो गये।
उनकी गएना परसंगियों में होती है।

जैसलमेर के रावल केहर का ज्येष्ठ पुत्र केलण था। उसने पिता की आक्षा के बिना अपना विवाह महेचों (राठोड़ों) के यहां कर लिया, जिससे केहर ने उसको निर्वासित कर अपने दूसरे पुत्र लहमण को अपना उत्तराधिकारी बनाया । तब केल ख ने अपने वाहुवल से नया टिकाना चीक मपुर कायम किया। उसका पुत्र चार्चा पूगल का स्वामी हुआ। चार्चा का पुत्र वैरसल और उसका शेखा हुआ। लंघे (सिंध के मुसलमान) शेखा से वैर रखते थे, जिससे उन्होंने उसके भाई विलोकसी और जगमाल को अपनी और मिला और उनकी सहायता से शेखा को गिरफ्तार कर पूगल पर अपना अधिकार कर लिया। राव वीका का अधिकार उन दिनों जांगल देश पर हो खुका था। उसने चढ़ाई कर मुसलमानों और विद्रोही भाटियों को भगाकर शेखा का पुनः पूगल पर अधिकार करा दिया। इसके कुछ दिनों वाद राव बीका ने पूगल जाकर शेखा की पुनी रंग कुंवरी से विवाह किया, जिससे लूखकर्ण का अन्म हुआ।

वि० सं० १४३४ (ई० स० १४७८) में जब राव वीका ने कोड़मदेसर के तालाय पर गढ़ बनवाने का आयोजन किया तो जैसलमेर के भाटी उसका विरोध करने को उद्यत हुए। उन्होंने राव शेखा को भी अपनी तरफ़ मिलाने का प्रयत्न किया, पर बह उनके शामिल न हुआ।

राव सुजा के जोधपुर में सिंहासनारुढ़ होने के वाद राव बीका ने पूजनीक चीज़ें लाने के लिए उसपर चढ़ाई की। उस समय अन्य सरदारों तथा उनकी सैन्य के अतिरिक्त पूगल के भाटी भी उसकी सहायतार्थ गयेथे।

राव त्याकर्ण के राज्यारम्भ में ही कुछ ठिकानों के सरदार राज्य के विरोधी हो गये, जिसपर उसने उनका दमन करने के लिए ससैन्य प्रस्थान किया। इस अवसर पर उसकी सेना में अन्य सरदारों आदि के अतिरिक्ष पूगल का राव हरा भी शामिल था।

<sup>(</sup>१) चंशकम—[१] चाचा [२] चैरसल [३] शेखा [४] हरा [४] चरसिंह [६] जेसा [७] कान्हाँसेह [६] आसक्यों [६] जगदेव [१०] सुदर्शन [११] गयोशदास [१२] विजयसिंह [१३] दलकर्या [१४] अमरसिंह [१४] अमयसिंह (अन्पसिंह ) [१६] रामसिंह [१७] रयाजीतसिंह [१८] करयी-सिंह [१६] रसुनाथसिंह [२०] महतावसिंह [२१] जीवराजिसह और [२२] देवीसिंह।

नारनोल के नवाव शेल श्रधीमीरा पर राव ल्याकर्ण की चढ़ाई होने पर ठीक लड़ाई के समय विरोधियों के भड़काने में झाकर जिन सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया, उनमें राघ हरा भी एक था। इसका परिणाम यह हुआ कि शक्ति कम हो जाने के कारण राव ल्याकर्ण इसी लड़ाई में मारा गया।

श्रांबेर के कछवाहा सांगा की सहायतार्थ जो सेना राव जैतसी ने भेजी थी, उसमें पूगल का राव वर्रासेंह भी था।

वि० सं० १४८४ (ई० स० १४२८) में राव जैतसी जोधपुर के राव गांगा की सहायतार्थ गया। इस झवसर पर श्रन्य सरदारों आदि के अतिरिक्त राव वर्रासंह भी उसके साथ गया था।

मारवाड़ से वि० सं० १६०२ (ई० स० १४४४) में शेरशाह सूर की मृत्यु हो जाने के बाद राव मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और वह मेड़ते के स्वामी जयमल से छेड़-छाड़ करने लगा। तब उस( जयमल )- ने बीकानेर से सहायता मंगवाई। इसपर राव कल्याणमल ने अन्य कई सरदारों के साथ राव वर्ससह को उसकी सहायता के लिए भेजा।

महाराजा कर्णसिंह के राज्य काल में पूगल का राव सुदर्शन विद्रोही हो गया, तब उसका दमन करने के लिए राजा कर्णसिंह ने ससैन्य पूगल पर चढ़ाई कर गढ़ को घेर लिया। प्रायः एक मास्र के घेरे के बाद अवसर पाकर सुदर्शन लखनेरा भाग गया। तदनन्तर महाराजा कर्णसिंह ने उसका गढ़ नए करवाकर वहां राज्य का थाना नियत कर दिया। सुदर्शन का सखनेरा में भी पीछा किया जाने पर वहां के जोहियों ने कर्णसिंह की सेवा में उपस्थित हो पेशकशी दी, जिसपर वह बीकानेर लीट गया। इसके बाद पूगल का चंटमारा हुआ, जिसमें शेखा के ज्येष्ठ पुत्र हरा के चंश के गणेशदास को कई गांवों के साथ पूगल की जागीर तथा राव की पदवी दी गई।

.वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) में पूगल के राव दलकर्ण ने अपने एक कामदार को मार छाला। इसपण उस(राव) का पुत्र झमरसिंह उससे

अप्रसन्न होकर वीकानेर चला गया । अमर्रासंह से पेशकशी लेकर महा-राजा गर्जासिंह ने पूगल की जागीर उसके नाम कर दी। वि० सं० १८८६ · ( ई० स० १८२६ ) में राज्य की सेना की महाजन पर चढ़ाई होने पर, वहां का ठाकर वैरिशाल भागकर भावलपुर होता हुआ जैसलमेर चला गया श्रीर वहां सेना एकत्र करने लगा। उसके इस राज्य-विरोधी षहयंत्र में पूगल के राव रामसिंह की भी पूरी सहायता थी। पीछे से वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) में महाजन का ठाकर पुगल जाकर युद्ध की तैयारी करने लगा। उसके शामिल होकर रामसिंह भी राज्य का वहत विगाड करने लगा। ऐसी दशा में महाराजा रत्नसिंह ने उसका दमन करने के लिए सेना भेजी और इस संबंध में अंग्रेज-सरकार को भी उचित कार्यवाही करने को लिखा। श्रानन्तर उसने स्वयं उधर प्रस्थान किया, जिसपर वैरिशाल तो भाग गया और रामसिंह गढ़ के अन्दर घुस गया। कुछ दिनों बाद उसने प्राण-रत्ना का वचन लेकर आत्मसमर्पण कर दिया । फलस्वरूप गढ पर राज्य का ऋधिकार हो गया और वह भाटी शार्ट्सिंह को दे दिया गया। पीछे से रामसिंह के उपस्थित होने पर महाराजा ने उसे गुढ़ा आदि गांव दे दिये। महाराजा के लौट जाने पर कुछ बिद्रोही-सरदारों ने पूगल के गढ़ पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें उन्हें सफलता न मिली।

राव रामसिंह का पुत्र रणजीतसिंह था; किंतु वह निःसंतान था, इसिलंप उसका छोटा भाई करणीसिंह पूगल की जागीर का स्वामी हुआ।

तद्वतंतर उसका पुत्र रघुनाथसिंह पूगल का अधिकारी हुआ; परंतु वह भी
संतानहीन था, इसलिप भूतपूर्व ठाकुर रामसिंह के तीसरे भाई शार्दू लसिंह
का पौत्र महतावसिंह, रघुनाथसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। महतावसिंह
के पश्चात् जीवराजसिंह पूगल का राव हुआ, जिसको अंग्रेज़ सरकार की

तरफ़ से ई० स० १६१८ (वि० सं० १६९४) में 'राव वहादुर' का खिताब

मिला। वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२४) में उसकी मृत्यु होने पर उसका

पुत्र देवीसिंह वहां का सरदार हुआ, जो पूगल का वर्तमान राव है।

## सांडवा

सांडवे के स्वामी राव वीदा के प्रपौत्र, द्रोशापुर के राव साँगा के पुत्र गोपालदास' के वंशधर हैं।

राव गोपालदास ने श्रपने तीन पुत्रों—जसंवतिंसह, तेजसिंह श्रीर केशवदाल—में श्रपनी जागीर वीदाहद तीन हिस्सों में बराबर बांट दी; परंतु पाटवी छोटे पुत्र केशबदास को नियत किया, जिसने एक युद्ध में उसके प्राण बचाये थे। इस बंटवारे में जसवन्तिंस्त को द्रोणपुर का एक हिस्सा उसके निकटवर्ती गांवों सहित मिला था, जहां उसने श्रपने पिता के नाम पर 'गोपालपुरा' गांव बसाकर श्रपना ठिकाना नियत किया। गुजरात पर चढाई होने के समय महाराजा रायसिंह के साथ जसवन्तिंह भी गया श्रीर उसमें उसका पुत्र पृथ्वीराज काम श्राया। कुछ काल पीछे जसवन्तिंस्ह की श्रसावधानी से गोपालपुरा उसके श्रधिकार से निकलकर उसके दूसरे भाई तेजसिंह के श्रधिकार में चला गया।

'श्रार्य श्राख्यान कल्पद्रुम' तथा 'देशद्र्पेश' श्रादि में लिखा है कि उसके पुत्र मनोहरदास को वि० सं० १६४१ (ई० स० १४८४) में

(१) वंशकम—[१] गोपालदास [२] जसवंतसिंह [३] मनोहरदास [४] रूपसिंह [४] भारमल [६] जखधीरसिंह [७] दानसिंह [८] धीरतसिंह [६] जालसिंह [१०] भोमसिंह [११] जैतसिंह [१२] रयजीतसिंह [१२] हीरसिंह [१४] मोतीसिंह श्रौर [१४] राजा जीवराजसिंह।

सुंह ग्रोत नैग्रासी की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए श्रंश ( जि० २, ४० ४४६ ) एवं 'श्रार्थ श्राख्यान करपदुम' में मनोहरदास के पीछे क्रमशः जगमाल श्रोर मोहकमिंह के नाम दिये हैं । वस्तुतः इनका नाम वंशक्रम में न होना चाहिये, वयोंकि ये सांडवा के जागीरदार कभी नहीं हुए । लखधीरसिंह के नि.संतान मरने पर मोहकमिंह का पुत्र दानिसंह कक्कू से जाकर सांडवे का स्वामी हुआ था । संभव है इसी कारण से जगमालिंह श्रोर मोहकमिंह के नाम ख्यात-लेखकों ने सांडवे की पीढ़ियों में श्रंकित कर दिये हों। 'देशदर्पण' श्रादि ख्यातों में धीरतिसंह के पीछे मोमिसंह का नाम है, लालिसह का नहीं । इसका कारण यही है कि जालिसह सांडवे का ठाकुर होकर नि:संतान गुज़र गया श्रीर फिर उसका माई भोमिसंह सांडवे का ठाकुर हुआ। इसलिए घंशावली-लेखकों ने लालिसह के नि:संतान होने से उसका नाम ही छोड़ दिया।

महाराजा रायसिंह ने पहले की प्रतिष्ठा के साथ वाघावास (वर्तमान सांडवा) की जागीर देकर अपना उमराव बनाया; परंतु इससे उसको संतोष न हुआ और अपनी पैतृक जागीर द्रोणपुर के न मिलने से वह नाराज़ होकर मारवाड़ चला गया, जहां उसे जालोड़ा की जागीर मिली और वहीं उसका देहांत हुआ। वीकानेर के स्वामी महाराजा कर्णसिंह ने दिल्ला से लौटते समय उपर्युक्त मनोहरदास के पुत्र कर्णसिंह को अपने साथ ले लिया और वीदाहद के पैतृक गांवों के साथ उसे वाघावास देकर उसका पहले का कुरव कायम रखा। उस समय वहां चौधरी गोपी नामक गोदारा जाट वड़ा प्रवत्त था, जिसने वहां क्एसिंह का अधिकार न होने दिया। इसपर कप्सिंह ने उसे मारकर वहां अधिकार कर लिया। तब से वाघावास 'सांडवा' कहलाने लगा।

वि० सं० १७२४ (ई० स० १६६८) में कपसिंह की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र भारमल हुआ। जब महाराजा सुजानसिंह के समय जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई हुई, उस समय भारमल और कोटारी रतनसी उक्त महाराजा (अजीतसिंह) को समभाने के लिए भेजे गये। अजीतसिंह ने भारमल को अपने शामिल होने को कहा, परंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे उक्त महाराजा ने तेजसिंहोतों (बीदावतों) के साथ उसे भी कैद कर लिया। फिर उसने बीकानेर पर चढ़ाई की, किन्तु उसमें उसे सफलता न हुई। तब विवश होकर अन्य सरदारों के साथ उसने भारमल को भी छोड़ दिया। वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०६) में भारमल का देहांत होने पर उसका पुत्र लखधीरसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके वि० सं० १७८४ (ई० स० १७२८) में निःसंतान गुज़र जाने पर उपर्युक्त मनोहरदास के दूसरे पुत्र जगमाल के पीत्र दानसिंह को सांडवे की जागीर मिली। उसने सांडवे के गढ़ की नींव डाली। वह वीकानेर की तरफ़ की कई लड़ाइयों में शामिल रहा।

जोधपुर के महाराजा श्रमयसिंह ने वि॰ सं॰ १७६० (ई॰ स॰ १७३३) में वीकानेर पर चढ़ाई की श्रीर उधर से वस्तसिंह ने खरवूज़ी के गढ़ पर श्राक्रमण किया। उस समय दानसिंह वक्रतसिंह के मुक्ताबले पर खरवूज़ी (श्रव सुजानगढ़) में नियत था। तदनन्तर महाराजा सुजानसिंह ने उसे खरवूज़ी का गढ़ छोड़ कर वीकानेर चले श्राने का हुक्म दिया। तव वह , बीकानेर जाकर महाराजा के शामिल अभयसिंह के मुक्ताबले में जा ढटा। वि० सं० १८०३ (ई० स० १७४६) में महाराजा जोरावरसिंह का देहांत होने पर महाराजा गजसिंह बीकानेर का स्वामी हुआ। उस समय उसके भाई अमरसिंह के जोधपुर की सेना के साथ चढ़ आने पर दानसिंह का कुंवर धीरतसिंह महाराजा के पन्न में रहकर लड़ा।

इस घटना के थोड़े ही समय पीछे महाराजा अभयसिंह श्रीर बक्तिसिंह में विरोध हो गया। वक्तिसिंह दिल्ली के वादशाह मुहम्मदशाह के पास गया श्रीर पठानों के साथ के युद्ध में भाग लेने के पश्चात् वहां से एक बड़ी खेना लेकर सांभर गया। किर उसने श्रपनी सहायता के लिए महाराजा गजिसिंह को भी कहलाया, जो उसकी सहायतार्थ गया। उस समय महाराजा के साथ कुंवर धीरतिसिंह की श्रध्यत्वता में सांडवे की जमीयत भी उपस्थित थी। महाराजा श्रभयसिंह ने बख्तिसिंह का बल बढ़ा हुआ देखा तो उसने मल्हार राव होल्कर को श्रपना सहायक बनाया और मरहठी सेना की सहायता पाकर बख्तिसिंह पर चढ़ाई की। उस समय जयपुर के महाराजा ईश्वरीसिंह श्रीर मल्हारराव होल्कर के प्रयत्न से दोनों भाइयों (श्रभयसिंह तथा बख़्तिसिंह) में मेल हो गया श्रीर महाराजा गजिसह बीकानेर लीट गया।

जोधपुर के महाराजा अभयसिंह का देहांत होने पर नि॰ सं॰ १८०६ (ई॰ स॰ १७४६) में उसका पुत्र रामसिंह वहां का स्वामी हुआ, किंतु उसके और नागोर के स्वामी वस्तिसिंह के बीच वैमनस्य हो गया। रामसिंह के अपमानजनक व्यवहार से जोधपुर के अधिकांश सामंत बस्तिसिंह से जा मिले और उसे जोधपुर का राज्य लेने के लिए प्रेरित करने लगे। इसपर उसका सहास बढ़ गया और रामसिंह की सेना के पहुंचने पर उसने मुकाबले के लिए प्रस्थान किया। इस

अवसर पर भी बश्तिसिंह ने बीकानेर से सहायता चाही। तव महाराजा गजिसह ने स्वयं अपनी सेना के साथ प्रयाण किया। उस समय भी महाराजा के सैन्य में सांडवे की जमीयत-सहित कुंबर धीरतिसिंह विद्यमान था। महाराजा रामसिंह और बश्तिसिंह के बीच कई लड़ाइयां हुई, जिनमें महाराजा रामसिंह की पराजय हुई और बश्तिसिंह का जोधपुर पर अधिकार हो गया। फिर रामसिंह ने जयआपा सिंधिया से सहायता प्राप्त-कर बश्तिसिंह से युद्ध का आयोजन किया।

वि० सं० १८०६ (ई० स० १७८२) में महाराजा यक्तिसंह मर गया और उसका पुत्र विजयसिंह जोधपुर का स्वामी हुआ । जयआपा ने रामसिंह का पत्त लेकर विजयसिंह पर चढ़ाई की, उस समय विजयसिंह का मुख्य सहायक बीकानेर का स्वामी गजसिंह था। जयआपा के मुकाबले में विजयसिंह की सहायतार्थ उसके जाने पर उक्त युद्ध में धीरतिसिंह ने भी धीकानेर की सेना में रहकर युद्ध किया था।

उन्हीं दिनों दिल्ली के बादशाह अहमदशाह के समय उसका दीवान मंसूरअली बागी हो गया, जिसपर वादशाह की तरफ़ से फ़रमान पहुंचने पर बीकानेर से महाराजा गर्जासंह ने अपनी सेना भेजी, उसमें कुंचर धीरतसिंह भी समिमलित हुआ। युद्ध समाप्त होने पर उस( धीरतसिंह )की अञ्झी खेना के उपलब्ध में बादशाह की आर से उसको खिलअत मिली।

वि० सं० १८२० ( ई० स० १७६३ ) में जैसलमेर के महारावल मूल-राज के मेजे हुए मेहता मानसिंह ने जाकर महाराजा गजसिंह से दाउदपुत्रों श्रादि का नोहर के कोट पर छलपूर्वक श्रधिकार करने का समाचार निवेदन किया और उससे सहायता की याचना की। किर विद्रोहियों के बल्लर में नगर यसने की सूचना पाने पर महाराजा ने उनके विरुद्ध एक विशाल सेना मेजी, जिसमें सांडवे का ठाकुर धीरतासिंह भी श्रपने राजपूर्तो-सहित शामिल था। दाउदपुत्रों ने संधि की बातचीत की, पर बीकानेरी सेना के इनकार करने पर उन्होंने श्रथसर पाकर श्रचानक उसपर श्राक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में वीकानेर की सेना की पराजय हुई श्रौर कई सरदारों के श्रितिरक्त ठाकुर धीरतिसह ने भी वीरगित पाई। उसके पीछे लालसिंह सांडवे का ठाकुर हुआ, जिसकी निःसंतान मृत्यु होने पर उसका छोटा भाई भोमसिंह वि० सं० १=२७ (ई० स० १७७०) में उसका उत्तराधिकारी हुआ। ठाकुर भोमसिंह ने वि० सं० १=२० (ई० स० १७७३) के लगभग खरवूज़ी (सुजानगढ़) का गढ़ वनवाया तथा वि० सं० १=२१ (ई० स० १७७४) में अपने नाम पर भोमपुरा गांव वसाया। तदनन्तर वि० सं० १=४२ (ई० स० १७६४) में जैतसिंह सांडवे का स्वामी हुआ, जिसने वि० सं० १=४६ (ई० स० १७६४) में सांडवे में चौतीना का कुआं खुदवाया, जो जैतसागर नाम से प्रसिद्ध है।

जोधपुर के महाराजा भीमसिंह की मृत्यु होने पर सिंघवी इन्द्रराज श्रादि ने उसके चचेरे भाई मानसिंह को वहां का राजा बनाया। किन्त इसके थोड़े ही दिनों बाद मृत महाराजा की राखी से धोंकलसिंह नामक पुत्र होने का संवाद प्रकट होकर वहां गृह कलह उत्पन्न हो गया। जोधपुर के अधिकांश बड़े बड़े सरदारों ने थोंकलसिंह का पत्त लिया और जयपूर के महाराजा जगतसिंह तथा वीकानेर के महाराजा सुरतसिंह को अपना मुख्य सहायक बनाया। फिर धोंकलिंह को गद्दी दिलाने के लिए महा-राजा जगतसिंह, महाराजा स्ररतिसह, अमीरखां पठान तथा जोधपुर के सरदारों ने जोधपुर को जाकर घेर लिया। उस समय सांडवे की जमीयत-सहित ठाकर जैतसिंह भी बीकानेर की सेना के साथ था। राठोड़ श्रीर कछवाहे सरदारों की इस संयुक्त सेना ने छः मास तक वहां घेरा रक्खा। उस समय श्रधिकांश मारवाड पर धौंकलसिंह के नाम की दुहाई फिर गई थी। केवल जोधपुर के दुर्ग पर ही, जो महाराजा मानसिंह के अधिकार में था, क्रब्ज़ा होना बाक़ी था। जोधपुर नगर पर इस संयुक्त सेना का पूर्णतः श्रधिकार था। इतने में सैनिकों की तनख़्वाह चुकाने के संबंध में जीधपुर के सरदारों श्रीर कछवाहों में श्रमवन हो गई। यह श्रच्छा अवसर देख मानसिंह ने अमीरखां को अपनी ओर मिला लिया।

महाराजा स्रतिसंह उस समय न्वर-पीड़ित था, अतप्त वह राठोड़ और कछवाहों की सेना में फूट देख बीकानेर लीट गया। इससे घोंकलिंस्ह का पक्ष निर्वल हो गया। इतने में महाराजा मानसिंह की तरफ से सिंघवी इंद्रराज ने कुछ सेना के साथ जाकर जयपुर राज्य में उपद्रव कर दिया, जिससे महाराजा जगतिसंह भी अपनी सेना के साथ जयपुर को लीट गया और मानसिंह के विरोधी सरदार नागोर चले गये। इस प्रकार सहज ही में जोधपुर का बेरा उठ जाने से महाराजा मानसिंह स्वच्छन्द हो गया और फिर उसने अमीरकां पठान-द्वारा, ठाकुर सवाईसिंह आदि घोंकलिंह के पन्नपाती सरदारों को मरसा डाला।

तद्नंतर महाराजा मानसिंह ने महाराजा स्रतसिंह से बद्का लेने का निश्चय कर वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में वीकानेर पर सेना रवाना की। उस समय सांडवे का ठाकुर जैतसिंह कई अन्य सरदारों के साथ सीमा प्रांत के प्रबंध के लिए नियत था। उसने वहां पर नियुक्त वीकानेरी सेना के साथ शत्रु सेना का बीरता एवं चतुराई से सामना किया तथा विपक्तियों का बहुतसा माल असवाव अपने अधिकार में कर बहु अन्य सरदारों सहित बीकानेर लोट गया। इसपर महाराजा स्रतसिंह ने उसका यहां तक सम्मान किया कि अपने रुमाल से उसके चदन को माड़ा।

वि० सं० १८७३ (ई० स० १८१६) में मीरखां पठान की बीदावतों के इलाक़े पर चढ़ाई होने का समाचार पाकर महाराजा स्रतासिंह ने मेहता मेघराज सहजरामीत को ससैन्य उधर मेजा। उक्त मेहता ने चीदासर तथा सांडवे में थाने स्थापित कर वहां का समुचित प्रवन्ध किया।

वि० सं० १८८३ (ई० स० १८२६) में ठाकुर जैतिसिंह की नि:संतान मृत्यु होने पर कक्कू के ठाकुर जवानीसिंह का पुत्र रण्जीतिसिंह सांडवे का स्वामी हुआ।

महाराजा रत्नसिंह के समय लाहीर के सिक्खों के साथ की सहाई में अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ वि० सं०१६०६ (ई० स० १८४६) में वीकानेर राज्य की सेना मेजी गई। उसमें सांडवे के ठाकुर की तरफ से उसका मंत्री भी वहां के राजपूतों-सिंहत सिमिलित हुआ। इस सेवा के उपलच्य में महाराजा ने उसे सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारत-च्यापी रादर के दमन करने में ठाकुर रखजीतसिंह अपने राजपूतों-सिहत सब से प्रथम राज्य की सेना में सिम्मिलित हुआ। इससे प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंह ने उस- (रखजीतसिंह) को हाथी तथा सिरोपाव प्रदान किया। इस अवसर पर जहां-जहां राज्य की सेना गई, वहां-वहां ठाकुर रखजीतसिंह ने भी विद्यमाव रहकर अंग्रेज़ सरकार की अञ्जी सेवा की। विद्रोहियों के मुकावले में एक वार उसका भाई पद्मसिंह भी घायल हुआ। उस(रखजीतसिंह) का पुत्र जसवंतसिंह रिता की विद्यमानता में ही मर गया, परन्तु उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों पीछे उससे हीरसिंह का जन्म हुआ। वि० सं० १६२३ (ई० स० १८६६) में महाराजा सरदारसिंह ने रखजीतसिंह को पद्च्युत कर हीरसिंह को सांडवे का ठाकुर नियत किया और हाथी तथा सिरोपाव देकर उसका सम्मान बढ़ाया।

वि० सं० १६४४ (ई० स० १८८७) में महाराजा ड्रंगरसिंह का वेहांत हो गया। उस समय वर्तमान महाराजा साहब की बाल्यावस्था के कारण शासन-कार्य के लिए रीजेंसी कौंसिल बनाई गई, जिसका ठाकुर हीरसिंह भी एक सदस्य बनाया गया। ठाकुर हीरसिंह के तीन पुत्र हुकम सिंह, देवीसिंह श्रीर उदयसिंह हुए, पर उन तीनों की ही उसके जीवन काल में मृत्यु हो गई। इसलिए वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में उस (हीरसिंह )का देहांत होने पर उसके चाचा दूलहसिंह का पुत्र मोतीसिंह सांडवे का स्वामी हुआ, किंतु उसकी भी वि० सं० १६८० (ई० स० १६२३) में नि:संतान मृत्यु हो गई। तब गांव सैकने के ठाकुर वैरिशालसिंह का दूसरा पुत्र जीवराजसिंह उस(मोतीसिंह)का उत्तराधिकारी होकर सांडवे का स्वामी हुआ। नियमानुसार महाराजा साहच ने उसकी हवेली पर जाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी की।

ठाकुर जीवराजिसेंह का जन्म वि० सं० १६६४ फाल्गुन वि६ ११ (ई० स० १८७६ ता० १७ फ़रवरी) को हुआ। प्रारंभिक शिला वीकानेर के वाल्टर नोवल्स स्कूल (अब हाई स्कूल) में प्राप्त करने के अनन्तर वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६) में वह १३ वीं शेखावाटी रेजिमेंट में डाइरेक्ट कमीशन की जगह भरती हुआ। ई० स० १६०१-२ में सीमा-प्रान्त के वज़ीरिस्तान की लड़ाई में वह अपनी रेजिमेंट के साथ गया, जहां का तमग्रा उसे मिला। फिर वर्तमान महाराजा साहव ने उसको वहां से बुलाकर वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) में अपना ए० डी० सी० नियत किया तथा अपने यहां की पैदल सेना (जो अब सावूल लाइट इनफेंट्री कहलाती हैं) का असिस्टेंट कमांडेंट बनाकर कैंप्टेन की उपाधि दी। इसके दो वर्ष पीछे इनकी यूरोप-यात्रा के समय भी वह इनके साथ रहा।

हैं० स० १६०६ (वि० सं० १६६६) में गंगा रिसाले (केमल कोर) के असिस्टेंट कमांडिंग ऑफ़िसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। उसी वर्ष उसकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर महाराजा साहव ने अपनी वर्ष गांठ पर लाखगुसर का ठिकाना जागीर में देकर उसकी ताज़ीम और पैर में स्वर्णाभूपण पहने का सम्मान प्रदान किया। ई० स० १६११ (वि० सं० १६६८) में महाराजा साहव स्वर्गवासी श्रीमान सम्राट् जॉर्ज पञ्चम के राज्याभिषे कोत्सव में सिमालित होने के लिए पुनः लंडन गये। उस समय भारत के देशी राज्यों से फ़्रोजी अफ़सर भी वहां बुलाये गये थे, इसलिए इन्होंने वीकानेर-राज्य की तरफ़ से जीवराजसिंह को लंडन मेजा। वहां उसे स्वयं सम्राट् ने अपने हाथ से राज्याभिषेकोत्सव का पदक (Coronation Medal) प्रदान किया। तदनंतर ई० स० १६११ में ही उक्त सम्राट् ने भारत में श्राकर दिल्ली में राज्याभिषेकोत्सव का दरवार किया। उस श्रवसर पर भी वह महाराजा के साथ उपस्थित रहा और उसे दिल्ली दरवार का पदक मिला। उसी वर्ष वह गंगा रिसाले का कमांडिंग ऑफ़िसर नियत होंकर मेजर बनाया गया। ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७१) में यूरोग में जिस युद्ध का सूत्रपात

श्रास्ट्रिया ने किया था, जर्मनी ने उसमें सिम्मिलित होकर उसे विश्वच्यापी महासमर का रूप दे दिया। ऐसी दशा में श्रंग्रेज़ सरकार को भी बाध्य होकर उसमें भाग लेना पड़ा। महाराजा साहव ने श्रंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ श्रपनी सेना रण्चेत्र में भेजी श्रीर स्वयं भी फ्रांस के रण्चेत्र में पहुंचे । उस समय ठाकुर जीवराजांसंह गंगारिसाले के साथ मिश्र (Egypt) के मोर्चे पर भेजा गया, जहां उसने कई लड़ाइयों में बड़ी वीरता श्रीर रण्-कौशल का परिचय दिया, जिसकी श्रंग्रेज़ सरकार के उच्च श्रफ़सरों—लफ़टेनेंट जेनरल सर मैक्सवेल, कमांडर-इन-चीफ़ इजिप्शियन फ़ोर्सेज़, सर ए० टी० मरे श्रादि—ने श्रपनी रिपोटों में बड़ी प्रशंसा की।

स्वेज़ नहर, ट्रिपोलिक वाउन्डरी, मेडिटरेनियन सी कोस्ट और पैले-स्टाइन में गंगा रिसाले ने वहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किये, जिनकी श्रंग्रेज़ सरकार ने वही प्रशंसा की। इस युद्ध के समय की गई सेवाओं के उपलद्य में महाराजा साहच ने ठाकुर जीवराजसिंह को ई० स० १६१४ (वि०सं० १६७२) में लेफ्टेनेंट कर्नल का श्रोहदा प्रदान किया। श्रंग्रेज़ सरकार कीतरफ़ सेउसको युद्ध के तीन भिन्न-भिन्न तमरे (War Medals) मिलने के श्रांतिरिक्त ई० स० १६१६-१७ में क्रमशः 'वहादुर' श्रोर 'सरदार वहादुर' तथा 'श्रो० वी० ई०' (श्रांडर श्रॉव् दि ब्रिटिश इंडिया, क्रमशः दितीय और प्रथम श्रेग्री) की उपाध्यां मिली। इनके श्रांतिरक्त उसे सर्वियन सरकार की श्रोर से श्रांडर श्रॉव् दि सर्वियन व्हाइट ईगल' (चतुर्थ श्रेग्री) का सम्मान भी प्राप्त हुआ।

ई० स० १६१७ (वि० सं०१६७४) में महाराजा साहच वार केविनेट में श्रारीक होकर वीकानेर लीटे, तब युद्धचेत्र सेठाकुर जीवराजासिंह को भी श्रापने साथ ले आये। इसके थोड़े दिनों वाद ही जब ठाकुर हरिसिंह गंगारिसालें को देखने के लिए इजिप्ट गया, उस समय जीवराजासिंह स्थानापन्न मिलिटरी मेम्बर नियत होकर 'बीकानेर वार बोर्ड' की कार्यकारिएी सभा का सदस्य और चीफ़ रिक्टिंग ऑफ़िसर बनाया गया। पिछले दोनों पदों का कार्य वह युद्ध की समाति तक करता रहा। उसी वर्ष महाराजा साहब ने उसकी 'मास्टर श्रॉव् सेरिमनीज़' बनाकर 'कर्नल' का श्रोहदा प्रदान किया। युद्ध समाप्त हो जाने पर इन्होंने उसकी युद्ध के समय की हुई सेवाश्रों की कद्र कर उसकी जागीर में वृद्धि की।

युद्ध समाप्त होने पर जब संधि-सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए महाराजा साहव यूरोप गये, उस समय ठाकुर जीवराजसिंह भी इनके साथ गया। महाराजा ने उस(ठाकुर जीवराजसिंह) की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे 'विगेडियर-जेनरल' की उपाधि प्रदान की तथा ई० स० १६२० (वि० सं० १६७७) में अंग्रेज़ सरकार ने उसकी 'सी० वी० ई०' (कमांडर ऑव् दि आर्डर ऑव् विटिश एम्पायर) की उपाधि प्रदान की।

ई० स० १६२२ (वि० सं० १६७६) में महाराजा साहव इंग्लैंड गये, उस समय भी ये उसको 'चीक्र ऑव् दि स्टाफ्न' यनाकर अपने साथ ले गये। इसके एक वर्ष पीछे इन्होंने बीकानेर के किले और वड़े कारखाने के काम उसके सुपुर्द किये। तदनंतर वह देवस्थान का प्रवन्थक वनाया गया और ई० स० १६२४ (वि० सं० १६८१) में गेस्ट हाउसों का कार्य भी उसे सौंपा गया। इसके दो वर्ष बाद ई० स० १६२६ (वि० सं० १६८३) में वह धीकानेर में 'सरदार एडवाइज़री कमेटी' का सदस्य निर्वाचित किया गया।

जेनेवा (स्विट्ज़रलैन्ड, यूरोप) में होनेवाली लीग झॉच् नेशन्स (राष्ट्र-संघ) की वैठकों में सिम्मिलित होने के लिए ई० स० १६२४ में महाराजा साहव यूरोप गये, उस समय भी ठाकुर जीवराजसिंह 'चीफ़ ऑच् दि स्टॉफ़' की हैसियत से इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि० सं० १६५७ (ई० स० १६३०) में राष्ट्र संघ, राउंड टेचल कान्फरेंस तथा इंपीरियल कान्फरेंस में सिम्मिलित होने के हेतु महाराजा साहव पुन: यूरोप गये तथ भी वह 'चीफ़ ऑच् दि स्टॉफ' वनकर इनके साथ गया।

ई० स० १६३२ (वि० सं० १६८६) में ठाकुर जीवराजिस वीकानेर की 'राजसमा' का सदस्य चुना गया। इसके एक वर्ष पीछे स्वास्थ्य ठीक न रहने से उसने महाराजा साहव से निवेदन कर पेंशन प्राप्त की। उसी वर्ष अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर महाराजा साहव ने उसको अपनी सेना का श्रॉनरेरी मेजर जेनरल बनाया। पहले वह स्थानीय वाल्टर-छत राजपुत्र हितकारियों सभा का एक सदस्य था; किर उपसभापित का पद रिक्त होने पर वह उस पद पर नियत किया गया श्रीर इस समय वह बीकानेर की लेजिस्लेटिच श्रसेंच्ली का भी एक सदस्य है। ठाकुर जीवराजिसह ने सांडवे का स्वामी होने पर एक लाख रुपये ज्यय कर वहां के गढ़ को दुरुस्त करा कई नये भवन चनवाये तथा वहां लद्मीनारायण एवं देवी के मंदिर भी बनवा दिये हैं।

महाराजा साहय की ठाकुर जीवराज्ञसिंह पर पूर्ण छपा है। वि० सं० १६८६ और १६६३ (ई० स० १६३२ और १६३६) में दो वार इन्होंने सांडवे जाकर उसको गौरवान्वित किया है। परलोकवासी सम्राट् जॉर्ज पश्चम की रजत जयन्ती के श्रवसर पर ई०स० १६३४ (वि० सं० १६६२) में लालगढ़ में दरवार होने पर उसको रजत जयन्ती पदक दिया गया।

उसके तीन पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र खेतसिंह का विवाह उद्पुर के भूतपूर्व महाराणा फ़तहसिंह के भतीजे शिवरती के महाराज हिम्मतसिंह की पुत्री से हुआ है। उक्त विवाह के अवसर पर वर्त्तमान महाराणा सर भूपालसिंहजी ने उसको हाथी प्रदान कर सम्मानित किया।

ठाकुर जीवराजसिंह की' गणना चीकानेर राज्य के विश्वासपात्र और उच वर्ग के सम्मानित सरदारों में होती है। वह राजा और प्रजा का हितेषी सममा जाता है। अपनी असाधारण प्रतिमा के कारण ही उसने इतनी उच प्रतिष्ठा प्राप्त की है। राठोड़ों के योग्य ही सारे वीरोचित गुणों का उसमें समावेश है। वीर, साहसी, रणकुशल और नीतिज्ञ होने के साथ ही वह प्रखर चुद्धिशाली और उदार-वित्त व्यक्ति है। महाराजा साहब ने अक्टोबर सन् १६३७ में होनेवाले, अपने पचास वर्ष के शासन के, स्वर्ण जयन्ती महोत्सव में उसे वंशपरंपरा के लिए 'राजा' की उपाधि देकर सम्मानित किया है और वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३८) में उसको अपने यहां की एक्जिक्युटिव कौंसिल का एक सदस्य भी नियत किया है।

# गोपालपुरा

राव बीदा के प्रयोत्र राव गोपालदास की मृत्यु होने पर उसका पुत्र जसवन्तसिंह द्रोलपुर का स्वामी हुआ । उसने द्रोलपुर की सीमा में गोपालपुरा गांव बसाया और वहां ठिकाना वांधा, परन्तु थोड़े दिनों वाद ही उसकी जागीर भी चाहड़वास के स्वामी तेजसिंह ने दवा ली । तेजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रभान हुआ, जिसका देहान्त होने पर उसके पुत्र नारायणदासे की जागीर में गोपालपुरा और उसके चाचा रामचन्द्र की जागीर में चाहड़वास रहा । तेजसिंह के वंशज 'तेजसिंहोत वीदावत' कह-लाते हैं।

महाराजा सुजानसिंह के राज्यकाल में उस(सुजानसिंह) की अनुपिस्थित के समय जोधपुर के स्वामी अजीतसिंह ने बीकानेर पर चढ़ाई की। उस समय 'तेजसिंहोत वीदावत' विद्रोही थे, पर वे अजीतसिंह के शामिल न हुए। इसपर अप्रसन्न होकर अजीतसिंह ने गोपालपुरा के उाकुर कमेसेन को (जिसने इस दुष्कार्य में सहयोग देना स्वीकार न किया था) बंदी बना लिया। अन्त में जब अजीतसिंह असफल होकर जोधपुर लौटा, तब उसने कमेसेन को मुक्त कर दिया।

कर्मसेन के पीछे हरनाथसिंह, उदयसिंह और भोपालसिंह कमशः गोपालपुरा के स्वामी हुए। महाराजा रत्नसिंह के समय वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में लोदसर के वीदावत रूपसिंह का उत्पात बहुत बढ़

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] तेजसिंह [२] चन्द्रभान [१] नारायणदास [४] हिम्मतसिंह [\*] कमैंसेन [६] हरनाथसिंह [\*] उदयसिंह [\*] मोपालसिंह [\*] मंगलसिंह [\*0] इंगीरसिंह [\*2] देवीसिंह [\*2] रामसिंह [\*2] जगमालसिंह और [\*2] मानसिंह।

श्रीराम भीरमुंशी-रचित, 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स ऑव् बीकानेर' नामक पुस्तक में भोपालिसिंह की जगह गोपालिसिंह एवं इंभीरासिंह की जगह श्रमरासिंह नाम दिये हैं, किन्तु श्रन्य ख्यातों भादि में भोपालिसिंह श्रीर इंभीरासिंह नाम ही मिलते हैं।

गया। तब महाराजा ने उसपर सुराणा लालचन्द को सेना-सिहत भेजा। मारवाड़ में लड़ाई होने पर कितने ही सरदारों के साथ गोपालपुरे के टाकुर भोपालसिंह का छोटा पुत्र भारतिसह, बीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। तदनन्तर भोपालसिंह का ज्येष्ठ पुत्र मंगलसिंह वहां का स्वामी हुआ।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रहर में विद्रो-हियों का दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ गोपालपुरे के ठाकुर इंमीरसिंह (मंगलसिंह का पुत्र) ने भी पूरी-पूरी सहायता पहुंचाई। इम्मीरसिंह के बाद देवीसिंह गोपालपुरे का स्वामी हुआ, जिसके निः-सन्तान मरने पर उसके कुटुम्बी जसवन्तसिंह का पुत्र रामसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। रामसिंह के पीछे जगमालसिंह गोपालपुरे का स्वामी हुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर मानसिंह वहां का वर्त्तमान सरदारहै।

#### वाय

वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई हुई, उस समय श्रीरंग के पांचवे वंशधर पृथ्वीराज के छोटे पुत्र दौलतसिंहै ने राज्य की अच्छी सेवा की, जिसके बदले में महाराजा जोरावरसिंह ने उस(दौलतसिंह)को वाय की जागीर दी। उसके वंश के 'श्टंगोत बीका' कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] दौलतसिंह [२] बहादुरसिंह [३] पेमसिंह [४] रणजीतसिंह [४] शिवजीसिंह [६] जगमालसिंह [७] गोविन्दसिंह और [६] अमरसिंह।

<sup>&#</sup>x27;देशदर्पस्' में वाय के स्वामियों की जो वंशावली दी है, उसमें पेमसिंह के पूर्व दौलतिसिंह का नाम देकर उसके पूर्वीधिकारी का नाम बहादुरसिंह बतलाया है, परन्य मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में लिखित वाय के वंशवृत्त में क्रमशः दौलतिसिंह, बहादुरसिंह, चैनसिंह और पेमसिंह के नाम दिये हैं। नैग्सी की ख्यात के पीछे से बहाये हुए श्रंश (जि॰ २, पृ० ४११) में वाय के सरदारों की जो वंशावली दी है, उसमें दौलतिसिंह, बहादुरसिंह और पेमसिंह के नाम विये हैं, चैनसिंह का नाम नहीं है।

महाराजा गजसिंह की गद्दीनशीनी से नाराज़ होकर उसका वड़ा भाई अमरसिंह अन्य विद्रोही सरदारों से मिलकर जोधपुर के महाराजा अभयसिंह की सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ गया, तब महाराजा गजसिंह अपने संबंधियों एवं प्रमुख सरदारों के साथ शत्रुसेना का मुकावला करने के लिए गया। उस समय दौलतसिंह बीकानेर की सेना की हरावल में था।

वि० सं० १८०६ (ई० स० १७४२) में दिल्ली के वादशाह अहमदशाह ने महाराजा (गजसिंह) को 'राजराजेम्बर, महाराज-शिरोमिणि' का खिताब देकर सम्मानित किया। उस समय दौलतसिंह का एक पुत्र भोपतसिंह महाराजा के साथ विद्यमान था। वादशाह ने उसको भी सिरोपाव देकर सम्मानित किया। वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) में नौहर में सिक्खों का उपद्रव बढ़ने पर दौलतसिंह आदि कई प्रमुख व्यक्ति उधर का प्रबंध करने के लिए भोजे गये।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) की सिक्लों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में वीकानेरी सहायक सेना के साथ वाय का मंत्री भी गया था, जिसे लड़ाई की समाप्ति पर महाराजा ने सोने के कड़े और सिरोपाव पुरस्कार में दिये।

महाराजा सरदारसिंह के राज्य-काल में वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में अंग्रेज़ी सेना का विद्रोह हो गया, जो सारे भारत में फैल गया। उस समय महाराजा सरदारसिंह ने अपनी सेना सहित अंग्रेज़ सरकार को पूरी-पूरी मदद पहुंचाई। इस अवसर पर अन्य ठिकानों के समान वाय के स्वामी ने भी अञ्जी सेवा बजाई।

वर्तमान महाराजा साहव के सिंहासनारूढ़ होने पर वाय का ठाकुर जगमालसिंह रीजेंसी कोंसिल का सदस्य निर्वाचित किया गया। इस पद पर वह ई० स० १८६० (वि० सं० १६४७) तक रहा। उसंका उत्तराधिकारी गोविंदर्सिह हुआ।

उस( गोविंदसिंह )के पुत्र की उसकी विद्यमानता में ही मृत्यु हो

गई। इसिलिय गोविंदिसिंह के पश्चात् उसका पीत्र श्रमरसिंह वाय का ठाकुर हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

#### जसाणा

भटनेर से मही हयातकां महाराजा अनूपसिंह के समय सेना लेकर बीकानेर पर चढ़ा, उस समय उसका श्रीरंग (श्रृंग )के चौथे वंशधर खड़सेन से सिरसा में युद्ध हुआ, जिसमें वह (खड़सेन ) काम आया। इस सेवा के उपलक्ष्य में उसके पुत्र अमरसिंह को बि० सं० १७५१ (ई० स० १६६४) में यह ठिकाना मिला। उसके वंश के 'श्रुंगोत-बीका' कहलाते हैं।

महाराजा सुरतांसेंह के राज्य समय वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८) में वीकानर से दिल्ली वकील भेजकर विद्रोधी सरदारों का दमत करने के लिए अंग्रेज़-सरकार से सेना मंगवाई गई। इसपर जेनरल एलनर सरकारी फ्रीज लेकर बीकानेर गया। किर कई विद्रोधी सरदारों का दमन करने के उपरान्त वह सेना-सहित जसाखा गया। कुछ देर तक तो वहां के टाकुर अनूपसिंह ने अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया, पर पीछे से वह हार-कर शेखावाटी में भाग गया।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) में सिक्बों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर की सहायक सेना के साथ जसायो की तरफ़ से भोमसिंह भी था, जिसको लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिंह ने मोतियों का चौकड़ा और सिरोपाव पुरस्कार में दिये।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] अमरसिंह [२] साहिवसिंह [६] अवानीसिंह [४] संग्रामसिंह [४] अनुपर्सिह [६] जालसिंह [७] मेचसिंह [६] शक्तिसिंह [६] आहुँ लासिंह [१०] जयसिंह और [११] वीरेन्द्रसिंह।

मुंशी सोहनजाल रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में श्रामरसिंह के बाद जामसिंह का नाम दिया है, परन्तु 'ग्रुंहकोत नैकसी की ख्यात' श्रीर 'देशदर्पण' श्रादि में श्रमरसिंह के बाद जामसिंह का नाम नहीं है श्रीर साहिवसिंह का नाम ही दिया है, जैसा कि उपर के बंशकम-में दिखलाया है।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर के अवसर पर महाराजा सरदार्रासेंह के साथ अन्य ठिकानों के समान जसाणे के स्वामी ने भी अंग्रेज़ों को पूरी पूरी सहायता पहुंचाई।

महाराजा डूंगरासिंह के समय वि॰ सं॰ १६४० (ई॰ स॰ १८८३) में बीकानेर के कुछ सरदार विद्रोहाचरण में प्रवृत्त हो गये । तब जसाणे का स्वामी मेर्घासेह भी गिरफ़्तार किया जाकर पांच वर्ष के लिए देवली की छावनी में भेज दिया गया और उसकी-जागीर उसके पुत्र शक्तिसिंह के नाम कर दी गई।

शक्तिसिंह का उत्तरिधकारी उसका छोंटा भाई शाई लिसिंह हुआ। तद्नतर उसका पुत्र जयसिंह वहां का सरदार हुआ। उसने अजमेर के मेयो कॉलेज में शिला प्राप्त की. थी और फिर उसको चीकानेर राज्य में तहसील दारी का पद मिला। वह सरदार एडवाइज़री कमेटी का सदस्य और राज्य-सभा का मेंबर भी. था। वह होनहार और नीतिंक्ष होने के साथ ही उदार-चित्त व्यक्ति था। वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३७) में उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र चीरेन्द्रसिंह उसका उत्तरिधकारी हुआ, जो जसाये का वर्तमान ठाकुर है।

# जैतपुर

जैतपुर कें सरदार रावतीत कांधल राठोड़ हैं और उनकी उपाधि रावत है। वि॰ सं॰ १६४८ (ई॰ स॰ १६०१) में महाराजा रायसिंह ने मनोहरदास के पुत्र चंद्रसेन को जैतपुर का ठिकाना देकर ताजीम का

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] चंद्रसेन [२] देवीसिंह [३] ब्रर्जुनसिंह [१] स्रसिंह [१] स्वरूपसिंह [६] सरदारसिंह [७] ईग्वरीसिंह [८] कानसिंह [६] मुतासिंह [१०] माघवसिंह और [११] रूपसिंह।

मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में श्रर्जुनसिंह के स्थान में राजसी श्रीर स्रसिंह के स्थान में बनमालीसिंह नाम दिये हैं श्रीर कार्नासिंह को ईश्वरीसिंह के छोटे भाई श्रन्पसिंह का पुत्र बतलाया है।

सम्मान प्रदान किया । वादशाह श्रकवर की श्राघातुसार महाराजा रायिसह-द्वारा गुजरात की तरफ़ चढ़ाई होने पर श्रन्य सरदारों श्रादि के साथ चंद्रसेन भी विद्यमान था श्रीर वह उस लढ़ाई में काम श्राया ।

वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४७) में महाजन श्रीर भादा के ठाकुर वीकानेर राज्य के विरोधी होकर जोधपुर के महाराजा श्रभयसिंह को गर्जासिंह के भाई श्रमरसिंह का सहायक चनाकर यहां की सेना को वीकानेर पर चढ़ा लाये। कई मास्र के श्रसफल मोर्चे के बाद श्रमयसिंह ने गर्जासिंह श्रीर श्रमरसिंह के बीच राज्य श्राधा-श्राधा बांटने की शर्त पर संधि करने का प्रस्ताव किया, परंतु गर्जासिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया श्रीर शत्र-सैन्य से मुझावला करने को जा उटा। इस श्रवसर पर जैतपुर के रावत स्वक्रपसिंह ने श्रद्धुत बीरता दिखलाकर जोधपुर के सेनानायक रतनचंद भंडारी का पीछा किया श्रीर उसको वरकी के एक ही बार में मार डाला।

महाराजा स्रतिसिंह के समय वि० सं० १८६६ (ई० स० १७६६) में शे सोढता गांव में स्रतगढ़ का निर्माण होने पर उधर के मही उत्पात करने लगे। इसकी स्वना मिलने पर महाराजा ने कई प्रमुख जरदारों के साथ, जिनमें जैतपुरे की तरफ़ से रावत सरदारिसंह का भाई पद्मासिंह भी विद्यमान था, दो हज़ार सेना उनपर मेजी। उपर्युक्त सेना ने उनका दमन कर वहां के प्रवंध के लिए फ़तहगढ़ का निर्माण किया। वि० सं० १८६१। ई० स० १८०४) में सुराणा श्रमरचंद की श्रध्यत्तता में भटनेर पर सेना मेजी गई। इस सेना ने दुर्ग के भीतर घुसने की चेपा की, परंतु इस प्रयत्न में ७० सरदार मारे गये, जिनमें जैतपुर की तरफ़ का नैनसी सोढ़ा भी था।

वि० सं०१६१४ (ई० स०१८४७) के भारतन्यापी गदर के समय महाराजा सरदारसिंह के साथ अन्य ठिकानों के अतिरिक्त जैतपुर के सरदार ने भी अंग्रेज़ों की वड़ी, सहायता की।

रावत माधवसिंह का पुत्र रूपसिंह जैतपुर का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) स्रतगढ के वनवाये जाने का समय कहीं नि॰ सं॰ १८६२ श्रीर कहीं नि॰ सं॰ १८७२ भी मिलता है।

#### राजपुरा

राव जैतसी को युद्ध में मारकर जोधपुर के राव मालदेव ने वीकानेर राज्य पर श्रिधकार कर लिया । फिर उस( जैतसी) का पुत्र कल्याएमल सिरसा में राजगद्दी पर बैटा, जहां से उसका छोटा माई भीमराज दिल्ली में शेरशाह के पास गया श्रीर उसकी सहायता से उसने बीकानेर के गये हुए राज्य पर पीछा अपने माई का श्रिधकार करा दिया। इसपर राव कल्याएमल ने भीमराज को वि० सं० १६०२ (ई० स० १५४५) में मोमसर की जागीर श्रीर 'गई भूमि का वाहकू' का विरुद्ध देकर सम्मानित कियां। महाराज रायसिंह की वादशाह अक्रवर के समय गुजरात पर चढ़ाई होने पर जो सरदार मारे गये, उनमें भीमराज का पुत्र मारण(नौरंग) भी था। भीमराज के वंश के भीमराजोत बीका कहलाये। उसके सातवें वंशधर जोरावरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र हिम्मतिसंह को महाराजा गजसिंह के समय राजपुरा का ठिकाना मिला।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४१) की सिक्खों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर की सहायक सेना के साथ राजपुरे के ठाकुर ने भी अपनी जमीयत भेजी थी। लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिंह ने उक्त जमीयत के मुखिया को सोने के कड़े और सिरोपाव पुरस्कार में प्रदान किये।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र २०।

<sup>(</sup>२) वंशकम -- [१] मीमराज [२] नारायखडास (नोरंग) [३] रघु-नायसिंह [४] राजसिंह [१] प्रतापसिंह [६] रूपसिंह (श्रन्पसिंह) [७] जोरा-। वरसिंह [६] हिम्मतिसह [१] मुक्टंदिसह [१०] कल्याखिंह [११] वाघसिंह [१२] श्रमरिसंह [१३] विजयसिंह [१४] श्रमयसिंह [१४] दुर्जनशालसिंह [१६] नारायखर्सिंह श्रोर [१७] कुशालसिंह।

<sup>&#</sup>x27;देशदर्पेण' में हिम्मतसिंह के बाद मुकुंदसिंह का नाम न होकर श्रमरसिंह का नाम दिया है श्रीर उसके बाद क्रमण. कल्याणसिंह, वाघसिंह तथा विजयसिंह के नाम दिये हैं। बाघसिंह श्रीर विजयसिंह के बीच श्रमरसिंह का नाम नहीं है।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतच्यापी गदर में श्रंथ्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा सरदारसिंह के साथ राजपुरे के सरदार ने भी श्रपनी जमीयत भेजकर महाराजा श्रीर श्रंथ्रेज़ सरकार के प्रति राजमिक प्रकट की।

टाकुर नारायणसिंह का दत्तक पुत्र कुशलसिंह राजपुरे का वर्तमान सरदार है।

# कुंभाणा

राव ल्याकर्ण का एक कुंवर रत्नसिंह था, जिसके छुठे वंशधर अभयसिंह के दो पुत्र भीमसिंह और केसरीसिंह हुए । केसरीसिंह को महाराजा अनूपसिंह के समय कुंभाणा की जागीर और ताज़ीम मिली। उसके वंशज रत्नासिंहोत वीका कहलाते हैं।

महाराजा स्रतिसिंह ने अपने राज्यकाल में सोढल गांव में अपने नाम से स्रतगढ़ का कस्या आवाद कराया और वहां गढ़ वनवाया, जिसका कार्य कुंभाणे के ठाकुर-द्वारा ही हुआ था।

महाजन के टाकुर वैरिशाल श्रीर कुंभाणे के टाकुर लालखिंह के बीच वैर होने के कारण लालखिंह ने वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में वैरिशाल को मार डाला। इस श्रपराध के कारण महाराजा रत्निसिंह ने कुंभाणे की जागीर ज़न्त कर ली, जिसपर वह (लालखिंह) विद्रोही होकर श्रास-पास के गांवों में लूट-मार करने लगा। पीछे से महाराजा ने उसके श्रपराध जमा कर उसकी जागीर पुनः उसको वहाल कर दी।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] केसरीसिंह [२] जोरावरसिंह [३] चैन सिंह [७] किशनसिंह [२] जालसिंह [६] गीगसिंह [७] मेवसिंह श्रीर [=] दौलत-सिंह (दलसिंह)।

मुंशी सोइनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में चैनसिंह के स्थान में मानसिंह एवं गीगसिंह को गंगासिंह लिखा है। कुछ जगह गीगसिंह को गिरधारीसिंह भी लिखा मिलता है।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) की लाहौर की सिक्खों के साथ की श्रंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेरी सहायक-सेना के साथ कुंभाणे का मंत्री भी गया था, जिसे युद्ध समाप्त होने पर महाराजा रत्नसिंह ने सिरो-पाव श्रादि पुरस्कार में दिये।

भारतव्यापी ग्रदर के दमन में (वि० सं० १६१४ = ई० स० १८४७) महाराजा सरदारसिंह के साथ कुंभाणे के ठाकुर ने भी श्रव्छी सेवा की।

वहां का वर्तमान सरदार राव वहादुर दौलतिसह, ठाकुर मेघसिंह का पुत्र है। उसकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई है। वह वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१४) में राज्य-सेवा में प्रविष्ठ हुआ और इस समय 'मुसाहिव जासगी' (मास्टर ऑव् दि हाउसहोल्ड) के पद पर नियुक्त है। ई० स० १६२७ (वि० सं० १६८४) में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसकी 'राव बहादुर' का जिताब मिला। उसकी उत्तम सेवाओं की क़द्र कर वर्तमान महाराजा साहब ने उसकी तक़्तपुरा तथा बेरावास गांव और प्रदान किये हैं।

# जैतसीसर

यह ठिकाना सर्वप्रथम पंवार (परमार) सुलतानसिंह के पुत्र जैतसी को महाराजा जोरावरसिंह के राज्य-काल में मिला था। पीछे से महाराजा स्रतसिंह के समय जैतसी के पीत्र माधोसिंह को ताज़ीम का सम्मान-मिला। पहले उनका निवास-स्थान अजमेर इलाके के श्रीनगर में था, परंतु रिश्तेदारी के कारण वाद में वे वीकानेर चले गये। उनकी गणना

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] सुजतानासेंह [२] जैतासिंह [२] वेसरीसिंह [४] माधोसिंह [४] चांदसिंह [६] दीपसिंह [७] उत्तमसिंह [६] किशनसिंह [६] विशालसिंह और [१०] जोरावरसिंह ।

<sup>(</sup>२) श्रीराम मीरसुंशी-रचित 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स श्रॉव् बीकानेर' नामक पुस्तक में महाराजा गजसिह के समय वि॰ सं॰ १८२१ (ई॰ स॰ १७६४) में जैतसिंह के पुत्र नेसरीसिंह को जैतसीसर मिलने का उन्नेख हैं।

परसंगियों में है। ठाकुर विशालसिंह का पुत्र जोराधरसिंह वहां का वर्त-मान सरदार है।

### चाड़वास

यह ठिकाना राव वीदा के प्रपीत्र गोपालदास ने अपने एक पुत्र तेजिंसिंह को दिया था। फिर उसको महाराजा रायसिंह के समय में राज्य की तरफ़ से ताज़ीम जदान की गई। उसके वंशधर तेजिंसहोत वीदा कहलाते हैं।

तेजसिंह के बाद क्रमशः रामचंद्र, प्रतापसिंह, प्रेमसिंह, मुकुंदसिंह, विजयसिंह श्रीर वहादुरसिंह चाड्वास के खामी हुए।

क्षि० सं० १८२० (ई० स० १७६३) में राज्य की सेना की दाउदपुत्रों तथा जोहियों पर चढ़ाई होने के समय उसके साथ चाड़वास की जमीयत भी गई थी। बहादुरसिंह का पुत्र पृथ्वीसिंह हुआ।

वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में चाड़वास का गढ़ महाराजा स्रतिसंह की आहातुसार गिरवाया गया, जिससे वहां का स्वामी राज्य का विरोधी वन गया। अतपव जब वि० सं० १८७३ (ई० स० १८१६) में चूक के टाकुर पृथ्वीसिंह ने अपनी जागीर पर अधिकार करने के लिए लड़ाई की तो वह भी उसका पच्चपाती हो गया। अंत में महाराजा रन्नसिंह के समय वि० सं० १८८८ (ई० स० १८३१) में डूंडलोट तथा मंडावा (जयपुर

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] सेनसिंह [२] रामचन्द्र [६] प्रतापसिंह [४] पेमसिंह [४] मुकुंदसिंह [६] विजयसिंह [७] बहातुरसिंह [६] पृथ्वीसिंह [६] संप्रामसिंह [१०] ज्ञानसिंह (गेनसिंह) [११] जवाहरसिंह [१२] मानसिंह और [१३] नैतसिंह।

<sup>(</sup>२) गड़ी गिराये जाने का कारण ठाकुर बहादुरसिंह-लिखित 'बीदावतों की ख्यात' (जि॰ २, पृ॰ ७७२) में इस तरह लिखा है कि गोपालपुरा के ठाकुर मोपालसिंह के यह कहने पर कि चाड़वास के स्वामी की मदद के कारण चूरू पर श्रिधकार होना कठिन है, महाराजा सूरतिसिंह ने चाड़वास पर सेना मेजकर वहां का गढ़ गिरवा दिया।

राज्य) के सरदारों के प्रार्थना करने पर महाराजा रत्नसिंह ने पृथ्वीसिंह के पुत्र संग्रामसिंह का अपराध समा कर दिया और उसकी जागीर उसे सौंप दी। इस अवसर पर उससे दंड के चालीस हज़ार रुपये भी वस्तूल किये गये।

वि० सं० १२०२ (ई० स० १८४४) की लाहाँर की सिक्सों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में चाड़वास से वीदावत वक्रतावर सिंह भी वीकानेरी सहायक सेना के साथ गया था। लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा ने उसे सिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रहर में महाराजा सरदारसिंह के साथ चाड़वास के ठाकुर संग्रामसिंह ने अपने पुत्र झानसिंह को भेजा, जिसने महाराजा की आझा में रहकर अञ्जी सेवा की।

ठाकुर संग्रामसिंह का देहांत होने पर ज्ञानसिंह चाड़वास का स्वामी हुआ। उसका पुत्र जनाहिरसिंह श्रोर जनाहिरसिंह का मानसिंह हुआ, जिसका पुत्र जैतसिंह चाड़वास का वर्तमान सरदार है।

#### मलसीसर

चाड़वास के ठाकुर ।तेजिंसिंह के पुत्र रामचंद्र का दूसरा वेटा भागचंद्र था, जिसके पुत्र कीर्तिसिंह ने अपने लिए मलसीसर का ठिकाना कायम किया । उसके पीत्र वस्त्तिसिंह को महाराजा गजसिंह ने उस( वस्त्रिसिंह ) के पिता नाहरसिंह की विद्यमानता में ही यह ठिकाना छोर वि० सं० १८४१ ( ई० स० १७८४ ) में ताज़ीम प्रदान की । उसके चंदा के तेजिसिंहीत वीदा कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] कीर्तिसिंह [२] माहरासिह [३] चन्तिमिह [४] ईश्वरीसिह [४] रद्युनाथसिह [६] कान्हसिह [9] रण्जीतिसिह और [x] देवीसिंह।

महाराजा गजिसहि-द्वारा मलसीसर प्राप्त होने पर बक्तसिंह ने वहां गढ़ चनवाया। उसका उत्तराधिकारी ईश्वरीसिंह हुआ, जिसके पुत्र रघुनाथसिंह की अपने पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु हो जाने पर उस-(ईश्वरीसिंह)के पुत्र कान्होंसिंह को मलसीसर की जागीर मिली।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रद्र के दमन में महाराजा सरदारसिंह के साथ मलसीसर के ठाकुर रणजीतसिंह (कान्हसिंह का पुत्र) ने भी अपनी जमीयत भेजी । रणजीतसिंह का पुत्र देवीसिंह मलसीसर का वर्तमान सरदार है।

### इरासर

राव वीदा के प्रपीत गोपालदास के पुत्र जसवंतसिंह का वेटा पृथ्वीराज हुआ, जिसके वंश के पृथ्वीराजोत वीदा कहलाये। पहले उनकी जागीर वाहेला, अण्लीसर आदि स्थानों में रही। पीछे से महाराजा सुजानसिंह के समय पृथ्वीराज के प्रपीत्र थानसिंह को राज्य के विद्रोही सरदार तेजसिंहोत वीदा विहारीदास को मारने की सेवा के प्यज़ में अष्टारह गांवों के साथ हरासर का ठिकाना ताज़ीम-सहित मिला।

वि० सं० १७६६ ( ई० स० १७३६ ) में जोधपुर के महाराजा अभय-सिंह की बीकानेर पर चढ़ाई हुई। उस समय इरासर के सरदार तथा सैनिक आदि भी बीकानेर के किले में थे और उन्होंने अच्छी सेवा की।

महाराजा गर्जासंह ने वि० सं• १८२६ (ई० स० १७७२) में रावतसर के स्त्रामी पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, परंतु यह काम बीदावतों के अपने हाथ में ले-लेने पर उक्त महाराजा ने स्वयं वहां जाना स्थगित कर

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] थानसिंह [२] देवीसिंह [३] मोहनसिंह [४] बुधसिंह [४] जनमणसिंह [६] मोतीसिंह [७] रखजीतसिंह [६] रघुनाथसिंह [६] स्रानन्दसिंह और [१०] जीवराजसिंह।

दिया। इस अवसर पर जिन वींदावतों ने यह कार्य अपने ज़िम्मे लिया, उनमें धानसिंह का पुत्र देवीसिंह भी शामिल था। देवीसिंह के दो पुत्र थे, जिनमें से मोहनसिंह उसका उत्तराधिकारी रहा और छोटे पुत्र हरिसिंह के वंशध्य सारोठिया के स्वामी हुए। मोहनसिंह के पीछे बुधिसिंह और लक्ष्मणीसिंह कमशः हरासर के स्वामी हुए। महाराजा रत्नसिंह के समय दो वर्ष (वि० सं० १६०२ से १६०४ = ई० स० १८४४ से १८४७) तक लक्ष्मणिसिंह हरासर के ठिकाने से वंचित रहा और वह ठिकाना सारोठिया के नाहरसिंह (उपर्युक्त हरिसिंह का पीत्र) को दे दिया गया, परन्तु फिर महाराजा ने हरासर लक्ष्मणिसंह को ही दे दिया। वि० सं० १६०२

(१) वंशकम—[१] हरिसिंह [२] जवानीसिंह [१] नाहरसिंह [४] नवलसिंह [१] शिवनाथसिंह और [६] जीवराजसिंह।

सारोडिया के ठिकाने में सारोडिया, मारोडिया और कादिया नामक तीन गांव हैं। सारोडिया की जागीर हरिसिंह के पौत्र नाहरसिंह की प्राप्त हुई। नाहरसिंह, सिपाही-विदोह के समय श्रंग्रेज़-सरकार की सहायतायें बीकानेर की जो सेना गई उसमें समिनित्तत था। महाराजा रत्नसिंह ने उसकी हरासर का सरदार भी नियत किया था, परंतु दो वर्ष बाद ही वह ठिकाना पुनः वहां के सरदार स्वस्मयासिंह को ही मिल गया। नाहरसिंह के पुत्र नवलसिंह के संतात न थी, जिससे शिवनायसिंह, नवलसिंह का दक्तक जाकर वहां का ठाकुर हुआ। शिवनायसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जीवराजसिंह हुआ, जिसके अधिकार में हरासर के श्रतिरिक्त सारोडिया का ठिकाना भी है।

ठाकुर जीवराजासिंह ने वाल्टर नोवल्स हाई स्कूल में शिचा प्राप्त की श्रीर फिर वह महाराजा सर गंगासिंहजी के राज्य-समय वि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) में हूंगर जान्सक़ें में जमादार नियत हुआ। तदनन्तर महाराजा साहय ने वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२८ नवंबर) में उसको अपना ए० डी० सी० बनाकर कप्तान की (ई० स० १८४४) में लाहीर के सिक्खों के साथ की श्रेयेजों की लड़ाई में

उपाधि प्रदान की । वि॰ सं० १६८७ ( ई॰ स॰ १६३० ग्रगस्त ) में लीग बॉव नेशन्स की जेनेवा में बैठक हुई, उस समय महाराजा साहव मारत सरकार के प्रतिनिधि होकर वहां गये श्रीर वहां से इंपीरियल कान्फ्ररेस, लंडन में सम्मिलित हुए । इन दोना श्रवसरा पर जीवराजासिंह इनक साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि॰ सं॰ १६८८ ( ई॰ स॰ १६३१ ) में जब महाराजा साहब का राउंड टेबल कान्फरेस में भाग जैने के लिए जंडन जाना हुआ, उस समय भी वह इनके साथ गया । सारोठिया ठिकाने के सरदार की व्यक्रिगत रूप से पहले ताज़ीम थी, परतु वर्तमान महाराजा साहव ने जीवराजसिंह की कार्य-कुशलता से प्रसन्न होकर वि॰ स॰ १६६६ (ई॰ स॰ १६३२) में अपनी वर्ष गांठ पर उसको वंश-परंपरा के लिए ताज़ीम का सम्मान दिया श्रीर उसी वर्ष उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी नियत किया। इसके एक वर्प बाद वह बीकानेरी सेना मे मेजर बनाया गया। वि॰ सं॰ १९६१ (ई॰ स॰ १९३४) सें वह मिलिटरी सेक्रेटरी बनाया गया । स्वर्गीय सम्राट जॉर्ज पञ्चम की रजत-जयन्ती पर वि० सं० १६६२ ( ई॰ स॰ १६३४ ) में महाराजा साहब इंग्लैंड गये, तब भी वह उनके साथ था । उसकी उत्तम कारगुज़ारी और कर्मनिष्टा से प्रसन्न होकर वि॰ सं॰ १६६३ (ई० स० १६३६ ) में सम्राट जॉर्ज छठे की वर्ष-गांठ पर उसको स्रंप्रेज सरकार की तरफ़ से 'राव वहादुर' का ख़िताव मिला। ईं॰ स॰ १६३७ (वि॰ सं॰ १६६४) के मार्च मास मे सम्राट् जॉर्ज छठे के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिखित होने के लिए महा--राजा साहब लंडन गये। उस समय वह चीफ़ झॉव दि स्टॉफ़ की हैसियत से इनके साथ था । इंग्लैंड से लौटने पर उसी वर्ष इन्होने उसको 'मास्टर त्राव् सेरिमनीज़' नियत किया श्रीर श्रपनी स्वर्ण-जयंती पर उसे लेप्नटेनेंट-कर्नल का ख़िताव, तथा 'बैज़ झॉव् श्रानर' प्रदान कर उसकी जागीर में वृद्धि की। वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३८) के फ़रवरी मास में हरासर के ठाकुर ग्रानंदसिंह की नि.संतान मृत्यु होने पर महाराजा साहब ने उसको वहां का इक़दार समक हरासर का ठिकाना भी उसको प्रदान कर दिया है।



लेफ्टेनेंट-कर्नल राववहादुर ठाकुर जीवराजसिंह [ हरासर ]

चीकानेर की सेना के साथ ठाकुर लदमण्सिंह ने भी अपने मंत्री को जमीयत के साथ भेजा। युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा ने अन्य सरदारों के समान ' हरासर के मंत्री को भी सिरोपाव आदि दिये।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५७) के भारतव्यापी ग्रहर के समय महाराजा सरदारसिंह के साथ ठाकुर त्वस्मण्सिंह ने भी विद्रोहियों के दमन में पूरी मदद पहुंचाई।

लक्सण्सिंह के पीछे मेतीसिंह और रणजीतसिंह क्रमशः हरासर के ठाकुर हुए। रणजीतसिंह की निःसंतान मृत्यु होने पर रघुनाथसिंह दत्तक लिया गया। उसका पुत्र आनंदिसिंह भी निःसंतान मर गया। तव महाराजा साहब ने उस खान पर सारोठिया के लेक्ट्रेनेंट कर्नल राव बहाउर ठाकुर जीवराजसिंह को उसका उत्तराधिकारी नियत किया, जो वहां का वर्तमान सरदार है। उसका प्रारम्भिक हाल ऊपर पृष्ठ ६६१ के टिप्पण में आ गया है। महाराजा साहब ने उसे अपनी राजसभा का मेम्बर नियत करने के अतिरिक्त ई० स० १६३६ (वि० सं० १६६६) के मई मास में कन्ट्रोलर ऑव् दी हाउसहोहड (मुसाहिव खासगी) के यह पर नियत किया है।

इस समय वह मास्टर आँव् सेरिमनीज़, मिलिटरी सेकेटरी और कन्टोलर ऑव् दी हाउसहोल्ड की जगहों का काम करता है।

वह कर्तव्यपरायण्, तीव वुद्धिवाला, विचारशील श्रीर महाराजा साहव का विश्वास-भाजन है।

## लोहा

राव वीदा के पीत्र स्रा ने श्रपने भाइयों से पृथक् होकर गांब सांवितया में श्रपना ठिकाना वांधा था। जब जैसलमेर के महारावल की श्राह्मा से जैसलमेर इलाक़े के सिरड़ां के भाटी मेहाजल श्राह्म राज्य की गन-गौर को लेकर चले गये तो उपर्युक्त स्रा के पुत्र संगारसिंह के येटे लासण्सिंह ने भाटियों से लड़ाई की श्रीर मेहाजल को मारकर वह राज्य की गनगीर को ले श्राया । इस सेवा के बदले में महाराजा कर्णसिंह के समय वि० सं० १६=६ (ई० स० १६३२) में उसको ताज़ीम-सहित लोहा की जागीर मिली। उसके वंशधर संगारोत बीदा कहलाते हैं।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १=४७) के भारतच्यापी ग्रदर के दमन करने में महाराजा सग्दार्गसंह के साथ लोहा के जागीरदार कीरतसिंह ने भी बड़ी सहायता पहुंचाई।

कीरतसिंह के पीछे क्रमशः ईश्वरीसिंह, वार्घोसह और मेर्घोसह लोहा के स्वामी हुए। मेर्घासह का उत्तराधिकारी ठाकुर वतदेवसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

# खुड़ी

राव वीदा के पाँच सूरा के पुत्र संगारसिंह के एक पुत्र किशनसिंह ने खुड़ी में ठिकाना बांधा। फिर महाराजा कर्णसिंह ने वि० सं० १६६६ (ई० स० १६३=) में उसे ताज़ीम प्रदान की। उसके वंश के बीदावत संगारीत कहलाते हैं।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतच्यापी ग्रदर के दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ खुड़ी के ठाकुर चिमनसिंह ने भी अच्छी सेवा की । ठाकुर चिमनसिंह के कोई संवान न थी, इसलिए उसने

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] लाखणसिंह [२] देवीसिंह (देवीदास) [३] फ़तहसिंह [४] बफ़्तसिंह [१] बैरिशाल [६] मवानीसिंह [७] पृथ्वीसिंह [=] कीरतसिंह [६] ईश्वरीसिंह [१०] बाघसिंह [११] मेघसिंह श्रीर [१२] बलदेवसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशक्रम—[ १ ] किशनसिंह [ २ ] कुंभकर्य [ ३ ] फ़तहसिंह [ ४ ] जोरावरसिंह [ 2 ] इन्द्रमान [ ६ ] विजयसिंह [ ७ ] गुमानसिंह [2 ] हजूत (हजुमन्तसिंह ) [ 2 ] शिवसिंह [ 2 ] चिमनसिंह और [ 2 2 ] दुर्जनिसिंह ।

अपने जीवन-काल में ही अपने पितृज्य रिड्मलसिंह के पुत्र दुर्जनसिंह को गोद ले लिया था। अतएव उस( चिमनसिंह) का देहांत होने पर दुर्जनसिंह खुड़ी का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

## कनवारी

राव बीदा के पौत्र सूरा का एक पुत्र संगारसिंह था, जिसके चतुर्थ संशाधर बख़्तसिंह के दो पुत्र हुए, जिनमें से छोटे दीपसिंह को महाराजा गजसिंह के समय वि० सं० १८३६ (ई० स० १७७६) में कनवारी की जागीर और ताज़ीम मिली। उसके वंशज संगारोत बीदा कहलाते हैं।

दीपसिंह के पश्चात् क्रमशः हरनाथसिंह श्रीर दलेलसिंह वहां के स्वामी हुए। हरनाथसिंह के समय कई वर्षों तक कनवारी की जागीर उसके हाथ से निकलकर लोहा के साथ मिल गई थी। फिर दलेलसिंह (हरनाथसिंह का उत्तराधिकारी) ने महाराजा स्रतसिंह की श्राहा से उसे श्रपने क़ब्ज़े में किया।

वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में दहेवा का ठाकुर स्रजमल विद्रोही हो गया और उसने अग्रेज़ी इलाक़ के गांव वैल का थाना लृटा। अंग्रेज़ी सेना के चढ़ आने पर वह (स्र्जमल) वीदावतों के इलाक़ में भाग गया। तब राज्य की सेना उसपर भेजी गई। स्रजमल ने एक के वाद इसरी, इस तरह कई गढ़ियों में भागकर प्राण बचाये। राज्य की सेना ने हर जगह उसका पीछा कर सब गढ़ियां नप्र कर दी। उनमें कनवारी की गढ़ी भी राज्य की सेना ने नप्र की और वहां राज्य का अधिकार हो गया। पीछे से दलेलिस हा अपराध स्नमा कर उसकी कनवारी का ठिकाना दे दिया गया। तदनंतर मानसिंह वहां का स्वाभी हुआ।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारतव्यापी ग्रदर के दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ कनवारी के ठाकुर शक्तिसिंह

<sup>(</sup>१) वंगक्रम—[१] दीपसिंह [२] हरनाथसिंह [३] दलेलसिंह [४] मानसिंह [ $\xi$ ] श्रक्तिसिंह [६] अगरसिंह श्रीर [७] चन्द्रसिंह ।

( सगतसिंह, मानसिंह का पुत्र ) ने भी श्रच्छी सहायता पहुंचाई ।

शक्तिसिंह का पुत्र मुकंदिसह पिता की विद्यमानता में ही गुज़र गया, इसिलए मुकंदिसिंह का पुत्र अगरिसेंह अपने दादा का उत्तराधिकारी हुआ। उसका पुत्र टाकुर चंद्रसिंह कनवारी का वर्तमान सरदार है। प्रारंभिक शिचा वाल्टर नोवल्स (हाई) स्कृल में प्राप्त करने के अनन्तर उसने अजमेर के मेयो कॉलेज में उच्च शिचा प्राप्त की। वह 'होम सेकेटरी' और पीछे से 'असिस्टेन्ट कन्ट्रोलर ऑव् दि हाउसहोल्ड' के पद पर काम कर चुका है।

## सारूंडा

राव वीका का एक चाचा मंडलाँ था, जो उस(वीका)के जोधपुर का स्वत्व त्यागकर जांगल देश जाने पर उसके साथ ही चला गया था। राव बीका ने अपने जीवन-काल में वि० सं० १४४१ (ई० स० १४६४) में उसे साकंडा की जागीर प्रदान की। उसके वंशज मंडलावत कहलाते हैं।

बीदा का द्रोणपुर पर पुनः श्रधिकार करा देने के लिए बीकानेर से जो सेना राव बीका के साथ गई, उसमें उसका चाचा मंडला भी शामिल था। फिर राव जोधा की मृत्यु होने पर जब राव बीका ने पूजनीक चीज़ें

'देश-दर्पण' में जोगीदास, मनोहरदास, शक्किसिंह और मनरूपसिंह के नाम कमपूर्वक दिये हैं तथा जोगीदास से ही वंशावली आरम्म की है। 'धार्य-आरूपान-करपट्टम' के लेखक ने भी यही कम रक्खा है। मुशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में सांईदास के बाद संसारचन्द्र का नाम नहीं है और महेशदास के पीछे हिम्मतसिंह का नाम देकर जैतसिंह के बाद बहादुरसिंह का नाम दिया है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] मंडला [२] सांईदास [३] संसारचन्द्र [४] दूदा (द्दसिंह) [४] महेशदास [६] जसवन्तिसह [७] मनोहरदास [८] शक्किसिंह [६] जोगीदास [१०] मनरूपासह [११] इन्द्रसिंह [१२] केसरीसिंह [१३] ज़ाजिमसिंह [१४] ईश्वरीसिंह [१४] जैतसिंह [१६] नाहरसिंह [१७] रस्प्रजीतसिंह [१८] मैंकिसिंह और [१६] विशाजिसह [

लाने के लिए जोधपुर पर चढ़ाई की, उस समय भी मंडला ससैन्य उसके साथ था।

दहेवा आदि कई ठिकानों के छरदारों के विद्रोही हो आने पर राव लूणकर्ण ने उनका दमन करने के लिए ससैन्य प्रस्थान किया। अन्य प्रमुख ठिकानों के सरदारों के अतिरिक्त इस सेना के साथ सांकंडे का महेशदाल भी गया। जैसलमेर पर चढ़ाई होने पर भी वह साथ था और सर्वप्रथम उसने ही राजोलाई से चढ़कर जैसलमेर की तलहटी को लूटा। कछ्जाहे सांगा की सहायतार्थ राव जैतसी ने जिन सरदारों को भेजा, उनमें भी महेशदास शामिल था। वि० सं० १४८५ (ई० स० १४२८) में राव जैतसी जोधपुर के राव गांगा की सहायतार्थ गया। उस समय भी उसकी सेना में महेशदास था।

, वादशाह अकवर की आज्ञानुसार महाराजा रायसिंह ने श्रहमदावाद के स्वामी पर चढ़ाई की, जिससे लड़ाई होने पर उसके वहुत से सरदार काम आये। इस श्रवसर पर सांसंखा के ठाकुर शक्तिसिंह ने वीरगति पाई।

वि० सं० १८०३ (ई० सं० १७४६) में जोधपुर के महाराजा स्रमयसिंह ने बीकानेर के कुछ विद्रोही सरदारों के शामिल बीकानेर पर चढ़ाई की। महाराजा गर्जीसंह अपनी सेना-सहित उसके मुकावले को गया। इस स्रवसर पर उसकी सेना की दाहिनी अनी में मंडला के वंशज भी थे।

लाहाँर की सिक्जों के साथ की अप्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर की सहायक सेना के साथ सांकड़े की जमीयत भी गई थी। लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिंह ने वहां (सांकडा) के मंत्री को सिरोपान आदि पुरस्कार में दिये।

ठाकुर भैकंसिंह का दत्तक पुत्र विशालसिंह सारुंडे का वर्त्तमान सरदार है।

#### राखासर

यह ठिकाना-महाराजा रत्नांसेंह ने श्रपने मामा के वंशजों में से ठाकुर भोमसिंह पंचार को वि० सं० १८८८ (ई० स० १८३१) में प्रदान किया । था। उसके वंशजों की गणना परसंगियों में होती है।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी गहर में विद्रोहियों का दमन करने में महाराजा सरदार्रासंह के साथ राणासर के डाकुर ने भी श्रव्छी मदद की।

ठाकुर नाहरसिंह इस ठिकाने का वर्तमान सरदार है।

### नीमां

यह िकाना महाराजा स्र्रिसह के समय उसके छोटे भाई किशनिसह(किशनदास) के पुत्र जगतिसह को वि० सं०१६८७ (ई० स०१६३०) में मिला।

मुंहणीत नैयासी की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अंश में बीकानेर के नीमां िकाने के सरदारों की वंशावली भी दी है। उसमें पेमासिंह तक नाम तो ठीक हैं, परंदु उसके आगे भीमासिंह [ भोमसिंह ] नाम दिया है। मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में दिये हुए वंशावृत्त में किशनसिंह के दो पुत्रों—भोमसिंह और जगत-सिंह—के नाम दिये हैं एवं मोमसिंह की श्रीलाद में नीमां के ठाकुर और जगत-सिंह के वंश में सांखू के ठाकुर का होना बतलाया है। इसके विरुद्ध मुंहणोत नैयासी की ख्यात में सांखू की जो वंशावली दी है, उसमें सांखू के स्वामी को खगतसिंह के पुत्र हुर्जनसिंह का वंशावर लिखा है। ऐसा ही 'आवं-आख्याच-कल्पद्रुम' एवं 'देशदर्पण' से भी पाया जाता है। राय बहादुर सोड़ी हुकमसिंह-रचित 'सवानह उन्नी रउसा और शरका, बीकानेर' में दिये हुए वंशावृत्त में महाराजा भ्रसिंह का नाम भी देकर उसके पीछे

<sup>(</sup>१) वंशक्तम—[१] भोमसिंह [२] गुलाबासिंह [३] लच्मणसिंह और [४] नाहरसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] कियानसिंह [२] जगतसिंह [३] मोमसिंह (भीमसिंह) [४] श्यामसिंह (रामसिंह) [१] वार्धसिंह [६] पेमसिंह [७] विशनसिंह [६] शेरसिंह [१] हरिसिंह [१०] शिवनाथसिंह धौर [११] सूरजबग्रससिंह।

महाराजा: गजसिंह के सिंहासनारुढ़ होने पर महाजन श्रीर भादा के ठाकुर जोधपुर के महाराजा अभयसिंह की सेना को वि॰ सं॰ १८०३ | ई॰ स॰ १७४६ | में बीकानेर पर चढ़ा लाये | कई मास तक मोर्चा रहने पर भी जब कुछु परिणाम न निकला तो अभयसिंह की सेना ने, थीकानेर का आधा राज्य अमरसिंह को दिये जानें की शर्त पर मेलकर लौटना चाहा, परन्तु गजसिंह ने यह शर्त स्वीकार न की श्रीर दूसरे दिन ससैन्य वह शत्रु सेना के मुकायले के लिए गया | उस समय नीमां का पेमसिंह बीकानेर की सेना की चंदावल में था |

जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के समय पद्च्युत महाराजा रामिस की सहायतार्थ जयन्नापा सिधिया की मारवाड़ पर चढ़ाई हुई। उस समय महाराजा गजसिंह वीकानेर से सेना लेकर विजयसिंह की सहायतार्थ गया। शत्रु-सैन्य से मुकावला होने पर विजयसिंह के पत्त्वालों की पहले तो विजय हुई, परंतु वाद में उनकी बहुतसी सेना मारी गई। तब विजयसिंह नागोर चला गया, जिसपर शत्रु-सैन्य ने जाकर नागोर को घेर लिया। जब शत्रु-सैन्य से छुटकारे का कोई उपाय न दीन्न पड़ा, तब विजयसिंह ने जयन्नापा सिधिया को छल से दो खोंकर राजपूतों के द्वारा मरवा डाला। इसपर मरहठे विगड़ गये। तब विजयसिंह नागोर छोड़कर वीकानेर चला गया। वहां से महाराजा मजसिंह: श्रीर विजयसिंह जयपुर

क्रमशः भोमसिंह, रामसिंह, वाघसिंह, भीमसिंह, विशनसिंह, शेरसिंह, हरिसिंह धौर शिवनाथसिंह के नाम दिये हैं। उसमें कहीं किशनसिंह का नाम नहीं है।

वीकानेर के सरदारों की वंशावित्यां, जो अब तक मिली हैं, कई स्थलों में एक दूसरे से मिलती नहीं। ऐसी हालत में सरदारों की वंशावित्यों के क्रम विल्कुल ठीक हैं, ऐसा कहना कठिन है। इस पुस्तक में दी हुई सरदारों की वंशावित्यों का आधार अधिकतर 'ताज़ीमी, राजवीज़, ठाकुसें एयट ख़वासवाल्स ऑव् बीकानेर' नामक पुस्तक है, जो श्रीराम मीरमुंशी, बीकानेर एवंसी-द्वारा वित्यी गई श्रीर ई० स० १८६८ में श्रकाशित हुई है। जहां तक हो सका है इमने अन्य वंशावित्यों की पुस्तकों से भी मिलानकर वंशक्रम शुद्ध करने का अयत्न किया है।

के महाराजा माधवसिंह के पास सहायतार्थ गये। महाराजा माधवसिंह ने विजयसिंह को सहायता तो न दी, पर उल्टा उसको मरवा डालना चाहा। यह वात गजसिंह को ज्ञात होने पर उसने विजयसिंह की रज्ञा के लिए अपने सरदारों को नियत कर दिया, जिनमें ठाकुर पेमसिंह भी था।

धि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) की सिक्खों के साथ की लाहीर की अंग्रेज़ों की लड़ाई में नीमां के ठाकुर का मंत्री भी चीकानेर की सेना के साथ गया था, जिसको युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिंह ने सिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये।

े वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतन्यापी गदर के दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ नीमां के ठाकुर ने भी श्रंग्रेज़ों को वड़ी सहायता पहुंचाई। विद्रोहियों के साथ की लड़ाई में वहां के सरदार का रिश्तेदार मोहकमसिंह बीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया।

ठाकुर सूरजवकृशसिंह नीमां का वर्त्तमान सरदार है।

## नोखा

राव वीका का एक भाई कर्मसी था। उसके एक वंशक जोरावरसिंह (मारवाड़ में खींवसर ठिकाने का स्वामी) के पुत्र चांदिसिंह को महाराजा गजसिंह के समय वि० सं० १८१७ (ई० स० १७६०) में नोखा की जागीर मिली। वे कर्मसीहोत कहलाते हैं। महाराजा डूंगर्यसिंह के समय वहां के सरदार की ताज़ीम वन्द हो गई थी, जो पीञ्जी वर्त्तमान महाराजा साहब ने वहाल कर दी है।

ठाकुर रघुनाथसिंह का पुत्र रूपसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] चांदसिंह [२] सान्तिमसिंह [३] सबदासिंह [४] सावंतसिंह [१] रघुनाथसिंह और [६] रूपसिंह।

#### जारिया

राव जोधा के भाई कांधल का पौत्र विश्वीर हुआ। उसके वंशज कुशलसिंह के पौत्र और संग्रामिंसिंह के पुत्र धीरतिंसिंह को महाराजा गजसिंह के राज्य समय विश्वेश १८२१ (ईश्वार १७६४) में जारिया की जागीर ताज़ीम के साथ मिली। उसके वंशज कांधलीत विश्वीरोत कहलाते हैं। दलेलसिंह का पुत्र मानसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

## दुद्रेवा

यह ठिकाना महाराजा स्रसिंह के समय राव कल्याणमल के पीत्र श्रीर पृथ्वीराजै के पुत्र सुन्दरसिंहैं (सुन्दरसेन) को वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१७) के लगभग मिला। उसके वंशज पृथ्वीराजीत वीका कहलाते हैं श्रीर उनकी उपाधि ठाकुर है।

दद्रेवा पर पहले चौहानों का श्रिष्ठकार था । राव लूणकर्ण ने वि० सं० १४६६ (ई० स० १४०६) में वहां के स्वामी देपाल के पुत्र मानसिंह पर चढ़ाई की। सात महीने तक मानसिंह ने किले में रहकर बीकानेर की सेना का सामना किया; किर रसद की कमी हो जाने से वह अपने पांच सौ साथियों-सिंहत बाहर निकलकर लड़ा और राव लूणकर्ण के छोटे भाई घड़सी के हाथ से मारा गया। तब से दद्रेवा का सारा परगना राठोड़ों के

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] धीरतसिंह [२] स्रजमल [३] सुकनजी [४] जैतसिंह [४] इलेलसिंह और [६] मानसिंह।

<sup>(</sup>२) पृथ्वीराज के विस्तृत हाल के लिए देखो ऊपर पृ० १४७-६२।

<sup>(</sup>३) वंशकम—[१] पृथ्वीराज [२] सुन्दरसिंह (सुन्दरसेन) [३] केसरीसिंह [४] विजयसिंह [४] स्त्रप्रसिंह [६] जोधसिंह [७] सुद्धंदसिंह [二] कुरालसिंह [६] ज्यकरण [१०] स्रजमल [११] हरिसिंह [१२] गणपतसिंह श्रीर [१३] मेधसिंह।

मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में विजयसिह के स्थान में तेजसिंह तथा एक ख्यात में उसके स्थान में फतहसिंह लिखा मिलता है।

श्रधीन हो गया श्रौर वहां वीकानेर के थाने स्थापित हो गये।

सुंदर्शिह की आउदों पीढ़ी में टाकुर स्रजमल हुआ। उसके राज्य-विरोधी आचरणों से महाराजा स्रतिसिंह की उसपर अरुपा हो गई। वि० सं० १८७१ (ई० स० १८१८) में चीकानेर-राज्य की अंग्रेज़ सरकार से संधि हो जाने पर विद्रोही सरदारों के दमन के लिए जेनरल एलनर की अध्यक्ता में अंग्रेज़ी सेना चीकानेर गई। कई विद्रोही सरदारों का दमन करने के बाद उक्त सेना ने ददेवा पर चढ़ाई की। ठाकुर स्रजमल ने बारह दिन तक तो सरकारी सेना का मुकावला किया, पर अन्त में वह पराजित होकर सीकर चला गया।

वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में ठाकुर स्रजमल ने भड़ेच इलाक़े के गांव कैरू से निकलकर अंग्रेज़ी अमलदारी के गांव बहल का थाना लूटा और वहीं रहने लगा। इसपर सलेथी के सरदार संपतिसंह के पहुंचने पर उस स्थान का परित्यागकर घह गांव वृद्धें में जा रहा। अंग्रेज़ सरकार को इसकी ख़बर मिलने पर अधीरचन्द मेहता उसपर भेजा गया। इसी बीच हिसार की अंग्रेज़ी सेना ने स्रजमल पर चढ़ाई कर उसे वहां से निकाल दिया। तब वह बीदावतों के गांव सेला की गड़ी में जा रहा। इसपर बीकानेर से मेहता सालमिंसह तथा ख़राणालक्षी चन्द की अध्यत्तता में उसपर सेना भेजी गई। इस दिन तक तो सेला के ठाकुर ने बीकानेर की सेना का मुक्काविला किया, पर अन्त में उसे गढ़ छोड़ कर आगना पढ़ा। पेसी दशा में स्रजमल भी भागकर लाधड़िया की गढ़ी में चला गया। बीकानेर की सेना ने उसे वहां भी जा घरा। इसी प्रकार वह आठ गढ़ियों में भागा, पर हर जगह उसका पीछा कर उसके निवास-स्थान नए कर दिये गये।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतच्यापी गदर में महा-राजा सरदारसिंह स्वयं वलवाइयों का दमन करने के लिए गया। इस अवसर पर अन्य ठिकानों के अतिरिक्त दद्रेवा के स्वामीः ने भीः पूरी-पूरी सहायता पहुंचाई। स्रजमल के बाद हरिसिंह श्रीर उसके पीछे गण्पतसिंह दद्रेवा का स्वामी हुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर मेघसिंह वहां का वर्तमान सर-दार है।

## सोमासर (सोमागदेसर)

सोभासर के सरदार राच बीदा के पुत्र संसारचंद के वेटे पाता' के बंदाधर हैं। उनकी उपाधि 'टाकुर' है और वे वीदावत-मदनावत कहलाते हैं।

पाता को पैतृक संपित्त में से निर्वाह के लिए छापर में जीविका मिली, जिसपर उसने वहां अपना िकाना स्थिर किया। उसका पुत्र मदनसिंह था, जिसको राव जैतसी ने वि० सं० १४८७ (ई० स० १४२७) में ताज़ीम का सम्मान दिया। मदनसिंह के नाम पर यह शाखा मदनावत प्रसिद्ध हुई। उस( मदनसिंह)का पुत्र गिरधरदास और गिरधरदास का बलराम हुआ। वलराम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोवर्धनदास हुआ, जिसको गोरखदास भी कहते थे। गोवर्धनदास के केवल एक पुत्र उदयभाण ही था, जिसके अधिकार से उसकी पैतृक संपत्ति निकल गई। तव वह वीकानेर छोड़कर मारवाड़ में चला गया, जहां जोधपुर राज्य की तरफ से उसको अलाव आदि गांव जागीर में मिले। उदयभाण का पुत्र खड़सिंह गोड़-धाड़ के महाजनों की वरात में बीकानेर गया, तब उसके साथ अच्छे-अच्छे राजपूत, शस्त्र तथा घोड़ों का होना सुनकर महाराजा अनुपसिंह ने उसको अपने पास बुलवाया और १२ गांवों के साथ लाड़वी का पट्टा दिया।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] पाता [२] मदनर्सिह [२] गिरधरदास [४] बतराम [ $\chi$ ] योवर्धनदास [६] उदयमाण [ $\psi$ ] धीरजसिंह [ $\chi$ ] मोहनसिंह [ $\chi$ ] बावर्सिह [ $\chi$ ] बावर्सिह [ $\chi$ ] योवन्द्रसिंह [ $\chi$ ]

मुंशी सोहनबाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में दिये हुए वंशवृत्त में यत्तराम को यत्तभद्र, गोवर्धनदास को गुरमुखदान श्रीर उदयभाख को उदयसिंह लिखा है एवं खड़ासिंह का नाम विक्कुल नहीं है।

उन दिनों सोभासर पर द्वारिकादास हरावत का अधिकार था, जिससे महाराजा नाराज था। श्रतः महाराजा की श्राशानुसार सोमासर खाली कराने के लिए खेड़सिंह रवाना हुआ और उदयभाग भी वहां जा पहंचा। मुकावला होने पर खड़सिंह, द्वारिकादास श्रीर उसका पुत्र वन-मालीटास मारे गये और सोभासर पर उदयभाग का श्रधिकार हो गया। किर उसने वहां पर अपना ठिकाना कायम किया। उदयभाण की मृत्य होते पर उसका पौत्र धीरजसिंह ( खहसिंह का पुत्र ) सोभासर का ठाकुर हुआ। जब नागोर के राजाधिराज बक्तसिंह की सहायतार्थ, महाराजा गज-सिंह ने अपनी सेना के साथ मारवाड की ओर प्रस्थान किया, तय धीरजासेंह भी अपनी जमीयत के साथ महाराजा की सेना में उपस्थित था। धीरतसिंह का पुत्र कानसिंह पिता की विद्यमानता में नि:संतान मर गया, तब जापर से मोहनसिंह गोद गया, जो बैरिशाल का पुत्र था। मोहनसिंह के पीछे उसका पुत्र वुधसिंह सोभासर का सरदार हुन्ना। तत्पश्चात् क्रमशः शिवदानसिंह श्रीर वाघसिंह वहां के ठाकुर हुए । वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के सिपाही विद्रोह के समय श्रंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थं स्वयं महाराजा सरदार्रासेंह बीकानेर से अपनी सेना के साथ गया। उस समय यद्यपि बाघसिंह बालक था, तो भी वहां से वीदावत अनजी के साथ जमीयत रवाना की गई।

बार्घांसह का पुत्र गोविंदांसह, वहां का वर्तमान सरदार है।

## घड़ियाला

देरावर के भाटी रावल रघुनाथांसंह के पुत्र ज़ालिमांसे हैं के चीकानेर जाने पर महाराजा गर्जासंह ने वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८४) में उसको घड़ियाला की जागीर श्रीर ताज़ीम प्रदान की । वहां के सरदार की गणना परसंगियों में होती हैं श्रीर उसकी उपाधि 'रावल' है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] ज्ञान्तिमसिंह [२] भोमसिंह [३] अस्तिर्सिंह [४] नत्य्युसिंह [४] बन्नदान [६] दीपसिंह ग्रीर [-७] फ्रतहसिंह।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतच्यापी ग्रदर के दमन में महाराजा सरदारासिंह के साथ रहकर घड़ियाला के स्वामी ने भी अञ्छी के मदद पहुंचाई।

रावल दीर्पासंह का पुत्र फ़तहसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

## इस्देसर

धीकानेर के राव कल्याणमल के छोटे पुत्रों में से अमरसिंह को महाराजा रायसिंह ने वि० सं० १६४१ (ई० स० १५६४) में हरदेसर की जागीर और ताज़ीम प्रदान की। उसके वंश के अमरसिंहोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

इस ठिकाने का संस्थापक अमरसिंह बढ़ा वीर, स्वाभिमानी भीर सचा राजपूत था। अपने ज्येष्ठ आता रायसिंह का राजनैतिक संबंध मुगल बादशाह अकबर से हो जाने के पीछे वह प्रायः उसके साथ वादशाह की नौकरी में ही रहता था। उसने उस( वादशाह) के समय में होनेवाले भनेक युद्धों में बढ़ी वीरता दिखलाई थी। वादशाह अक्तवर भी उसकी सेवाओं से प्रसन्न था। सन् जुलूस ३६ (वि० सं० १६४७=ई० स० १४६०) में वह किसी

'देशदर्पण' श्रीर 'श्रार्य-श्राख्यान-कल्पट्टम' में जवाहिरसिंह के स्थान में जोरावरसिंह नाम दिया है, परन्तु ग्रुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' श्रीर ग्रुंशी श्रीराम-रचित 'ताज़ीमी, राजवीज़, ठाकुर्स एखड ख़वासवाल्स् श्रांष् वीकानेर स्टेट' में जवाहिरसिंह नाम दिया है। ग्रुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में किशानसिंह के पीछे रतनसिंह श्रीर उसके पीछे जोधिसिंह का नाम दिया है। किशानसिंह के पीछे तागिदास का नाम नहीं है तथा खड़िसिंह के दो पुत्र जोरावरसिंह श्रीर हिन्दूर सिंह वतलाकर, जोरावरसिंह का उचराधिकारी सरदारसिंह श्रीर हिन्दूरिंह का पुत्र सालसिंह वतलाया है। इन्हिसिंह का नाम कहीं पर नहीं है।

S

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] श्रमरसिंह [२] किशनदास (केशोदास) [६] जोगीदास [४] रतनदास [४] जोश्रसिंह [६] खड्डसिंह [७] इन्द्रसिंह [=] सरदारसिंह [६] चैनसिंह [१०] शेरसिंह [११] तारासिंह [१२] जवा-हरसिंह [१६] वाश्रसिंह श्रीर [१४] रघुनाथसिंह।

कारण से वादशाह का विरोधी हो गया और उसने शाही अप्रसर अरवलां को मार डाला। इसपर अरचलां के साधियों ने अमर्रासंह पर आक्रमण कर उसको भी मार दिया। तब अमर्रासंह के पुत्र केशोदास (किशनदास) ने " पिता की हत्या का बदला लेना चाहा, परंतु अपनी थोड़ीसी भूल के कारण षह चाल चूक गया और हमज़ा के पुत्र के भोसे में पक दूसरे शाही अफ़सर करमवेग को मारकर शाही केंप से चल दिया। तब शाही सेना ते उसका पीछा किया। देपालपुर तथा कनूला के बीच नोशहरा नामक स्थान में शाही सैनिकों ने उस(केशोदास) को घेर लिया। अंत में वह शाही सैनिकों से वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ अपने पांच आदमियों-सहित मारा गया। केशोदास का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जोगीदास हुआ। तदनंतर रतनदास, जोशसिंह, खड़ासिंह आदि क्रमशः हरदेसर के सरदार हुए।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ स्वयं महाराजा सरदारसिंह विद्रोह के स्थानों में गया। उस समय हरदेसर का ठाक़र जवाहरसिंह भी महाराजा के साथ था श्रीर उसने श्रव्ही मदद की।

ठाक्तर जवाहर्यसंह के पुत्र वार्वासेंह का जन्म वि० सं०१६२४ आध्विन सुदि १० (ई० स० १≈६० ता० २६ सितम्बर) को हुआ था। उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र रघुनाथसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो ं-इरदेसर का वर्तमान सरदार है।

मगरासर

राव ल्याकर्ण के छोटे पुत्र वैरसी का बेटा नारंग था/जिसके तीसरे पुत्र भोपत को महाराजा स्टर्सिंह के राज्यकाल में मगरासर (मंघरासर) की जागीर मिली। भोषत का पुत्र सुंदरदास और उसका हरिसिंह हुआ, जिसको

<sup>(</sup>१) चंशकम—[१] भोषतसिंह [२] सुन्दरदास [३] हरिसिंह [४] केसरीसिंह [४] हडीसिंह [६] साहवसिंह [७] बद्रतावरसिंह [६] हरनावसिंह [१] दलेतसिंह [१०] प्रतापसिंह [१०] विजयसिंह भीर [१२] नवतसिंह ।

महाराजा श्रमुपसिंह ने 'ठाकुर' की उपाधि प्रदान की।।

हरिसिंह के पीछे केसरीसिंह, हठीसिंह, साहवसिंह श्रौर वस्तावरसिंह<sup>,</sup> क्रमशः मगरासर के स्वामी हुए। महाराजा गर्जासह के समय मगरासर के ठाकर ने राज्य के प्रतिकल श्राचरण करना आरंभ किया । इस-पर जयपुर से लौटते समय वि० सं० १८१२ ( ई० स० १७४४) में उक्त महाराजा ने उसका दमन कर उसे अपना अधीन बनाया । महाराजा रत्नसिंह के राज्य-समय में महाजन के ठाक़र वैरिशाल का उपद्रव बहुत बढ़ गया। पूगल आदि के कई सरदार उसके शामिल थे। अतएक उनका दमन करने के लिए वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) में महाराजा ने ठाकर हरनाथसिंह ( बक्तावरसिंह का पुत्र ) को कई सरदारों आदि के साथ गांव केला में भेजा, जहाँ पेमा और जोरा बावरी से. जो चार हजार लुटेरों के साथ आ रहे:थे, उसका मुकावला हुआ, जिसमें लुटेरों के बहुतसे आदमी मारे गये और शेष माग गये तथा जोरा पकडा गया । फिर स्वयं विद्रोही सरदारों को दवाने के लिए प्रस्थान कर महाराजा रत्नसिंह केला पहुंचा। वहां से वह प्रात की श्रोर रवाना हुआ, जहां महाजन का ठाकुर वैरिशाल ठहरा हुन्ना था। महासजा सत्तासर पहुंचा ही था कि ठाकुर वैरिशाल भागकर जैसलमेर चला गया। महाराजा ने पूगल पर चढ़ाई कर वहां अपना अधिकार कर लिया और वहां के राव रामसिंह का अपराध जमा कर उसके निर्वाह के लिए गढ़ा श्रादि गांव दिये।

वि० सं० १८६३ (ई० स० १८३७) में वाघा ऊहड़ ने जोधपुर से मदद लाकर माढ़िया गांव को लूट लिया। तब ठाकुर हरनाथसिंह ने उसका पीछा कर घोड़ारण (मारवाड़) में उसके दल से युद्ध किया, जिसमें कितने पक लुटेरे तो मारे गये और वाक़ी भाग गये। हरनाथसिंह ने लुटेरों का बहुतसा धन लूटकर महाराजा को भेंट किया। उन्हीं दिनों सीकर इलाक़े का शेखावत जुहारसिंह वहां का बहुत विगाड़कर वीकानेर के लोढ़सर इलाक़े में अपने साथियों-सिहत जा उटा। इसपर ठाकुर हरनाथसिंह ने सुराणा माशिकचंद के साथ जाकर उसको घेर लिया। उसी समय सीकर की जमीयत भी जा पहुंची, जिसकी साजिश से जुहारसिंह आदि किला छोड़-कर जोधपुर राज्य में चले गये। ठाकर हरनाथसिंह ने वहां पर भी उनका पीछाकर उसे वहां से इटने के लिए विवश किया । इसके पीछे महाराजा की श्राधानसार हरनाथसिंह ने हरसोताव के चांपावत श्रजीतसिंह. करेकड़े के प्रणसिंह तथा नीडिये के विरद्धिंह को गिरप्रतार कर लिया। जोधपुर इलाक्षे में रहते समय लोदसर के ठाकर खंमाणसिंह, रूपेली के वीदावत करणसिंह, सीहोहण के वीदावत करण, ऊहडू वाघा आदि ने वीकानेर के साधासर श्रीर जसरासर गांच लट लिये तथा वे कई स्थानों से ऊंट पकड़ ले गये। तब ठाक़र हरनाथांसेंह तथा सुराणा केसरीसिंह ने उनपर चढ़ाईकर उनको जा दवाया। दो प्रहर तक लड़ाई होने के बाद उपद्रवी सरदार भाग गये। हरनाथसिंह आदि ने उनका पीछाकर कई उपद्रवियों को मार डाला। शेप सीवा ( जोधपुर राज्य ) में चले गये। वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७) में इंगरसिंह शेखावत के दल ने जागरे के जेलखाने पर इमला कर प्रसिद्ध लुटेरे हुंगरसिंह को छुड़ा लिया। जुहारसिंह बीकानेर के इलाक़े में चला गया। अंग्रेज़ सरकार ने हुंगरसिंह तथा उसके साथियों को गिरफ़्तार करने के लिए मि० फ़ार्स्टर को रवाना किया। पर उसे सफलता नहीं मिली। इंगरसिंह के दल ने अवसर पाकर नसीरावाद का खज़ाना भी लूट लिया। उनका आतंक बढ़ता देख महाराजा ने जुहारसिंह की गिरफ़्तारी के लिए ठाकुर इरनायसिंह श्रादि को कप्तान शॉ के साथ भेजा। गांव विगा में जुहारसिंह का पता लगने पर उसपर हमला किया गया, पर इसी बीच उपद्रवी आगे निकल गये । फिर घड्सीसर में चारों तरफ़ से जुहारसिंह को घेरकर उसपर आक्रमण किया गया। अंत में ठाकुर हरनाथसिंह के समकाने पर जुहारसिंह ने आत्मसमर्पण कर अपने को अंग्रेज़ सरकार के संपूर्व कर दिया।

वि० सं०१६११ (ई० स० १८४४) में चूक पर ठाकुर ईश्वरीसिंह श्रादि ने जाकर पुनः श्रपना श्रविकार कर लिया। इसपर महाराजा सरदारसिंह ने ईश्वरीसिंह श्रादि को निकालने के लिए अपनी सेना रवाना की, जिसमें ठाकुर इरनाथसिंह भी विद्यमान था। राज्य की सेना ने युक्तिपूर्वक एक ही आक्रमण में चूक पर अधिकार कर लिया। फिर सुजानगढ़ से सेना पहुंचने पर ईख़रीसिंह चारों तरफ़ से घेर लिया गया। अंत में ईश्वरीसिंह सरकारी सेना से लड़कर मारा गया। इस अवसर पर ठाकुर इरनाथसिंह घायल हुआ। महाराजा ने उसकी सेवा की क़द्र कर उसके ठिकाने मगरासर की रेख माफ़ कर दी।

हरनाथांसिंह के पीछे क्रमशः दलेलांसिंह, प्रतापांसिंह और विजयसिंह मगरासर के सरदार हुए। ठाकुर विजयसिंह का देहांत होने पर उसका उत्तराधिकारी ठाकुर नवलसिंह हुआ, जो मगरासर का वर्तमान सरदार है। उसको महाराजा साहब ने अपना ए० डी० सी० नियतकर ई० स० १६१४ में कैण्टेन, ई० स० १६१६ में मेजर तथा ई० स० १६२६ में लेफ्टेनेंट कर्नल के पद प्रदान किये हैं।

# इक्तलड़ी ताजीम श्रीर वांहपसाव के कुरववाले सरदार

### पडिहारा

राव बीदा के प्रपीत गोपालदास का पीत्र मनोहरदास हुआ। उसके वंश्रज सांडवे के डाकुर दानांसंह ने अपने एक पुत्र ईश्वरीसिंह को निर्वाह के लिए पिंहारा की जागीर देकर अलग किया था, किन्तु पीछे से सांडवें के डाकुर भोमसिंह के कथन पर जैतसिंह (भोमसिंह का पुत्र) ने अपने छोटे भाई रघुनाथसिंह का उसपर अधिकार करा दिया। फिर महाराजा स्र्रतसिंह ने उस(रघुनाथसिंह) को ताज़ीम देकर सम्मानित किया। उसके वंश्रज मनोहरदासोत वीदा कहलाते हैं।

रघुनाथसिंह के कोई संतान न होने से उसने अपने भाई अमानीसिंह के पुत्र लदमणसिंह को गोद लिया जो उसके चाद पड़िहारे का स्वामी हुआ

<sup>(</sup>१) धंशक्रम—[१] रघुनायसिंह [२] लच्मणसिंह [३] मोपालसिंह [४] केसरीसिंह [४] इतुमन्तसिंह चौर [६] डाकुर नैरूसिंह।

पर वह निःसंतान था, इसलिए सांडवे का भोपालींसह दत्तक लिया जाकर उसका उत्तराधिकारी हुन्ना।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतन्यापी गदर के दमन में महाराजा सरदारसिंह के साथ रहकर भोपालसिंह ने भी अच्छी सहायता पहुंचाई। भोपालसिंह के पीछे केसरीसिंह और उसके वाद हनुमंतर्सिंह क्रमशः पिंद्रहारा के स्वामी हुए। हनुमंतर्सिंह का पुत्र भैकंसिंह पिंद्रहारे का वर्तमान सरदार है।

सात्

सातूं का ठिकाना रावत कांधल के पुत्र वाघिंसह को वि० सं० १४८६ (ई० स० १७८६) में राव धीका ने दिया था। महाराजा गर्जासंह के समय वि० सं० १८१२ (ई० स० १७४४) में वहां के ठाकुर धीरतिसिंह के पुत्र विजयसिंह को ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ। वे वणीरोत कहलाते हैं। विजयसिंह के पीछे अजीतिसिंह, सादूलिसिंह और नाहरसिंह कमशः वहां के स्वामी हुए।

वि० सं०१६१४ (ई० स०१८४७) के भारतन्यापी ग्रदर के दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ सातूं का ठाकुर भी विद्यमान था।

नाहरसिंह का उत्तराधिकारी उदयसिंह श्रोर उसका वैरिशालसिंह हुआ, जिसका पुत्र प्रतापसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

गारवदेसर राव लुखकर्ष ने ऋपने भाई घड़सी के पुत्र देवीसिंह को गारबदेसर

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] विजयसिंह [२] श्रजीतसिंह [३] सादूनसिंह. [४] नाहरसिंह [१] उदयसिंह [६] वैरिशानसिंह श्रौर [७] प्रतापसिंह.।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] देवीसिंह [२] राजसिंह [३] किशनसिंह [४] सबस्रसिंह [४] जगरूपसिंह [६] इन्द्रसिंह [७] छुत्रसिंह [६] रघुनाथसिंह [१] खुमार्थसिंह [१०] सूरजमल [१९] तारासिंह [१२] गिरघारीसिंह श्रीर [१३] फ्रवहसिंह।

की जागीर श्रौर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया था । उसके वंशधर घड़सीयोत वीका कहलाते हैं श्रौर उनकी उपाधि ठाकुर है ।

ठाकुर गिरधारीसिंह का पुत्र फ़तहसिंह गारवदेसर का वर्तमान सरदार है।

## देपालसर

रावत कांधल के पौत्र वर्णीर के बंशज भीमसिंह के पौत्र छुत्रसालें को महाराजा गर्जासिंह के राज्य-काल में वि० सं० १८३४ (ई० स० १७८८) में देपालसर की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । उसके बंशज बर्णीरोत कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

ठाकुर रामिकशन का पुत्र फूलसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### सांवतसर

इस ठिकाने के सरदार तंबर हैं, जो अपने को खालियर के तंबर राजा मानसिंह का वंशधर मानते हैं। मानसिंह का एक वंशधर केशवदास अपने पुत्र गोपीसहाय-सहित महाराजा कर्स्मिंह के समय उक्त महाराजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह होने के कारण वीकानेर चला गया। तय वीकानेर राज्य की तरफ़ से ताज़ीम और निर्वाह के लिए जीविका देकर महाराजा ने उसको प्रतिष्ठापूर्वक वहां रक्सा।

गोपीसहाय के दो पुत्र की तिंसिंह श्रीर स्वरूपसिंह थे। की तिंसिंह के वंशज जोधपुर, कोटा श्रादि राज्यों में हैं श्रीर उनके श्रधिकार में शिका-नेर राज्य में भी ऊंचाइड़ा का ठिकाना है। स्वरूपसिंह के पुत्रों में से दानसिंह के वंशजों के श्रधिकार में जैसेऊ श्रीर ज़ालिमसिंह के वंशजों के श्रधिकार

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] छत्रसाल [२] हठीसिंह [३] श्रमरसिंह [४] रुद्रसिंह (इन्द्रसिंह) [४] कानसिंह [६] रामकिशन श्रीर [७] फुलसिंह।

में लक्खासर की जागीर रही। दानसिंह का एक पुत्र बस्तावरसिंह था, बह किसी कारण से बीकानेर की जागीर का स्वत्व छोड़कर जोधपुर चला गया । उस( वक्तावरसिंह )के एक पूत्री थी, जिसका विवाह वहां के महाराजा मानसिंह से हुआ था। इस वैवाहिक प्रसङ्घ से उसकी वहां से खेतासर की जागीर और ताजीम श्रादि का सम्मान भी प्राप्त हुआ। थिं सं १८६३ (ई० स० १८०६) में जयपुर का महाराजा जगतिसह, चीकानेर का महाराजा सुरतसिंह और मारवाड़ के श्रधिकांश सरदार, जोध-पुर की गृही पर, वहां के पूर्व महाराजा भीमार्सिंह की मृत्यु से कुछ महीनों पीछे उत्पन्न होनेवाले पुत्र धोकलर्सिह को विटलाने के लिए वड़ी भारी सेता के साथ चढ़ गये और अधिकांश मारवाड़ पर उनका अधिकार हो गया । उन्होंने जोधपुर नगर को घेरकर वहां भी श्रधिकार कर लिया, केवल वहां का दुर्ग ही महाराजा मार्नासंह के पास रह गया, जिसका उसने यथेए प्रवंध कर विरोधियों का दढ़ता से मुकावला किया। धोकलसिंह के सहायकों ने जोधपुर का दुर्ग खाली कराने के लिए कई प्रयत्न किये श्रीर वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में उन्होंने राणीसर की बुर्ज की तरफ़ सरंग लगाकर किले में प्रवेश करना चाहा। इसपर दुर्ग-स्थित सेना ने उनका मुकावला किया जिससे उन्हें श्रसफल होकर लौटना पडा। इस श्राक्रमण के समय ठाकर वक्तावर्रीसह ( वहाद्रुरीसह ) महाराजा मानसिंह के पत्त में रहकर बीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ।

वक्तावरसिंह के तीन पुत्र श्रमयसिंह, वक्तिसिंह श्रीर चैनसिंह हुए । श्रमयसिंह भी जोधपुर राज्य की सेवा करता हुश्रा ही मृत्यु को प्राप्त हुश्रा । उसका पुत्र तेजसिंह वालक था, जिससे खेतासर पर वक्तिसिंह श्रीर चैनसिंह का श्रधिकार हो गया । फिर तेजसिंह श्रीर वक्तिसिंह के बीच खेतासर की जागीर के लिए वहुत दिनों तक सगड़ा चलता रहा । अन्त में वक्तिसिंह श्रीर चैनसिंह ने तेजसिंह को भवाद देकर परस्पर के कलह को शांत कर दिया। तेजसिंह के तीन पुत्र—शिवनाथसिंह, जीवराजसिंह श्रीर सुलतानसिंह—हुए। शिवनाथसिंह का भवाद पर श्रधिकार रहा श्रीर

जीवराजसिंद्द, वीकानेर में जंभेऊ के कल्याण्सिंद के दत्तक गया। कल्याण्सिंद्द की एक पुत्री का विवाद वीकानेर के महाराज लाल्सिंद के साथ हुआ था, जिसके उदर से डूंगरसिंद का जन्म हुआ। इस कारण से बीकानेर का खामी होने पर महाराजा डूंगरसिंद ने वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में जीवराजसिंद को रिड़ी की जागीर देकर उसके सम्मान में बहुत कुछ बुद्धि की एवं वर्तमान महाराजा साहव सर गंगासिंद्दजी ने भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर अपनी रजत-जयन्ती के अवसर पर उस-(जीवराजसिंद ) को वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में 'राजा' की उपाधि प्रदान की।

जीवराजसिंह का छोटा भाई खुलतानसिंह वि० सं० १६४० (ई० स० १८८२) में भवाद से बीकानेर चला गया, जिसको महाराजा डूंगरसिंह ने लखमादेसर गांव जागीर में प्रदानकर अपने सरदारों में दाखिल किया। वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६) में महाराजा सर गंगासिंहजी का दूसरा विवाह टाकुर खुलतानसिंह की पुत्री से हुआ। इस संबंध से महाराजा साहब ने उसकी प्रतिष्ठा में बृद्धि कर उसको उसी वर्ष सांवतसर की जागीर अधिक प्रदानकर ताज़ीम का सम्मान दिया। किर वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२४) के लगभग जंभोज की जागीर, जिसपर उसका पैतृक स्वरव था, राजा जीवराजसिंह से खालसाकर महाराजा साहव ने उसको प्रदान कर दी। उसी वर्ष कार्तिक खुदि ११ (ता० २७ अक्टोवर) को उसका देहांत हो गया। वह बड़ा ही योग्य सरदार था। उसके चार पुत्र—मालुमसिंह, अमरसिंह, रघुनाथसिंह और रामसिंह—हुए, जिनमें से ज्येष्ठ मालुमसिंह सांवतसर का टाकुर है। राज्य से उसको ताज़ीम आदि का सम्मान पूर्ववत् प्राप्त है।

ठाकुर मालुमसिंह के चतुर्थ भाई रामसिंह का जन्म वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में हुआ। उसने प्रारंभिक शिक्ता वीकानेर के वाल्टर नोवल्स हाई स्कूल में प्राप्त की। वीकानेर का वही सर्वप्रथम व्यक्ति है, जो वहां की उच्च परीक्ता में सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुआ है। फिर वह वनारस

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] सुलतानसिंह श्रोर [२] मालुमसिंह।

के हिन्दू विश्वविद्यालय में उच्च शिचा-प्राप्ति के लिए भेजा गया, जहां से उसने एम० ए० की परीचा श्रंप्रज़ी में सम्मान के साथ पास की। वीकानेर के राजपूतों में वही प्रथम व्यक्ति हैं, जिसने श्रंप्रेज़ी की सर्वोध्य परीचा लं सम्मानपूर्वक पास की है। तदनन्तर कुछ समय तक वह उक्त विश्वविद्यालय में श्रंप्रेज़ी का प्रोफ़ेसर रहा। किर महाराजा साहव ने उसको वीकानेर बुलाकर 'डाइरेक्टर श्रॉच् पव्लिक इंस्ट्रक्शन' के पद पर नियुक्त किया। उसने इस पद का कार्य योग्यतापूर्वक संपादन किया, परंतु कुछ समय वाद उसने त्यागपत्र दे दिया। वह महाराजा साहव के दोनों पोत्रों—भंवर करणीसिंह श्रोर श्रमरासिंह—का शिक्तक भी रहा। उसकी कार्य-श्रेली श्रव्छी होने से महाराजा साहव ने पुनः उसकी 'डाइरेक्टर श्रॉच् पव्लिक इन्स्ट्रक्शन' के पद पर नियुक्त किया है।

ठाकुर रामसिंह विनम्न, लोकिय और व्यवहार-कुशल व्यक्ति है। साहित्य से उसको वड़ा अनुराग है। हिंदी मापा में गद्य और पद्य दोनों में वह बड़ी सुंदर रचनाएं करता है। मानव-हृद्य की गंभीर भावनाओं का उसकी रचनाओं में पूर्ण समावेश होता है। उसकी रचनाएं अभी विखरी हुई हैं, केवल 'कानन कुसुमाअली' (गद्य-काव्य) ही प्रकाशित हुई है। राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य के उद्धार के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों में वह अग्रगएय है। इस दिशा में उसने अपने दो सहयोगियों एंडित स्र्यंकरण पारीक, एम० ए० (स्वर्गवासी) और विद्यामहोदध स्वामी नरोत्तमदास, एम० ए० के साथ वड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। उनके प्रयत्न से प्राचीन राजस्थानी साहित्य के अनेक प्रथ-रत्नों का उद्धार हुआ है',

<sup>(</sup>१) वीकानेर के राजकीय पुस्तकालय के श्रतिरिक्ष वहां के जैन भग्यहारों में भी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों श्रादि का श्रच्छा संग्रह है। जैन धर्मावलिन्वयों में विद्यातुराग की मात्रा बहुत ही कम होने से वह सामग्री थों ही पदी-पदी नष्ट होती जाती है। कुछ श्रज्ञान की दशा में इधर-उधर चल्ली भी गई है, तथापि जो कुछ विद्यमान है, वह बदी उपयोगी है। यह प्रसन्नता का विषय है कि बीकानेर के उत्साही जैन युवकों, श्रगरचन्द श्रीर मंबरलाल नाहदा (श्रोसवाल) ने श्रव इस प्राचीन जैन

जिनमें वीकानेर के महाराजा रायसिंह के भाई महाराज पृथ्वीराज राठोड़कृत 'वेलि किसन ककमणी री' श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसके सुंदर संपादन
की भारत ही नहीं, किन्तु यूरोप तक के विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की है।
भारतीय भाषाओं के प्रकांड विद्वान सर जॉर्ज अियर्सन् ने तो इस प्रन्थ के
संबंध में यहां तकलिखा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में किसी भी
प्रंथ का ऐसा सुंदर संपादन नहीं हुआ। इनकें संपादित अन्य प्रंथों में
'राजस्थान के सोंक गीत' (तीन भाग), 'होला मारू रा दूहा', 'जटमल
प्रंथावली', 'राव जैतसी रो छुन्द', 'राजस्थान के वीर गीत' आदि हैं।

ठाकुर रामार्सिह दान-दाताओं की श्रोर से वनारस हिंदू युनिवर्सिटी की कोंसिल का सदस्य चुना गया है श्रीर राजपूताना तथा सेंट्रल इंडिया के इंटरमीडियेट तथा हाई स्कुल के बोर्ड का सदस्य भी रहा है। सार्वजनिक

साहित्य के उद्धार का मार अपने हाथ में लेंकर वहां से प्राप्त सामग्री के आधार पर आजोचनात्मक दक्त से कुछ सुन्दर अन्थों की रचना की है, जो इतिहास के लिए महत्व-पूर्ण हैं। नाहटा वन्धुओं ने नष्ट होनेवाले जैन साहित्य के अन्थों को परिश्रमपूर्वक निजी व्यय से ख्रीदकर अपने संग्रह में सुरचित कर लिया है। वीकानेर-यात्रा के समय सुने कई बार उनके संग्रह को देखने का अवसर मिला था। वीकानेर के महाराजा अनुपासह के लाधु आता महाराज पद्मसिह का बोढ़े पर चटकर शेर के शिकार का एक वास्तविक चित्र, जो कला की दृष्टि से सुन्दर और लगभग टाई सों वर्ष का पुराना है, उनके संग्रह में सुने देखने को मिला। अब वह चित्र राज्य में है।

वीकानेर के साहित्य-भेमी व्यक्तियों में भंवर करणीसिह और अमरसिह का अध्यापक पृंदित दशरथ शर्मा, एम॰ ए॰ भी सुयोग्य व्यक्ति है। वीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में वहां के नरेशों-द्वारा रचित कई अन्यों का, जो विद्वानों की दृष्टि में अभी तक नहीं आये थे, पता सुके उसके द्वारा ही मिला। मैंने उसके पास एक पुरानी और विस्तृत जैन पटावली की नकल भी देखी, जो उपयुक्त नाहटा वन्धुओं से आस हुई है। उसमें अनेक ऐतिहासिक विपयों के अतिरिक्त मारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट् महाराजा पृथ्वीराज-चौहान (तृतीय) के दरवार में जैनाचार्य्य के उपस्थित होने पर धर्म-चर्चा होने का उल्लेख है। यह अन्य निस्सन्देह जैसलमेर आदि कई राज्यों और चौहानों के इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है।

कार्यों से उसको वड़ा श्रनुराग है और बीकानेर की कई शिचा-संबंधी तथा साहित्यिक संस्थाओं का वह जीवन है।

### क्दस्

कृदस् की जागीर वर्तमान महाराजा साहव ने वीकमकोर ( जोधपुर राज्य ) के भाटी ठाकुर वहतावरसिंह के छोटे पुत्र प्रतापसिंह को वहां से बुलाकर वि० सं०१६६६ आश्विन सुदि १० (ई० स०१६०६ ता०२४ अक्टोबर) को प्रदान की और ताज़ीम का सम्मान भी दिया। ठाकुर प्रतापसिंह की वहिन का विवाह वर्तमान महाराजा साहव से हुआ है। उसकी गणना परसंगियों में होती है।

## विरकाली

राव जैतसी के पुत्र शृंग (श्रीरंग) के छुठे वंश्वधर कुश्चलसिंह के दूसरे पुत्र सुलतानसिंह को महाराजा गजसिंह के समय वि० सं० १८०७ (६० स० १७४०) में विरकाली की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान मिला। उसके वंश्वधर शृंगोत वीका कहलाते हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८१७) के भारतच्यापी सिपादी-विद्रोह के अवसर पर अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा सरदारसिंह के साथ विरकाली का स्वामी भी उपस्थित था।

ठाकुर श्रगरसिंह का पुत्र रत्नसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] वङ्तावरसिंह श्रीर [२] प्रतापसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] सुखतानसिंह [२] विजयसिंह [३] दत्तपतिसिंह [४] लच्मणसिंह [४] छन्नसिंह [६] रावतसिंह [७] अगरसिंह और [ॸ] रत्नसिंह।

#### सिमला

राव जैतसी के पुत्र श्रंग के वंशज भूकरका के ठाकुर मदनसिंह के छोटे पुत्र झानसिंह के महाराजा स्र्रतसिंह ने वि० सं० १८४७ (ई० स० १७६०) में सिमला की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्रदान की । उसके वंशज श्रंगोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है ।

श्रानसिंह के चतुर्थ वंशधर बाघसिंह का पुत्र जोरावरसिंह सिमला का वर्तमान सरदार है।

## श्रजीतपुरा

अजीतपुरा के स्वामी, राव जैतली के छोटे पुत्र श्रीरंग (श्रंग) के पीत्र मनोहरदास के छोटे वेटे किशनसिंह के वंशधर हैं। किशनसिंह के दो पुत्र मतापिंह और रामसिंह थे। प्रतापिंह के वंशज सीधमुल के ठाकुर हैं। महाराजा रायसिंह ने वि० सं०१६४१ (ई० स०१४६४) में मनोहरदास को अजीतपुरे की जागीर प्रदान की। किर किशनसिंह को महाराजा स्रसिंह के समय वि० सं०१६७३ (ई० स०१६१६) में सीधमुल की नई जागीर मिल जाने से वह तो उस जागीर का स्वामी रहा श्रीर रामसिंह के वंशज अजीतपुरा के स्वामी रहे। महाराजा स्रतिसंह के समय अजीतपुरा के सरदार को ताज़ीम का सममान मिला।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४१) में लाहीर के सिक्खों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा रत्नसिंह ने वीकानेर से जो सेना भेजी, उसमें अजीतपुरा के ठाकुर ने भी अपने मंत्री को जमीयत

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] ज्ञानसिंह [२] सालमसिंह [३] श्रमानीसिंह [४] शार्दुलसिंह [१] बाघसिंह श्रीर [६] जोरावरसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] मनोहरदास [२] किरानसिंह [६] रामसिंह [४] फ़तहसिंह [४] कीर्तिसिंह [६] दीपसिंह [७] शिवदानसिंह [६] दलेल-सिंह [६] गुमानसिंह [१०] खालसिंह [११] मैरोसिंह [१२] शिवसिंह श्रीर [१३] रामसिंह।

के साथ भेजा। इस सेवा के उपलच्य में युद्ध की समाप्ति पर महाराजा रत्नसिंह ने वहां के मंत्री को सिरोपाव श्रादि देकर सम्मानित किया। महाराजा सरदारसिंह के समय वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारतच्यापी सिपाही-चिद्रोह हुआ। उस समय महाराजा के साथ रहकर श्रजीतपुरा के डाकुर ने श्रंशेज़ सरकार को श्रच्छी मदद पहुंचाई।

महाराजा सर गंगासिंहजी के राज्य-काल में वि० सं० १६६२ (ई० स १६०४) में वीकानेर के कुछ सरदारों के उपद्रवी हो जाने की श्राशंका हुई, जिनमें श्रजीतपुरे का ठाकुर भैरोंसिंह भी शामिल था। इसपर महाराजा साहव ने विरोधी सरदारों के श्रपराधों की जांच करने का हुक्म दिया। ठाकुर भैरोंसिंह भी श्रपराधी पाया गया श्रीर वह वीकानेर के किले में नज़र क़ैद कर दिया गया। भैरोंसिंह के पीछे शिवजीसिंह वहां का स्वामी हुआ। उसका पुत्र रामसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### कारप्रता

राव वीदा के प्रपीत गोपालदास के दूसरे पुत्र तेजसिंह के दो पुत्र चंद्रभान श्रीर रामचंद्र थे। चंद्रभान की श्रीलाद में गोपालपुरा के ठालुर मुख्य हैं। रामचंद्र के दो पुत्र प्रतापसिंह श्रीर भागचंद हुए। प्रतापसिंह के वंशधर चाड़वाल, घंटियाल, जोगलिया श्रीर नौसरिया के स्वामी हैं। भागचंद के प्रपीत्र चड़तसिंह के दो पुत्र मानसिंह श्रीर ईश्वरीसिंह थे। महाराजा स्रतसिंह ने वि० सं० १८६५ (ई० स० १८०८) में मानसिंह को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। उसके वंशजों की उपाधि 'ठालुर' है श्रीर वे तेजसिंहोत वीदा कहलाते हैं। मानसिंह का पुत्र शिवजीसिंह हुश्रा, परंतु उसके श्रीलाद न थी, इसिलए उसने श्रपने चाचा ईश्वरी सिंह के पुत्र रघुनाथसिंह के छोटे वेटे मोतीसिंह को दत्तक लिया। मोतीसिंह के पीछे खेतसिंह वहां का सरदार हुश्रा, परंतु उसके भी

<sup>(</sup>१) वंशकम—[.१] मानसिंह [२] शिवजीसिंह [३] मोतीसिंह [४] खेतसिंह [४] बहादुरसिंह और [६] हुक्मसिंह ।

संतान न थी, इसलिए उसका छोटा माई बहादुर्यसेंह उसका उत्तराधि-कारी हुआ।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतच्यापी ग्रहर के दमन में श्रेप्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा सरदार्रासेंह के साथ कार्यूता का स्वामी भी उपस्थित था।

महाराजा दूंगरसिंह के राज्य-काल में वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में सरदारों का उपद्रव खड़ा हुआ। उस समय ठाकुर वहादुरसिंह ने राज्य का ख़ैरख़्वाह रहकर अञ्झी सेवा की। इसपर उक्त महाराजा ने प्रसन्न होकर उसके पट्टे की रेख माफ़ कर दी।

ठाकुर बशादुरसिंह का पुत्र हुक्मसिंह कारापूर्त का वर्तमान सरदार है।

#### विसरासर

राव जोधा के छोटे भाई रावत कांधल के दूसरे पुत्र राजसिंह के प्राप्तीत्र राधवदास के चतुर्थ वंशधर छत्रसिंह के दो वेटे आनंदासिंह और देवीसिंह हुए । आनंदासिंह के वंशधरों में रावतसर के रावत प्रमुख हैं। महाराजा गजसिंह के राज्य-काल में वि० सं० १८१६ (ई० स० १७५६) में रावत आनंदासिंह को विसरासर की जागीर भी मिली। फिर आनंदासिंह के ज्येष्ठ पुत्र जयसिंह का अधिकार तो रावतसर पर रहा और उस- (आनंदासिंह) के छोटे भाई देवीसिंह का अधिकार विसरासर पर। वहां के सरदार कांधल रावतीत राधवदासीत कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

देवीसिंह के प्रपीत्र खुशहालसिंह का पुत्र दीवसिंह विसरासर का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] देवीसिंह [२] ब्रघसिंह [१] बाघसिंह [४] ख़ुशहातसिंह और [१] दीपसिंह।

#### चरला

राव वीदा का पौत्र केशवदास हुआ, जिसके वंश के वीदासर के स्वामी ज़ालिमसिंह के छोटे पुत्र अजीतिसिंह को चरला की जागीर और ताज़ीम महाराजा गजसिंह के राज्यकाल में मिली। उसके वंश के वीदावत केशोदासोत कहलाते हैं।

महाराजा रत्नसिंह के राज्य-काल में चरला का स्वामी कान्हसिंह जयपुर तथा जोधपुर से सहायता प्राप्तकर वीकानेर में लूट-मार करने लगा । इसपर सुराणा केसरीचंद ने जाकर सुजानगढ़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। वहां से वह वीकानेर मेजा गया श्रीर पीछे से नेतासर में रक्ला गया।

ठाकुर उदयसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

## फोगां

यह ठिकाना महाराजा श्रमूर्णासंह के तीसरे कुंवर श्रानंदसिंह के ज्येष्ठ पुत्र श्रमरिसेंह (महाराजागजिसेंह का वड़ा भाई) के पुत्र सरदारिसंह को वि० सं० १८१६ (ई० स० १७४६) में महाराजा गजिसेंह ने ताज़ीम-सिंहत प्रदान किया था। उसके वंशज श्रानंदसिंहोत राजवी कहलाते हैं।

सरदारसिंह के पीछे श्रखैसिंह, जवानीसिंह श्रीर भूमसिंह क्रमशः फोगां के राजवी हुए। भूमसिंह के कोई संतान न थी, इसलिए उसने खेमसिंह को गोद लिया, जो उसका निकट-संबंधी था।

राजवी गण्पतसिंह फोगां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] श्रजीतसिंह [२] सुहब्बतसिंह [३] कान्हसिंह [४] मोतीसिंह [४] बिरदसिंह [६] खेतसिंह [७] वैरिशाल श्रौर [८] ठाकुर उदयसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशक्रम—[१] संरदारसिंह [२] श्रवेसिंह [३.] जवानीसिंह [४] सूमसिंह [४] खेमसिंह श्रीर [६] ग्रायपतिसिंह ।

#### महेरी

महाराजा अनूपसिंह के छोटे पुत्र आनंदसिंह के तीसरे पुत्र गृदवृसिंह के वंशधर महेरी के स्वामी हैं और उनकी उपाधि 'राजवी' है। यह ठिकाना महाराजा गर्जासिंह के समय कायम हुआ। यहां के स्वामी 'आनंदसिंहोत राजवी' कहलाते हैं।

राजवी बहादुर्रासेंह महेरी का वर्तमान सरदार है।

## चंगोई

यह ठिकाना महाराजा अनूपासिंह के छोटे पुत्र आनंदासिंह के चतुर्थ पुत्र तारासिंह के वंशधरों के अधिकार में है। वि० सं० १८४३ (ई० स० १७८६) में महाराजा गजसिंह के राज्य-काल में वंगोई का ठिकाना कायम हुआ और वहां के स्वामी को वाज़ीम का सम्मान मात हुआ। उसकी उपाधि 'राजवी' है और वह 'आनंदासिंहोत राजवी' कहलाता है।

राजवी गोविंद्सिंह का पुत्र बुजलालसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### सत्तासर

सत्तासर के स्वामी केलगोत भाटी हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है श्रीर उनकी गणना परसंगियों में होती है।

पूगल के राव अभयसिंह के तीन पुत्र रामसिंह, अनूपसिंह श्रीर शार्दुलसिंह हुए। अभयसिंह की मृत्यु के पश्चात् रामसिंह पूगल का राव हुआ। अनूपसिंह ने महाराजा सुरतसिंह की सेवा में उपस्थित हो राज्य

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] गृहदसिंह [२] जगतसिंह [३] भगवानसिंह [४] खेमसिंह [४] केशनसिंह [६] सुरजमालसिंह श्रीर [७] वहादुरसिंह।

<sup>( 2 )</sup> वंशक्रम — [ 2 ] तारासिंह [ 2 ] मवानीसिंह [ 2 ] फतहसिंह [ 2 ] भारसिंह [ 2 ] कान्हसिंह [ 2 ] गोविन्दसिंह श्रीर [ 2 ] कुजलालसिंह [ 2 ]

<sup>(</sup>३) वंशकम—[१] श्रन्पसिंह [२] हतुमन्तसिंह [३] मूलिंग्छ [४] शिवनाथसिंह भौर [१] हरिसिंह।

की श्रधीनता स्वीकार की, तय उक्त महाराजा ने वि० सं० १८६७ माघ विद ६ (ई० स० १८११ ता० १६ जनवरी) को उसे खींयरा श्रीर ककरालों के साथ सत्तासर की जागीर ताज़ीम-खिंद प्रदान की। श्रन्यसिंद का देहांत होने पर उसका पुत्र हतुमंतिसिंद वहां का स्वामी हुआ, जिसको महाराजा रत्निसिंद ने पहले की जागीर के श्रितिक वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४५) में मोतीगढ़ गांव दिया। हतुमंतिसिंद का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र मूलसिंद हुआ, जिसको महाराजा हुंगरिसंद ने वि० सं० १६३१ पौष सुद्दि ६ (ई० स० १८७५ ता० १३ जनवरी) को सरदारपुरा गांव वक्त्रा श्रीर इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १६३२ वैशास विद १ (ई० स० १८७५ ता० २१ अत्रेल) को हाथी तथा सिरोपाव भी दिये। ठाकुर मूलसिंद के पीछे शिव-नाथसिंद सत्तासर का सरदार हुआ, जिसको महाराजा हुंगरिसंद ने वि० सं० १६३६ द्वितीय आखिन विद ६ (ई० स० १८७६ ता० ६ अक्टोवर) को फूलसर और हुंगरिसंदपुरा नामक गांव दिये। शिवनाथसिंद कि:संतान था, जिससे उसका देहांत होने पर उसके चाचा गुमानिसंद का पुत्र हरिसिंद सत्तासर का स्वामी बनाया गया, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

ठाकुर हिर्सिंह का जन्म वि० सं० १६३६ प्रथम श्रावण वि६ ३ (ई० स० १८६२ ता० ३ जुलाई) को हुआ। समह वर्ष की श्रायु (वि० सं० १६४६ = ई० स० १८६६) में वह 'ढूंगर लांसर्ज़' में जमादार बनाया गया। उसकी कार्य-कुशलता से प्रसन्न होकर वर्तमान महाराजा साहब सर गंगासिंहजी ने उसको उक्त रिसाले में लेक्टेनेंट का पद देकर श्रपना ए० डी० सी० नियत किया।

ई० स० १६०२ ( वि० सं० १६४६) में सहाराजा साहव के साथ सम्राट् पडवर्ड सप्तम की गद्दीनशीनी के श्रवसर पर वह लंडन गया, जहां उसको सम्राट् ने 'कोरोनेशन मेडल' दिया। तदनंतर वि० सं० १६६४ श्राश्चिन विदे २ (ई० स० १६०८ ता० १२ सितंवर) को महाराजा साहब ने उसको हांसियावास गांव प्रदान किया। इसके तीन वर्ष वाद वि० सं० १६६८ चैत्र सुदि ७ (ई० स० १६११ ता० ४ श्रमेल) को वह मेजर



मेजर जेनरल राववहादुर ठाकुर हरिसिंह सी आई ई, ओ वी ई, [सत्तासर]



वनाया जाकर मिलिटरी सेकेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। उसी वर्ष उसको लेक्ट्रेनेंट-कर्नल का पद मिला और सम्रार् जॉर्ज पश्चम की गहीनशीनी का मेडल भी प्राप्त हुआ। वि० सं० १६६६ भाइपद सुदि १३ (ई० स० १६१२ ता० २४ सितंबर) को वह बीकानेर की स्टेट-कॉसिल में मिलिटरी मेंबर नियत हुआ एवं उसको किले के अदर घौगान तक सवारी पर जाने का सम्मान प्राप्त हुआ। फिर वि० सं० १६७१ चैत्र विद्या गया। अंग्रेज़ सरकार ने भी उसकी योग्यता की कद्र कर ई० स० १६१४ के वर्षोर्भ पर उसको 'राव वहादुर' का लिताब दिया। उसी वर्ष वह वीकानेरी सेना मे कर्नल बनाया गया।

वि० सं० १६७१-७५ (ई० स० १६१४-१०) तक यूगेप में महायुद्ध हुआ। उस अवसर पर महाराजा साहब ने अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ अपनी सेना भेजी, जिसने इजिण्ट में स्वेज़ नहर के दोनों तरफ़, ट्रिपोली की सीमा के रणक्षेत्र और मेसोपोटामिया में बड़ी सेवा की। उस अवसर पर इन्होंने ठाकुर हरिखिंह को भी वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१७) में मेसोपोटामिया के रणक्षेत्र में भेजा, जहां उसने अञ्जी तत्परता दिखलाई। इसपर उसको जेनरल सर्विस और विकटरी के दोनों पदक प्राप्त हुए। उसी वर्ष वह बीकानेरी सेना का 'ग्रिगेडियर जेनरल' बनाया गया और उसको ई० स० १६१० के जून (वि० सं० १६७५ आपाद ) मास में सम्राट् की तरफ़ से म्रो० वी० ई० की सैनिक उपाधि मिली। यूरोपीय युद्ध के म्रवसर पर की गई उसकी सेवा के उपलच्य मे महाराजा साहव ने उसको मेजर जेनरल का पढ़ देकर भांडेरा गांव प्रदान किया।

ई०स० १६२३ के जून (वि० सं० १६८० द्वितीय ज्येष्ठ) मास में सम्राट् की वर्ष गांठ के श्रवसर पर उसको सी० श्राई० ई० का खिताय मिला। सम्राट् जॉर्ज पञ्चम की रजत-जयन्ती के श्रवसर पर ई० स० १६३५ (वि० सं० १६६२) में उसको जयन्ती-पदक श्रीर नव सम्राट् जॉर्ज पष्ठ के राज्यारोहण के श्रवसर पर भी ई० स० १६३७ (वि० सं० १६६४) में उसको एक मेडज मात हुआ।

ई० स० १६३७ (१६६४) के अक्टोबर मास में महाराजा साहय के स्थर्ण-जयन्ती महोत्सव पर इन्होंने उसपर अपनी पूर्ण कृपा दिखलाकर उसको जागीर में एक गांव और प्रदान करने की आझा दी तथा स्थर्ण-जयन्ती पदक और वैज ऑव् ऑनर (प्रथम श्रेणी) दिया है।

ठाकुर हरिसिंह निरिभमानी श्रीर कार्यकुशल व्यक्ति है। उसके बलदेवसिंह, केसरीसिंह, भोमसिंह श्रीर श्रर्जुनसिंह नामक चार पुत्र हैं।

## जैमलसर

यह ठिकाना प्राल के भाटी राय शेखा (केलगोत) के वंशधरों के अधिकार में है। राव शेखा के तीन पुत्र हरा (हरिसिंह), खींवा और बाधा थे। उनमें से हरा के वंशधर पूगल के स्वामी रहे। खीवा के पीत्र अमरसिंह का पुत्र सांईदास वादशाह अक्रवर की आज्ञानुसार महाराजा रायसिंह की गुजरात पर चढ़ाई होने के समय उसके साथ था और वह उसी युद्ध में काम आया। किर सांईदास के वेटे गोकुलसिंह के पुत्र चांदसिंह को वि॰ सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में महाराजा स्रसिंह ने जैमलसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान दिया। उसके वंशधरों की उपाधि 'रावत' है और उनकी गगुना परसंगियों में होती है।

चांद्सिंह का श्राठवां वंशधर करणीसिंह था। उस( करणीसिंह)का पौत्र महतावसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] चांदसिंह [२] जगतसिंह [३] देवीदास [४] खङ्गसिंह [४] हिन्दूसिंह [६] खेतसिंह [७] मोमसिंह [६] हनवन्तसिंह [१] कर्योसिंह [१०] तेजसिंह और [११] महतावसिंह।

महाराजा सुजानसिंह के वर्णन में ऊपर ( पृ॰ ३०१ में ) हमने 'दयालदास की ख्यात' श्रीर पाउलेट के 'गैज़ेटियर झॉव दि बीकानेर स्टेट' के श्राधार पर उक्त महाराजा के खंदर जोरावरसिंह का जैमलसर के स्वामी उदयसिंह पर चढ़ाई करने का उन्नेख किया है। किन्तु जैमलसर की वंशावली में उदयसिंह का कीं नाम नही है। सम्मव है कि उदय-सिंह जैमलसर का स्वामी न होकर वहा का कोई खुदुम्बी हो।

#### थिराणा

राव जैतसी के छोटे पुत्र श्रंग (श्रीरंग) के दसवें वंशधर मूकरका के टाकुर जैतसिंह के पुत्र खेतसिंह श्रीर हठीसिंह थे। खेतसिंह के वंशज भूकरका के स्वामी रहे श्रीर हठीसिंह को महाराजा सरदरसिंह ने वि० सं० १६११ (ई० स० १६४४) में थिराणा की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान दिया। उसके वंशधर श्रंगोत बीका कहलाते हैं श्रीर उनकी उपाधि 'टाकुर' है।

हठीसिंह का पुत्र जवाहिरसिंह था। उसका पुत्र दुर्जनसालसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

# संई

सं्ई के स्वामी कांधल रावतीत हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। रावतसर के स्वामी श्रानंदिंह के चार पुत्र थे। उनमें से अयिसिह रावतसर का स्वामी रहा। श्रमरिसंह, वहादुरिसंह श्रीर हिस्मतिसंह को छोटे भाइयों की रीति के श्रनुसार पट्टे में रावतसर से जागीर मिली। फिर हिस्मतिसंह को जयिसिह ने श्रपने कोई संतान न होने से दत्तक ले लिया। जयिसिह के तीसरे माई वहादुरिसंह के भी कोई संतान न थी, इसिलए हिस्मतिसंह के पीत्र नाहरिसंह का पुत्र जैतिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुश्रा, जिसको वि० सं० १६२१ (ई० स० १६६४) में महाराजा सरदारिसंह ने संहै की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। जैतिसिह भी संतानहीन था, जिससे रावतसर के स्वामी जोरावरिसंह का दूसरा पुत्र हंभीरिसंह वहां गोद गया। इंभीरिसंह का पुत्र गुलाविसंह श्रीर उसका हिरिसंह हुश्रा, जो संई का वर्तमान ठाकुर है।

<sup>(</sup> १ ) वंशक्रम—[१] हठीसिंह [२] जवाहिरसिंह धौर [३] दुर्जनसालसिंह ।

<sup>(</sup>२) वंशकम--[१] जैतसिंह [२] इंमीरसिंह [३] गुजाबसिंह चौर [४] हरिसिंह।

## मेघाणा

राव जैतसी का एक पुत्र ठाकुरसी था । उस(ठाकुरसी) के पुत्र वाघिसह को भटनेर की जागीर मिली। वाघिसह का उत्तराधिकारी रघुनाथिसिंह हुआ, जिससे महाराजा रायिसिंह ने भटनेर लेकर उसे नौहर की जागीर प्रदान की। फिर नौहर भी खालसा होकर मेघाणा की जागीर और ताज़ीम का सम्मान वि० सं० १६३७ (ई० स० १४८०) में उक्त ठिकाने के स्वामी को मिला। उसके वंशज बाधावत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारतवर्ष में शदर मच गया। तव अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ वीकानेर से स्वयं महाराजा सरदार्रीसंह अपनी सेना के साथ गया। उस समय मेघाणा का ठाकुर भी महाराजा के साथ था और उसने महाराजा की आहानुसार अच्छी सेवा की।

रंघुनाथिंसिंह का दसवां वंशधर मुहन्वतिंसिंह निःसंतान था, इसिलिए उसके भाई पन्नेसिंह का पुत्र केसरीसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। सूरजमालिंसिंह वहां का वर्तमान ठाकुर है।

## लोसणा

इस ठिकाने के स्वामी कांधल वणीरोत हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

राव बीका के चाचा रावत कांधल का ज्येष्ठ पुत्र बाघसिंह था। इस( वाघसिंह )का पुत्र विशोर हुत्रा, जिसके प्रपौत्र बलबहादुर के तीन पुत्र—भोजराज, प्रतापसिंह और भीमसिंह—हुए। उनमें से प्रतापसिंह के

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] रघुनाथसिंह [२] माघोसिंह [३] जीवराज [४] उदयसिंह [१] जगमालसिंह [६] एथ्वीराज [७] मवानीसिंह [६] भैरोसिंह [१०] खेतसिंह [११] मुहज्बतसिंह [१२] केसरीसिंह भौर [१३] सुरजमालसिंह।

चतुर्थ वंशधर अर्जुनसिंह को महाराजा स्रतसिंह के समय वि॰ सं॰ १८४६ (ई॰ स॰ १७८६) में कोसणा की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा मिली।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८१७) के मारतन्यापी ग्रदर में विद्रोहियों के दमन के लिए महाराजा सरदार्रासह के साथ ठाकुर पूरणसिंह भी गया था और उसने उस अवसर पर अच्छी सेवा की। पूरणसिंह का उत्तराधिकारी उसके चचाज़ाद माई कुशलसिंह का पुत्र मेघसिंह हुआ, जिसका पुत्र रघुनाथसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### घडसीसर

राव वीका का एक पुत्र घड़सी श्या, जिसको उसके माई राव ल्याकर्य ने वि० सं० १४६२ (ई० स० १४०४) में घड़सीसर की जागीर श्रीर ताज़ीम की इज़्त प्रदान की। घड़सी ने अपने नाम पर घड़सीसर चसाया। उसके वंशज घड़सीयोत चीका कहलाते हैं श्रीर उनकी उपाधि 'टाऊर' है।

घड़सी के दो पुत्र देवीसिंह श्रीर इंगरसिंह थे। देवीसिंह के वंशधर गारवदेसर के स्वामी हैं श्रीर इंगरसिंह के वंशधर घड़सीसर के। इंगरसिंह का वारहवां वंशधर श्यामसिंह था, जिसका दत्तक पुत्र शिवदानसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] ऋर्जुनसिंह [२] पूरणसिंह [३] मेघसिंह ग्रीर [४] रचुनाथसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] षदसी [२] हुंगरसिंह [३] अमरसिंह [४] भानसिंह [ $\star$ ] इन्द्रसिंह [६] मनोहरदास [ $\upsilon$ ] जसवन्तसिंह [ $\mathtt{x}$ ] प्रेमसिंह [६] सुखसिंह [१०] दौलतसिंह [११] नवलसिंह [१२] रामसिंह और [१ $\star$ ] शिवदानसिंह।

## जोधासर

सीसोदियों की चन्द्रावत शाखा के वक्तावरसिंहें को महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६०८ (ई० स० १८५१) में जोधासर की जागीर , श्रीर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। उसके वंशजों की उपाधि 'ठाकुर' है श्रीर वे प्रसंगी कहलाते हैं।

वक्ष्तावर्रासेंह के पीछे चांद्रसिंह वहां का स्वामी हुआ, जिसकी विहन का विवाह महाराज लालसिंह (वर्तमान महाराजा साहिय का पिता) के साथ हुआ था। चांद्रसिंह का देहांत होने पर जवानीसिंह उसका उत्तरा- धिकारी हुआ, परन्तु वह निःसन्तान था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद ठिकाना ज़न्त कर लिया गया। फिर वर्तमान महाराजा साहय ने उसके हक्षदार कल्याणसिंह को वहां का ठाकुर नियत किया, जो इस समय जोधा-सर का ठाकुर है। इन्होंने उसे कई और गांव भी जागीर में प्रदान कियेहैं।

#### लक्खासर

स्तर्कासर के सरदार तंवर हैं श्रोर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। उनकी गणना परसंगियों में होती है।

यह ठिकाना महाराजा कर्णासिंह के समय केशोदास तंवर को, जिसकी पुत्री का विवाह उक्त महाराजा से हुआ था, वि० सं० १७०० (ई० स० १६४३) में मिला और ताज़ीम का सम्मान भी उसे उसी समय मात हुआ। केशोदास का आठवां वंशधर रघुनाथसिंह था, जिसका पुत्र पीरदानसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] बग्नतावरसिंह [२] चांदसिंह [३] जवानीसिंह और [४] कल्पायासिंह।

<sup>(</sup>२) वंशक्रम—[१] केशोदास [२] गोपीनाथ [१] स्वरूपसिंह [४] फ़ालिमसिंह [१] अजीतसिंह [६] केसरीसिंह [७] महताबसिंह [  $\mu$ ] करणी-सिंह [१] रधुनाथसिंह और [१०] पीरदानसिंह ।

#### रासलाणा

इस ठिकाने के स्वामी शृंगोत बीका हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। राव जैतसी के पुत्र शृंग के वंशधर वाय के ठाकुर रणजीतसिंह के दो पुत्र शिवजीसिंह और हुक्मसिंह थे। उनमें से शिवजीसिंह की संतान का श्राधकार वाय पर रहा और हुक्मसिंह' को वि० सं० १६१८ (ई० स० १८६१) में महाराजा सरदारसिंह ने ताज़ीम-सिंहत रासलायों की जागीर प्रदान की। हुक्मसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हरिसिंह हुआ। हिरिसिंह का पुत्र किशनसिंह वहां का वर्तमान सरदार है। अंग्रेज़ सरकार ने उस(किशनसिंह) को 'राव वहादुर' का खिताब प्रदान किया है।

## षंटियाल (वड़ी)

राव बीदा के वंशधर तेजसी के वंश के चाड़वास के स्वामी संग्राम-सिंह के पुत्र बक्तावरसिंह को महाराजा सरदारसिंह ने यह ठिकाना ताज़ीम-सिंहत दिया। उसके वंश के तेजसिंहोत वीदा कहलाते हैं।

ठाकुर मोइन्वर्तासंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### वगसेऊ

इस ठिकाने के सरदार राव जोधा के पुत्र कर्मसी के पाँत्र मानसिंहें के वंशधर हैं। वे कर्मसिंहोत-मानसिंहोत कहलाते हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

<sup>(</sup>१) वंशकम — [१] हुक्मसिंह [२] हरिसिंह और [३] किशनसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] वल्तावरसिंह [२] साधोसिंह और [३] मोहन्वत-सिंह।

<sup>(</sup>३) वंशकम—[१] मानसिंह [२] ईश्वरीसिंह [३] क्सरीसिंह [४] उदयसिंह [+] जैन्नसिंह [६] क्रंमकर्ण [+0] ग्रुमानसिंह [+3] सवाईसिंह [+3] सवारसिंह [+4] शार्वुक्तसिंह शौर [+5] सार्वुक्तसिंह शौर [+5] समयन्तसिंह [+5]

बीकानेर राज्य के रोड़ा ठिकाने के ठाकुर श्रनाइसिंह का दूसरा पुत्र रावतसिंह था, जिसका पुत्र शार्दुलसिंह हुआ।

शार्द् लासिंह का जन्म वि० सं० १६३७ माघ सुदि १४ (६० स० १८८१ ता० १३ फरवरी ) को हुआ । वह 'घाल्टर नोवल्स हाई स्कल' बीकानेर में शिचा पाने के अनन्तर राज्य की सेवा-सें दाखिल हुआ। प्रथम महाराजा साहव की वॉडी गार्ड (शरीर रत्तक) सेना का एडज़रेंट नियत होकर बीकानेर की सेना में उसे लेक्ट्रेनेंट का पद मिला। फिर महाराजा ने उसको अपना अतिरिक्त ए० डी० भी० नियत क्रिया। उसकी अच्छी सेवाओं की क्रद्र कर महाराजा साहब ने महाराजकमार के जन्म की ख़शी में वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १६०२) में उस्त शार्ट तसिंह )को वगसेऊ की जागीर स्रोर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। तदनन्तर वह माल स्रोर श्चर्य विभाग में डिप्टी सेकेटरी बनाया गया श्रीर सूरतगढ़ की निज़ामत का असिस्टेंट नांजिम भी नियुक्त हुआ । ई० स० १६१० ता० १ सितंबर (वि॰ सं॰ १६६७ भाइपद विदे १३) को वह माल तथा अर्थ विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया । महाराजा साहब की रजत-जयन्ती पर ई० स० १६१२ (वि० सं० १६६६) में उसकी जागीर में बृद्धि होकर पैर में खर्ण का कड़ा पहिनने की प्रतिष्ठा के साथ उसको इकलड़ी ताज़ीम और बांहपसाव का सम्मान दिया गया । उसी वर्ष वह राज्य-कौंसिल में माल का मंत्री ( Minister ) नियत हुआ। अंग्रेज़ सरकार ने ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७३/) के जून मास में उसको 'राव बहादुर' का खिताव दिया, तथा महाराजा साहव ने भी उसी वर्ष उसको श्रवती सेना का लेफ्टेनेंट-कर्नेल नियत किया । ई० स० १६१८ ( वि० सं० १६७४ ) के जुलाई मास में वह राज्य-सभा में पवितक वर्क्स मितिस्टर बताया गया। जब-महाराजा साहव वार केविनेट की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए ई० स० १६१७ (वि० सं० १६७३) में यूरोप गये तथा ई० स० १६१८-१६ (वि० सं० १६७४) में संधि-समा में भाग लेने के लिए उनका यूरोप में जाना हुआ, उस समय ठाकुर शार्ट्लसिंह मिनिस्टर की हैसियत से उनके साथ विद्यमान

था। फिर वि॰ सं॰ १६७६ (ई॰ स॰ १६२०) में महाराजा साहच ने उसकी जागीर में और भी वृद्धि की तथा उसी वर्ष ता॰ १ जनवरी (पीष सुदि १०) को श्रंग्रेज़ सरकार की श्रोर से उसको सी॰ श्राई॰ ई॰ का खिताय मिला।

पिलक वक्स मिनिस्टर के श्रातिरिक्त ठाकुर शार्दूलासिंह ने तींन वर्ष तक गृह-सिव का भी काम किया। वि० सं० १६६१ कार्तिक विद ४ (ई० स० १६३४ ता० २७ श्रक्टोचर) को वह बीकानेर राज्य की पिक्ज़िक्युटिव काँसिल का बाइस प्रेसिलेंट (उपसभापति) नियत हुआ। वि० सं० १६६२ (ई० स० १६३४ जून) में स्वर्गाय सम्राट् जॉर्ज पश्चम की वर्ष-गांठ के श्रवसर पर उसको 'नाइट' का सम्मान मिला। ई० स० १६३०-३१ (वि० सं० १६८७) में पांच मास, ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८८) में लगभग श्राट मास तथा ई० स० १६३६ ता० १ फ़रवरी (वि० सं० १६६०) में लगभग श्राट मास तथा ई० स० १६३६ ता० १ फ़रवरी (वि० सं० १६६२ माघ छुदि ६) से जब तक वी० पन० मेहता प्रथान मंत्री नियत न हुआ तव तक वह स्थानापन्न प्रधान मंत्री रहा। ठाकुर शार्दूलसिंह गंभीर, विवेकशील श्रीर कर्त्वन्यपरायण पुरुष था। वि० सं० १६६४ पीष विद ६ (ई० स० १६३७ ता० २३ दिसंबर) को निमोनिया की बीमारी से उसका परलोकवास हो गया। उसका पुष्र असर्वतिसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### राजासर

इस िकाने के सरदार महाराजा अनूपर्सिह के छोटे पुत्र आनंदर्सिह के वेटे अमरसिंह के वंशधर हैं और वे राजवी कहलाते हैं।

यहां का वर्तमान सरदार बोगेरा के राजवी गुमानसिंह का पुत्र गुलावसिंह है। वि० सं० १६४१ (ई० स० १८६४) में वर्तमान महाराजा साहच सर गंगासिंहजी ने उसको शिला-प्राप्ति के लिए श्रजमेर के मेयो कालेज में भिजवाया, जहां से उसने ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६३) में डिप्लोमा परीला पास की। फिर वह देहरादून इम्पीरियल कैडेट कोर में सैनिक शिल्प की प्राप्ति के लिए भेजा गया। वहां पर उसने दो वर्ष तक शिचा प्राप्त की। घहां की शिला समाप्त कर घट वीकानेर लीटा तो महाराजा साहय ने पहले उससे अपने स्टॉफ़ में कार्य लेना आरम्भ किया। फिर वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६०६ श्रप्रेल ) में वह गंगा रिसाले में श्रॉनरेरी लेफ्टेनेंट नियत किया गया। वि॰ सं॰ १६६= (ई॰ स॰ १६११) में महाराजा साहव सम्राट् जॉर्ज पत्रम की तस्तनशीनी के जलसे में सम्मिलित होने के लिए लंडन गये. उस समय वह भी उनके साथ था। उसी वर्ष महाराजा साहव ने उसको अपना असिस्टेन्ट प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया और वि॰ सं॰ १६६६ (ई० स० १६१२) में अपनी रजत-जयन्ती पर इन्होंने उसकी ताजीम, पैर में स्वर्ण का कड़ा पहिनने का सम्मान तथा क़िले में चौगान तक सवारी पर जाने की प्रतिष्ठा प्रदानकर राजासर की जागीर दी। श्रपनी अञ्जी कारगुजारी से उसने क्रमशः कप्तान और मेजर के सैनिक पद प्राप्त किये तथा वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१४) में वह महाराजा के अंग-रत्नकों का कमांडिंग अफ़सर नियत हुआ। तीन वर्ष याद वि० सं० १६७४ ( ई० स० १६१८) में महाराजा साहव के निजी स्टाफ़ में उसकी नियुक्ति हुई और वि० सं० १६७६ माघ वदि ११ (ई० स० १६२० ता० १६ जनवरी ) को वह इन्सपेक्टर जेनरल आँव पुलिस के पद पर स्थायी रूप से नियत किया गया। वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२४) में उसको लेफ्टेनेंट कर्नल की उपाधि दी गई। अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसे ई० स० १६११ में किंग जॉर्ज कोरोनेशन मेडल तथा ई० स० १६३४ में किंग जॉर्ज सिल्वर ज़ुविली मेडल मिले । ई० स० १६२३ (वि० सं० १६८०) में महाराजा साहच ने सिरोपाच प्रदानकर उसका मान बढ़ाया। ई° स॰ १६२६ (वि॰ सं॰ १६८२) के जनवरी मास में उसको 'राव बहादुर' की उपाधि मिली। ई० स० १६३८ (वि० सं० १६६४) में महाराजा साहब ने उसको कंट्रोलर ब्रॉव् दि हाउस-होल्ड स्थाई तौर पर श्रीर इन्चार्ज फ़ोर्ट अस्थाई तीर पर नियत किया।

# सादी ताज़ीमवाले सरदार

# पृथ्वीसर ( पिरयीसर )

इस ठिकाने के सरदार कांधल-राठोड़ों की वणीरोत शासा में हैं। महाराजा हूंगरसिंह के समय वि० सं० १६३४ (ई० स० १८७७) में जारिया के ठाकुर सूरजमल के दूसरे पुत्र मालुमसिंह के वंशधर वींमराज-सिंह को पृथ्वीसर की जागीर और 'ठाकुर' की उपाधि मिली तथा उन्हीं दिनों उसको ताज़ीम का सम्मान भी मिला। ठाकुर वाधिसेंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### वड़ावर

इस ठिकाने के सरदार तेजसिंहोत वीदा हैं। यह ठिकाना मलसी-सर से निकला हुआ है और जागीर भी मलसीसर से ही मिली है। यहां के सरदार मलसीसर के ठाकुर ईश्वरीसिंह के दूसरे पुत्र अगरसिंह के वंशधर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा रत्नसिंह के समय वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) में अगरसिंह को ताज़ीम का सम्मान मिला। मैकेसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### कानसर

यह ठिकाना वाय के ठाकुर पेमसिंह के तीसरे पुत्र सालिमसिंह के धंशजों के अधिकार में है, जो शृंगोत चीका राठोड़ हैं। उनकी उपिध 'ठाकुर' है। महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०८) में सालिमसिंह को कानसर की जागीर और वि० सं० १८६८ (ई० स० १८९१) में ताज़ीम का सम्मान माप्त हुआ। लक्ष्मणसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# माहेला

यहां के स्वामी कांधल रावतीत राठोड़ हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। रावतसर के रावत नाहर्रासेंह के तीसरे पुत्र शिवदानसिंह को रावतसर की तरफ़ से माहेला की जागीर माप्त हुई श्रीर वि० सं० १६२१ (ई० स० १८६४) में महाराजा सरदारसिंह के समय यहां के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला। शार्टूलसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### श्रासपालसर

इस ठिकाने के सरदार बीका आनन्दसिंहोत राठोड़ हैं और उनकी खपिंध 'राजवी' है। यहां के सरदार महाराजा अनुपसिंह के छोटे पुत्र आनन्दसिंह के बेटे अमरसिंह के बंशज हैं। महाराजा गजसिंह के समय अमरसिंह के दूसरे पुत्र दलधंभनसिंह को बि० सं० १८४२ (ई० स० १८४४) के लगभग ताज़ीम का सम्मान मिला। राजवी गोपालसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# मैंगसर (पहली शाखा)

यहां के सरदार नारणोत वीका राठोड़ हैं। वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) में महाराजा स्रासिंह के समय राव ल्एाकर्ण, के प्रयोत्र श्रीर नारंग (नारण) के पुत्र वलभद्र (वलवहादुरसिंह) को मैणसरकी जागीर मिली तथा महाराजा गजसिंह के समय यहां के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला। यहां वरावर के दो विमाग हैं श्रीर ताज़ीम का सम्मान भी समान है। यह शाखा मैणसर के ठाकुर उदयसिंह के पुत्र वहादुरसिंह से पृथक् हुई है। ठाकुर हठीसिंह इस शाखा का वर्तमान सरदार है।

#### भादला

यहां के ठाकुर रखमलोत रूपावत राठोड़ हैं। राठोड़ राव रखमल (मंडोर) के पुत्र रूपा से रूपावत शासा चली। रूपा के पीत्र भोजराज ने कामरां के साथ के युद्ध के समय अञ्झी सेवा की । उसके पुरस्कार में राव जैतसी ने वि॰ सं॰ १४६१ (ई॰ स॰ १४३४) में उसको भादला की , जागीर प्रदान की। राव मालदेव का वीकानेर पर आक्रमण होने पर भोज-राज दुर्ग की रद्धा करता हुआ मारा गया। ठाकुर सज्जनसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### कक्

इस ठिकाने के स्वामी वीदावत मनोहरदासीत राठोड़ हैं श्रीर छनकी उपाधि 'ठाकुर' है। यह ठिकाना सांडवे से श्रलम हुशा है। महाराजा स्रतसिंह के समय सांडवे के ठाकुर भौमसिंह के तृतीय पुत्र जवानीसिंह को वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०८) में 'ठाकुर' की उपाधि श्रीर ताज़ीम के सम्मान-सहित यह ठिकाना मिला। विजयसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### पातलीसर

यहां के स्वामी बीदावत मनोहरदासीत राठोड़ हैं और यह ठिकाना सांडवे से निकला हुआ है । महाराजा रत्नसिंह के समय सांडवे के ठाकुर दानसिंह के छोटे पुत्र माधोसिंह के प्रपीत्र रत्नसिंह (रण्जीतसिंह) को वि० सं० १६०५ (ई० स० १८८८) में ताज़ीम का सम्मान मिला। आनंदसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### रणसीसर

यहां के सरदार राव वीका के प्रपीत श्रंग के वंशधर हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। इस ठिकाने का उद्गम मूकरका के ठाकुर कुशलसिंह के तीसरे पुत्र श्ररपतिसिंह से हुआ है। श्ररपतिसिंह (श्रव्मदिसिंह) का पौत्र शेरसिंह था, जिसको महाराजा स्र्रविसंह ने वि० सं० १८६० (ई० स० १८६३) में रणसीसर की जागीर श्रीर वि० सं० १८६५ (ई० स० १८१४)

में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। मेघसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# तिहाणदेसर

यहां के सरदार नारणोत चीका राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। राव ल्लाकर्ण के पीत्र नारंग के पांचवे वंश्रधर आईदान को वि० सं० १७३५ (ई० स० १६७=) में महाराजा अनुपिस्ह के समय तिहाण्देसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ। आईदान ने उक्त महाराजा के समय लाड़कानियों से चीकानेर की सांडें छुड़ाने में चीरता प्रदर्शित की। गोपालसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# कातर (बड़ी)

इस टिकाने के सरदार नारणोत बीका राठोड़ है और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। राव नारंग के पांचवें वंशधर गोरखदान को वि० सं० १७२४ (ई० स० १६६८) में महाराजा कर्णसिंह के समय कातर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। देवीसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

मैणसर (दूसरी शाला)

इस टिकाने का पूर्व चुत्तांत ऊपर मैंग्सर की प्रथम शाला के हाल में तिला जा चुका है। वहां के ठाकुर उदयसिंह, के दूसरे पुत्र चांदसिंह से यह शाला पृथक् हुई। इस शाला का वर्तमान सरदार पेमसिंह है।

# गौरीसर

यहां के सरदार वीदावत मानसिंहोत राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। यह ठिकाना महाराजा सरदारसिंह के समय क्रायम हुआ और उसके समय में ही उक्त ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मिला। मेघसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### नौसारिया

यहां के सरदार बीदावत मानसिंहोत राठोड़ हैं, जिनकी उपाधि 'ठाकुर' है। चाड़वास के ठाकुर संग्रामसिंह के चतुर्थ पुत्र पन्नेसिंह को वि० सं० १६१८ (ई० स० १८६१) में नौसरिया की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। कपसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

# द्धवा मीठा

इस ठिकाने का सरदार राठोड़ों की कांधल वर्णीरीत शाखा में है। महाराजा सुजानसिंह के समय वि॰ सं॰ १७६० (ई० स० १७३३) में रावत कांधल के छुटे वंशधर मोजराज को दूधवा मीठा की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। वहादुरसिंह का उत्तराधिकारी वाघसिंह यहां का बर्तमान ठाऊर है।

### सिजगरू

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलोत रूपावत शाखा का है। महाराजा स्रतिसिंह के समय लदमण्सिंह को वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७) में यह ठिकाना प्राप्त हुआ। काल्सिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### खारी

यहां के सरदार मेड़ितया राठोड़ हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। हे राह जोशा के पुत्र श्रीर दूदा के पीत्र शिसद राव जयमल मेड़ितया के पुत्र माधवदास के वंशधर हैं। महाराजा हुंगरिसह के समय वि० सं० १६३४ (ई० स० १८७०) में वांदिसह को खारी की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान मिला। प्रतापिसह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

### परेवडा

यह ठिकाना माटी रावलोवों का है। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और इनकी गणना परदंगियों में होती है। महाराजा सूरतसिंह के समय १३ जसवन्तसिंह को परेवड़ा का पट्टा और ताज़ीम का सम्मान मिला। यहादुरसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### कल्लासर

यह िकाना राठोड़ों की कांधल राषतीत शाखा का है। यहां के स्वामी कांधल के प्रपीत्र जसवन्तिसिंह के वंशधर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा गजसिंह के समय भोपालसिंह को कल्लासर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। गोपालसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

#### परावा

इस ठिकाने के सरदार जोधा रहोत राठोड़ हैं। उनकी उपिध 'ठाकुर' है श्रीर वे राव जोधा के पुत्र सूजा के सातवें वंशधर रहसिंह के वंशज हैं। वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८४) में महाराजा गजसिंह के समय सुखसिंह को परावा की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान मिला। भीमसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

सिंदू

यहां के सरदार रावलोत भाटी हैं। उनकी गणना परसंगियों में होती है और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १८४४ (ई० स० १७६७) में हरिसिंह को सिंदू की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। केसरीसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

### नैयासर

यहां का सरदार कञ्चवाहों की राजावत शाखा में है और उसकी उपाधि 'ठाकुर' है। बालेरी के ठाकुर गुलाबसिंह के दूसरे पुत्र हुक्मसिंह से यह ठिकाना निकला है। हीरसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### जोगत्तिया

बीदावत तेजसिंहोत शाखा के राठोड़ों का यह ठिकाना चाड़वास के ठाकुर वहादुरसिंह के भाई गृद्दृसिंह से पृथक् हुआ है। वि० सं० १८६३ (ई० स० १८३६) में महाराजा रत्नसिंह के समय गृद्दृसिंह के पुत्र भवानी-सिंह को 'ठाकुर' की उपाधि और वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में उस( भवानीसिंह )के पौत्र शिवनाथसिंह को महाराजा सरदारसिंह के समय ताज़ीम का सम्मान मिला। रावतसिंह यहां का वर्त्तमान ठाकुर है।

#### जबरासर

राठोड़ों की शृंगोत बीका शाखा का यह ठिकाना जसाणा के ठाकुर लालसिंह के दूसरे पुत्र शिवदानसिंह से अलग हुआ और महाराजा सरदार-सिंह के समय वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६२) में उसको 'ठाकुर' की उपाधि मिली। इस समय इस ठिकाने पर फ़तहसिंह का अधिकार है।

#### रायसर

यह ठिकाना राठोड़ों की जोधा करमसोत शाका का है। कर्मसी के सातवें वंशधर सामंतिसिंह को वि० सं० १८६२ (ई० स० १८३४) में महा-राजा रत्निसिंह ने रायसर की जागीर देकर 'ठाकुर' की उपाधि प्रदान की। राषतिसिंह का उत्तराधिकारी राजसिंह इस समय रायसर का सरदार है।

#### राजासर

यहां के सरदार पंचार (परमार) वंश के हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है तथा उनकी गणना परसंगियों में होती है। जैतसीसर के ठाकुर माधवसिंह के छोटे पुत्र कान्हसिंह को महाराजा रत्नसिंह के समय वि० सं० १८६२ (ई० स० १८३४) में राजासर की जागीर मिली श्रीर

महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६०= ( ई० स० १=४१ ) में उसे ताज़ीम का सम्मान दिया। कर्णीसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### सोनपालसर

यहां के सरदार पंचार (परमार) वंश के हैं, जिनकी गणना परसंगियों में होती है। जैतसीसर के टाफुर माधवसिंह के छोटे पुत्र शिवदानसिंह को महाराजा रत्नसिंह के समय वि० सं० १८६८ (ई० स० १८३७) में सोनपालसर की जागीर और वि० सं० १६०८ (ई० स० १८४१) में ताज़ीम का सम्मान मिला। टाकुर जगमालसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### नाहरसरा

यहां के सरदार पंवार (परमार) वंश के हैं। उनकी उपाधि 'ठाक़र' है तथा उनकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १८४१ (ई० स० १७६४) में जैतसीसर के ठाकुर गृददृतिह के छोटे पुत्र सरदारसिंह को नाहरसरा की जागीर मिल्ली। इस ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६०८ (ई० स० १८४१) में दिया। पृथ्वीसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### . वालेश

इस ठिकाने के सरदार राजावत कछ्वाहों की कुंभावत शाखा में हैं। वि० सं० १८०८ (ई० स० १७४१) में महाराजा गजसिंह ने शिवजीसिंह के पुत्र मदनसिंह को वालेरी का ठिकाना और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्रदान की। नाहरसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है, जिसकी गर्मना परसंगियों में होती है।

#### खारवारां

यह ठिकाना भाटियों की केल्ह्योत शासा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है तथा उसकी गयाना परसंगियों में होती है। पूगल के राम शेखा के पौत्र किशनसिंह को वि० सं० १४६३ (ई० स० १४०६) में राव लूयकर्यों के समय सारवारों की जागीर मिली। वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में महाराजा रत्नसिंह ने भोपालसिंह को ताज़ीम प्रदान की। जालसिंह यहां का वर्तमान डाकुर है।

### गजरूपदेसर

यह ठिकाना कछ्वाहों की राजावत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा स्रतसिंह ने वि० सं० १८६६ (ई० स० १८०६) में सुर्जनसिंह को गजरूप-देसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। नारायणसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### पांडसर

यह ठिकाना सीसोदियों की राणावत शाला का है। यहां के लामी मेवाड़ के वनेड़ा ठिकाने के कुटुम्यियों में से हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है श्रोर उनकी गणना परसंगियों में होती हैं। महाराजा सरदारसिंह के समय वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३) में इस ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ। सुलतानसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### गजसुखदेसर

सीसोदियों की राणावत शाला का यह ठिकाना मेवाड़ के वनेड़ा के राजा के वंशधरों का है, जिनकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा

स्रतिसह के समय वि॰ सं॰ १८६७ (ई॰ स॰ १८१०) में श्रानंदिसह को गजसुखदेसर की जागीर श्रोर ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुश्रा । जीवनिसह यहां का वर्तमान सरदार है।

# वीनादेसर

राठोड़ों की वीदावत मनोहरदासोत खांप का यह ठिकाना सांडवा के कुटुम्बियों का है। महाराजा ट्रंगरासिंह के समय दूलहसिंह को वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। जुनसालसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

# धांधूसर

इस ठिकाने के स्वामी कांधलोत राघोदासोत राठोड़ हैं। राव जोधा के भाई कांधल के पुत्र राजिसह के प्रयोत्र राघोदास से 'राघोदासोत' शाखा चली। राघोदास का प्रयोत्र लखधीरिसह था। उसके दो पुत्र छुत्रसिंह श्रीर जोरावरिसंह हुए। छुत्रसिंह के वंशजों का प्रमुख ठिकाना रावतसर है श्रीर जोरावरिसंह के वंशज धांधूसर के सरदार हैं। इस ठिकाने के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। फ़तहसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# रोजड़ी

यहां के सरदार प्रालिया भाटी हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है तथा उनकी गणना परसंगियों में होती है। प्राल के राव अमरसिंह के छोटे पुत्र गोपालसिंह से यह शाखा चली। महाराजा ड्रंगरसिंह के समय वि॰ सं॰ १६३८ (ई॰ स॰ १८८१) में गुमानसिंह को 'ठाकुर' की उपाधि और ताज़ीम का सम्मान मिला। घन्नेसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### वीठगोक

यह ठिकाना भाटियों की खीयां धनराजीत खांप का है और यहां के सरदार पूगल के राव शेखा के पुत्र ख्यानजी (खानजी) के छोटं वेटे धनराज के पीत्र सारंग के वंशधर हैं, जिनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महतावसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है, जिसकी गणना परसंगियों में होती है।

### भीमसरिया

यह ठिकाना भाटी रावस्रोतों का है, जिनकी गएना परसंगियों में होती है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा ड्रंगरसिंह के समय वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८२) में यह ठिकाना क्रायम हुआ। महीदानसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### श्रासलसर

यह ठिकाना कछवाहों की शेखायत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा स्र्रतसिंह के समय वि० सं०१ ६४१ (ई० स०१७६४) में यह ठिकाना क्रायम होकर यहां के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मिला। कीर्तिसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### पूनलसर

इस ठिकाने के सरदार शेखावत कछवाहे हैं, जिनकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा गजसिंह के समय वि० खं० १८३४ (ई० स० १७७८) में सामंतसिंह को पूनलसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। दलपतसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### राणेर

यह ठिकाना भाटियों की किशनावत शाखा का है। यहां का सरदार के एहियोत भाटी है, जिसकी गयाना परसंगियों में होती है। पूगल के राव शेखा के पौत्र किशनदास के वंशघर रामसिंह को यह ठिकाना राव जैतिसिंह ने वि० सं० १४८८ (ई० स० १४३१) में प्रदान किया। गयापतिसंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# ऊंचाएड़ा

यहां का सरदार तंवर है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। इस ठिकाने के स्वामी की उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६१ द्र (ई० स० १८६१) में तंवर सदमणसिंह के पुत्र देवीसिंह को ऊंचाएड़ा की जागीर प्रदान की।मोहब्बतसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# केलां

इस ठिकाने के स्वामी पूगल के केल्ह्योत भाटी हैं। उनकी उपाधि 'ठाक्कर' है श्रीर उनकी गयाना परसंगियों में होती है। पूगल के राव शेखा के पुत्र हरा के सातवें वंशधर गयेशदास के छोटे बेटे केसरीसिंह को महाराजा सुजानसिंह ने केलां की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान दिया। रामसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

# जांगलू

यह ठिकाना भाटियों की खीयां धनराजीत शाखा का है। यहां के स्वामी की गणना परसंगियों में होती है। यह खांप भाटी राव केल्हण से निकली है। यहां के सरदार पूगल के राव शेखा के बेटे स्थान के पुत्र धनराज के पीत्र जोरावरसिंह के धंशधर हैं। वि• सं० १६२८ (ई० स० १८७१) में भगवंतसिंह के पीत्र हुक्मसिंह को महाराजा सरदारसिंह ने जांगल की जागीर दी। ठाकुर श्रम्पसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### टोकलां

यह ठिकाना भाटी रावलीत देराविरयों का है। यहां के स्वामी की गणना परखेंगियों में होती है तथा उसकी उपाधि 'ठाकुर' है। ज़ालिमसिंह के पुत्र भोमसिंह को टोकलां की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। विजयसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# हाडलां ( बड़ी पांती )

यह ठिकाना भाटी रावलोत देरावरियों का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। हाडलां की जागीर दो हिस्सों में विभक्त है। भाटी ज़ालिमसिंह के पुत्र वाधसिंह और स्र्राजमालसिंह (फ़तहसिंह) को महाराजा स्रतसिंह ने थि० सं० १८७१ (ई० स० १८१४) में हाडलां की जागीर दी। फिर उसका वंटवारा होने पर दोनों भाइयों को आधा-आधा भाग मिला। वि० सं० १६०८ (ई० स० १८४१) में महाराजा सरदारसिंह ने वाधसिंह के पुत्र गुलावसिंह और उसके चाचा स्रजमालसिंह को ताज़ीम का सम्मान दिया। यहां की वड़ी पांती का सरदार तेजसिंह है।

# हाडलां ( छोटी पांती )

उपर्युक्त स्रजमालसिंह का वंशधर पृथ्वीसिंह यहां का वर्तमान सरदार है और ताज़ीम आदि का सम्मान उसको तेजसिंह के समान ही है।

# छनेरी

यह ठिकाना भाटी रावलोत देराविरयों का है। यहाँ के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है तथा उसकी गणना परसंगियों में होती है। वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७४) में महाराजा हंगरींसह के समय अभूत (िअभूति)-िसंह को 'ठाकुर' की उपाधि और ताज़ीम का सम्मान मिला। मूलसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### जभभू

यद्द ठिकाना भाटी रावलोतों का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। वर्तमान महाराजा साहव ने प्रभुसिंह को जममू की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। उसका पीत्र गुमानसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# लूणासर

इस ठिकाने के सरदार पंचार हैं श्रीर उनकी गणना परसेंगियों में होती है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है पवं वह नारसरा के कुटुंथियों में है। महाराजा डूंगरसिंह के समय वि० सं० १६३४ ( ६० स० १८७८) में सरूपसिंह के पुत्र शिवसिंह को 'ठाकुर' के खिताव के साथ यह ठिकाना मिला। जोरावरसिंह यहां का वर्त्तमान सरदार है।

### भीरासर

यहां के सरदार हाड़ा चौहान हैं। उनकी गणना परसंगियों में होती है तथा उपाधि 'ठाकुर' है। पृथ्वीसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

# दुलरासर

यह ठिकाना प्रख्नाहों की नक्तका शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है एवं उसकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा इंगरिसंह के समय वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में नायूसिंह को 'ठाकुर' का खिताब मिला। भोपालसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

इंदरपुरा

यह ठिकाना कछ्वाहों की शेखावत शासा का है। यहां के सरहार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा रत्नसिंह के समय यह ठिकाना क़ायम हुआ और महाराजा सरदारसिंह के समय यहां के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला। हरिसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### मालासर

यहां के सरदार वीदावत तेजिंसहोत राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १६०२) मे वर्तमान महाराजा साहब ने गोपसिंह को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। वह वीकानेरी सेना में कर्नल और महाराजा साहब का प॰ डी॰ सी॰ है तथा उसको अंग्रेज़ सरकार की और से 'राय बहादुर' की उपाधि भी प्राप्त हुई है।

### समंदसर

यह ठिकाना पिन्हिरों का है और यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वर्तमान ठाकुर वक्ष्तावरसिंह को वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में ताज़ीम का सम्मान मिला पर्व वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) में तुलरासर और वि० सं० १६७७ (ई० स० १६२०) में सालिङ्यावास गांव अधिक मिले। वह महाराजा साहव के साथ ई० स० १६०२, १६०७ और १६११ में इंग्लैंड भी गया था। उसको बीकानेरी सेना में ऑनरेरी लेक्टेनेंट कर्नल का पर भी प्रदान किया गया था। वक्ष्तावरसिंह का पुत्र माधवसिंह यहां का वर्तमान सरदार है। वह प्रसिद्ध पिड़हार बेला का वंशधर है, जिसने वीकानेर राज्य की महत्वपूर्ण सेवाएं की थीं।

### हामृसर

यह ठिकाना राठोड़ों की वीदावत-खंगारोत शाखा का है श्रीर यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। इस ठिकाने के सरदार राव वीदा के पुत्र संसारचन्द्र के प्रपोत्र खंगार के वंशधर हैं। वर्तमान महाराजा साहय ने वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में ठाकुर शिवनाथसिंह को ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पौत्र लदमण्यिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### दाउदसर

यहां के सरदार तंबर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है । उनकी गणना परसंगियों में होती है। यहां का वर्तमान ठाकुर पृथ्वीसिंह ई० स० १=६= (वि० सं० १६४४) में महाराजा साहव का ए० डी० सी० नियत हुआ। फिर वह इनके साथ चीन-युद्ध में सम्मिलित हुआ। वि० सं० १६४= (ई० स० १६०१) में उसकी ताज़ीम का सम्मान मिला। वह कई यार महाराजा साहव के साथ यूरोप की यात्रा में भी साथ रहा। वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर महाराजा साहव ने उसकी पैर में स्वर्णाभूपण पहिनने तथा वीकानेर के किले में सवारी पर वैठे हुए स्रजपोल दरवाज़े तक जाने का सम्मान दिया। वह वीकानेर राज्य का मिलिटरी संकेटरी रह चुका है और इस समय वीकानेरी सेना का ऑनरेरी लेक्टेनेंट कर्मल है। उसका पुत्र जसवंतर्सिंह वी० ए० महाराजा साहव का माइवेट संकेटरी है।

# नांदङ्ग

इस ठिकाने के सरदार रावलोत भाटी हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है श्रोर उनकी गणना परसंगियों में होती है। लखैसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### खियेशं

यह ठिकाना प्राितया भाटियों का है। यहां के सरदार की उपिष्ठ 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। सियेरां का वर्तमान सरदार वनेसिंह है। बनेसिंह वीकानेरी सेना में लेक्ट्रेनेंट कर्नल है। उसको अंग्रेज़-सरकार की ओर से 'राव बहादुर' की उपाधि मिली है। वह महाराजा साहब का ए० डी॰ सी॰ है और वीकानेर राज्य का मिलिटरी सेकेटरी भी रह चुका है।

#### पिथरासर

यह ठिकाना राठोड़ों की कांधलोत सांईदासोत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में ठाकुर किशोरसिंह को महाराजा साहच की तरफ़ से ताज़ीम का सम्मान मिला। किशोरसिंह चीकानेर राज्य की छोर से आबू पर राजपूताना के एजेंट गर्चनर जैनरल के पास बकील रहा था। तदनंतर वह चीकानेर में अपील कोर्ट का जज भी बनाया गया। किशोरसिंह का पुत्र हिम्मतसिंह और पौत्र भोजराजसिंह हुआ, जो यहां का वर्तमान सरदार है।

### खीनासर

यह टिकाना माटियों की र्जावा-धनराजीत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है श्रोर उसकी गयाना परसंगियों में होती है। वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में ठाकुर दलवंतसिंह को ताज़ीम का सम्मान मिला। विलिदानसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### सुरनाणा

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलोत-कर्मसोत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वर्तमान ठाकुर मूरसिंह ने वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) मे राज्य-सेवा में प्रवेश किया और वह स्रतगढ़ का नायव तहसीलदार नियत हुआ। फिर कमशः पद-वृद्धि होकर तहसीलदार, नाज़िम. श्रसिस्टेंट रेवेन्यु कमिश्नर और कमिश्नर, ईस्पेक्टर जेनरल ऑव् पुलिस तथा कंट्रोलर ऑव् दि हाउसहोल्ड के पदों पर उसकी नियुक्तियां हुई। उसकी अच्छी सेवा के कारण वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में महाराजा साहव ने उसकी ताज़ीम का सम्मान दिया तथा अंग्रेज़-सरकार ने वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१=) में उसकी 'राव बहादुर' का खिताव दिया। यह तीन वार इंग्लैंड भी जा चुका है। टाकुर भूरसिंह, शिए, मृदुभाषी झौर अनुभवी व्यक्ति है।

### रामपुरा

यह ठिकाना पंचारों (परमारों) का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। वर्तमान सरदार ठाकुर आस्सिंह वि० सं० १६६= (ई० स० १६११) में सर्वप्रथम गंगा रिसाले में जमादार के पद पर नियुक्त हुआ। िकर वह महाराजा साहव का ए० डी० सी० नियत हुआ। वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१६) में उसको ताज़ीम का सम्मान मिला और वि० सं० १६७६ (ई० स० १६१६) में महाराजा साहव की तरफ़ से उसको जागीर प्रदान की गई। इस समय वह वीकानेरी सेना में लेक्टेनेंट कर्नल है। वह महाराजा साहव के साथ कई वार यूरोप गया है।

# देसलसर

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलोत कमंस्रोत शाखा का है। 'यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वर्तमान ठाकुर मोतीसिंह को वि० सं० १६७६ (ई० स० १६१६) में ताज़ीम का सम्मान मिला। वह पहले गंगा रिसाले में श्रिलस्टेंट कमांडिंग श्रफ़सर था और यूरोपीय महायुद्ध के समय वह इजिण्ट में वीकानेरी सेना के साथ था। फिर वह उक्त रिसाले का कमांडिंग श्रफ़सर नियत किया गया। वह वीकानेरी सेना का लेक्टेनेंट कर्नल है तथा श्रंश्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसे 'सरदार बहादुर' और 'आई॰ डी० एस० एम०' की सैनिक उपाधियां मिली हैं। वह महाराजा साहब का ए० डी० सी० भी है।

# सारोठिया

राठोड़ों की बीदावत शास्त्रा का यह ठिकाना हरासर से निकला हुआ है। महाराजा सरदारसिंह के समय सारोठिया का ठिकाना क्रायम होकर वहां के सरदार को ताज़ीम आदि का सम्मान मिला। इस समय इस ठिकाने का खामी लेफ्टेनेंट कर्नल राव बहादुर ठाकुर जीवराज़सिंह है। हरासर के निकटस्थ होने के कारण वहां के स्वामी श्रानंदर्सिह की नि:सन्तान मृत्यु होने पर महाराजा साहव ने वह ठिकाना भी उपर्युक्त जीवराजसिंह को ही दे दिया है।

इस ठिकाने (सारोठिया) का विस्तृत हाल हरासर के साथ ऊपर पृ० ६६१-२ में दिया गया है।

#### रावतसर कुजला

यह ठिकाला राठोड़ों की बीका किशनसिंहोत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। यहां का वर्तमान ठाकुर भूरसिंह है, जिसको वि० सं० १६६० ( ६० स० १६३३ ) में ताज़ीम का सम्मान मिला है।

उपर्युक्त दिकानों के ऋतिरिक्त महाराजा साहव ने मेजर-भारतसिंह को भी ताज़ीम का सम्मान दिया है।

क्रपर पृ० ६१६-१७ में वीकानेर राज्य के ताज़ीमी सरदारों की संख्या १३० देकर सादी ताज़ीमवाले सरदारों की संख्या ६६ वतलाई है; किन्तु भोथड़ा का ठिकाना, जो वीका श्रंगोतों का था, वहां के सरदार माधवर्सिंह के नि:सन्तान गुज़र जाने पर खालसा हो गया है, जिससे अय सरदारों का एक ठिकाना कम होकर कुल ताज़ीभी सरदार १२६ ही हैं।

ताज़ीमी सरदारों के अतिरिक्त ग्रैर-ताज़ीमी सरदार आँर भोमिये आदि भी इस राज्य में वहुत हैं, किंतु उनका कोई महत्त्व नहीं है और न उनकी कोई खास प्रतिष्ठा है।

# प्रसिद्ध और प्राचीन घराने

बीकानेर राज्य में कई प्रसिद्ध और प्राचीन घराने हैं, जिनका राव बीका के समय से अब तक इस राज्य की उन्नति में पूर्ण सहयोग रहा है। उनकी राजनैतिक सेवाएं ही नहीं, सैनिक सेवाएं भी बड़ी महत्त्वपूर्ण रही हैं। अतएव उनका यहां संज्ञेप से उज्लेख किया जाता है।

जब राव बीका बीकानेर राज्य की स्थापना के लिए वि० सं० १४२२ (६० स० १४६४) में जोधपुर से चला, तब उसके पिता राव जोधा ने मेहता वर्रासंहें, वैद मेहता लाला और लाखणसी को भी उसके साथ भेजा था। बीका ने अपने लिए बीकानेर राज्य की स्थापना की, उस समय उन लोगों को उसने अपने राज्य के दायित्वपूर्ण पदों पर नियत किया। बीका के साथ जानेवाले व्यक्तियों में उपर्युक्त कर्मचारियों में से मेहता वर्रासंह और वैद मेहता लाला के घराने ओसवालों के थे।

महाराजा स्रसिंह के समय तक वीकानेर में वच्छावत मेहताओं का उरकर्ष बना रहा श्रीर उन्होंने इस राज्य की उन्नति में पूरा-पूरा भाग लिया। उनके द्वारा धार्मिक श्रीर सामाजिक कार्य भी बहुत हुए श्रीर वहां जैन धर्म का विकास हुआ। महाराजा रायसिंह के समय बीकानेर में एक भयद्भर षड्यंत्र की रचना हुई, जिसके कारण महाराजा की मेहताओं की तरफ से छपा हर गई। प्रधान-मन्त्री वच्छावत मेहता कर्मचंद्र पर भी षड्यंत्र का श्रारोप था इसलिए महाराजा उससे भी श्रसंतुष्ट हो गया। फलतः कर्मचंद्र मेड़ता होता हुआ बादशाह श्रक्तवर के पास चला गया। इस घटना के पीड़े

<sup>(</sup>१) 'कर्मचन्द्र वंशोत्कीतंनकं काव्यम्' से राव बीका के साथ जोधपुर से मंत्री बस्सराज का जाना पाया जाता है। द्यालदास की ख्यात तथा सन्य ख्यातों में वसराज के स्थान पर वरसिंह का नाम दिया है। जोधपुर राज्य की ट्यात में बीका के साथ जानेवालों में मेहता नरसिंह ( नाहरसिंह) का नाम मिलता है। वरसिंह और नरसिंह दोनों बस्सराज के पुत्र थे। वे दोनों भी सम्भवतः सपने पिता के साथ ही गये होते, निससे पीछे से लिखी हुई ख्यातों में सलग-सलग नाम मिलना सम्भव है।

वञ्छावतों का विशेष महत्त्व नहीं रहा । कमैचंद्र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भाग्यचंद्र श्रीर लक्भीचंद्र बीकानेर लौटे, परन्तु वे पूर्व-कथित षड्यंश्र के परिणाम-सक्तप महाराजा स्ट्रिंस्ह के समय में मार डाले गये। उसके श्रन्य वंश्रघर श्रीर कुटुंबी, जो राज्य-सेवा में भाग लेते थे, वहां से श्रन्यत्र चले गये। उनके वंशज श्रव भी उदयपुर, जयपुर, किश्रनगढ़, श्रजमेर श्रादि में विद्यमान हैं। उदयपुर श्रादि राज्यों में समय-समय पर वञ्छावत मेहताश्रों के वंशवाले उच्च पद पर रहे श्रीर श्रव भी उनको उक्त राज्यों की तरफ़ से जागीरें प्राप्त हैं तथा उनमें से कतिपय उच्च पदों पर भी हैं।

वच्छावतों के समान ही पेतिहासिक हिष्ट से वीकानेर राज्य में वैद् मेहताओं का स्थान है। उनके पूर्वज लाला और लाखण्सी वीकानेर राज्य की स्थापना के समय विद्यमान थे। तद्य से यह वंश इस राज्य की देवा करता चला आ रहा है। इस वंशनालों को कई वार महत्त्वपूर्ण सेवाद और अमात्य पद का कार्य करने का भी अवसर मिला, परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तराई इस वंश की उन्नति का सर्वेत्ह्रप्ट समय था। उन्हीं दिनों महाराजा रत्नसिंह ने इस वंश के मेहता मूलचंद के पुत्र हिन्दूमल को 'महाराव' की उपाधि दी, जिसको अंग्रेज़ सरकार तथा भारत के तत्का-लीन मुगल वादशाह दहादुरशाह ने स्वीकार किया। हिन्दूमल के पीछे भी इस वंश के लोगों का महाराजा इंगरसिंह के समय तक वहुत कुछ प्रभाव रहां और अब भी उनमें से कुछ राज्य के उच्च पदों पर हैं, जिनका उन्नेल आगे किया जायगा।

उपर्युक्त दोनों वंशों के श्रतिरिक्त वहां मेहता बक्तावरासेंह तथा सुराणा श्रमरचंद के वंशधर तथा राखेचा, नाहटा श्रादि कई वंशों के व्यक्ति राज्य के उच्च पदों पर रहकर सैनिक श्रीर राजनैतिक सेवाएं दे चुके हैं, जिनका हमने वीकानेर के नरेशों के इतिहास में यथा प्रसद्ग वर्णन किया है। यहां पर यह वतलाना भी श्रमुचित न होगा कि वीकानेर राज्य में राज्य के उच्च श्रीर दायित्वपूर्ण पदों पर महाराजा सरदारसिंह तक वैष्य-वर्ग की ही प्रधानता रही।

महाराजा रत्निसह के पूर्व बीकानेर में राज्य के उच्च पद महान् विपत्ति का कारण समभे जाते थे। राजा मन्त्री का पूर्ण सम्मान बढ़ाता तथा अच्छी जागीर और पारितोषिक देकर उसको संतृष्ट करता, परन्त राजा की जब तक कृपा बनी रहती तब तक ही वह स्ररिचत रहता था। इसकी सेवा कितनी ही क्यों न रही हो, पर यदि थोड़ा भी किसी ने राजा के कानों में संदेह डाल दिया अथवा राजा की आजा का पालन करने में विलंब हुआ वा थोड़ी चुटि भी हुई तो वह पद-भ्रष्ट कर दिया जाता था। यही नहीं, उसको कारावास का दंड देकर कठोर यन्त्रणा-द्वारा उससे मनमाने रुपये वसल किये जाते थे। कभी-कभी मंत्रियों को बिना अपराध मरवा दिया जाता था और उनका वंश तक नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था । ऐसे उदाहरण राजपूताने के इतिहास में प्राय: सब राज्यों में भिलते हैं। जब किसी को कोई उच्च पद दिया जाता तो उस समय उससे खुव नज़राना वसुल किया जाता था। मंत्री-पद के उम्मेदवारों को तो झपने पद के अनुरूप ही राजा और उसके समीपवालों को सन्तर करना पहता था। फिर कार्य मिलने पर वे प्रजा का रक्त चुसने और अन्याय तथा श्रत्याचार-द्वारा धनोपार्जन करने में किंचित कमी न करते थे। इसका परिगाम यह होता था कि सम्पन्न लोग वहां चैन-पूर्वक नहीं रह सकते थे। श्रंश्रेज़-सरकार से संधि होने के बाद अमशः राजपृताना के राज्यों से यह प्रथा दूर होते लगी और बाहर से योग्य तथा श्रवुभवी व्यक्तियों को श्रव्हें वेतनों पर बुलाकर उच्च पद दिये जाने लगे। इससे जागीरें देने की प्रथा कम हुई और अब तो प्राय: सभी देशी राज्यों में वंश-परंपरा श्रीर जाति भेद का ध्यान न रखा जाकर योग्य. अनुभवी और शिक्तित व्यक्तियों की, चाहे वे वहां के निवासी हों श्रथवा श्रन्य जगहों के, उच पदों पर नियुक्ति की जाती है।

वीकानेर राज्य में वैतिनक क्रय से पदाधिकारी रखने की प्रणाली सर्वप्रथम महाराजा सरदारसिंह ने आरंभ की। महाराजा ट्रंगरसिंह के समय इस प्रथा का अधिकता से पालन हुआ। वर्तमान महाराजा साहर की तत्परता श्रीर मंत्रियों की कार्य-कुशलता से शासन-शेली में वहुत कुछ परिवर्त्तन होकर राज्य मे श्री-वृद्धि हुई। शासन-प्रणालीं को समुन्नत वनाने के लिए महाराजा साहव ने समय-समय पर सर मनुभाई मेहता, वी० एन० मेहता, सर कैलाश नारायण हक्सर तथा सर सिरेमल वापना जैसे योग्य श्रीर राजनीतिज्ञ व्यक्तियों को श्रपना प्रधान मंत्री वनाया है। वीकानेर राज्य के पिछले हतिहास को समुज्ज्वल बनाने में वहां. के प्रतिष्ठित घरानों, चारणों, कवियों श्रादि का पूर्ण योग रहा है, इसलिए उनका यहां संचेप से परिचय दिया जाता है—

# वैद मेहताओं का घराना

धीकानेर के वैद मेहता जैन धर्मावलंबी श्रीर जाति के श्रीसवाल महाजन हैं। वे अपने पूर्वजों का मूल निवास भीनमाल मानते हैं। जब मारवाड़ में श्रईन्त की ध्वनि चारों तरफ़ ज्यात हो रही थी उस समय उन्होंने जैन धर्म स्थीकार किया । जब मंडोवर पर राव चूंडा का श्राधिपत्य हुआ तो इन वैद मेहताओं ने उसकी श्रधीनता स्वीकार की । राव जोधा के समय वे अपनी अमृत्य सेवा के कारण उक्त राव के कृपापात्र हो गये। राव जोधा की इच्छानुसार उसका कुंग्रर वीका वि० सं० १४२२ (ई० स० १४६४ ) में अपने लिए नवीन राज्य की स्थापना करने के हेतु रवाना हन्ना. उस समय राव जोधा ने अपने विश्वासपात्र सेवक वैद मेहता लाला श्रीर लाखणुसी को भी उसके साथ मेजा। बीका ने श्रपने बाहुबल से चीकानेर का नतीन राज्य स्थापित कर लाला और लाखणुसी को उच्च पदीं पर नियत किया। लाखणुसी का पांचवां वंशधर ठाकुरसी हुआ, जिसको महाराजा रायसिंह ने अपना श्रमात्य बनाया। उस(ठाकरसी)का छठा वंशधर मूलचंद, महाराजा सुरतसिंह के समय विद्यमान था। वि० सं० १८७० ( ई० स० १८१३ ) में उक्त महाराजा ने खुक्त के गढ़ पर घेरा डाला। उस समय वीकानेरी सेना में महाराजा के साथ मूलचंद भी विद्यमान था श्रीर उसने पूर्ण साहस श्रीर वीरता दिखलाई। उसकी उत्तम सेवाओं के

उपलक्य में महाराजा स्रातिसिंह ने उसको नौरंगदेसर गांव जागीर में प्रदान किया। उसका छोटा भाई अवीरचंद्र था, जो महाराजा की तरफ़ से चोरी और डाकों को रोकने के कार्य पर नियत था। उसने कई बार डाकुओं से मुक्तावला किया, जिससे उसके कितने ही घाव लगे। फिर वह दिल्ली के सुग्रल दरवार में बीकानेर राज्य की ओर से वकील वनाकर भेजा गया और घहां ही उसकी मृत्यु हुई।

मुलचन्द का दूसरा पुत्र मेहता हिन्दूमल प्रभावशाली श्रीर कुशाप्र-बुद्धि था। महाराजा सूरतसिंह के समय राज्य-सेवा में प्रवेश कर वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७) में वह दिल्ली में वकील नियुक्त किया गया! उसने महाराजा रत्नसिंह के समय श्रव्छी राज्य-सेवा की, जिसपर उक्त महाराजा ने उसको अपना मुख्य मंत्री बनाया और वह उसका इतना विश्वास करने लगा कि उसने राजमुद्रा लगाने का कार्य भी उसे ही सींप दिया। कुछ समय पीछे महाराजा ने उस(हिन्द्रमत )को 'महाराव' का खिताव प्रदान किया एवं उसकी हवेली पर मेहमान होकर उसको सम्मा-नित किया । हिन्दुमल की कार्य-प्रशाली से महाराजा रत्नसिंह तथा श्रंप्रेज़ सरकार दोनों सदा संतुष्ट रहे। उसके मंत्रीत्व-काल में बीकानेर राज्य में कई नवीन गांव आबाद हुए। पथिकों के आराम के लिए रास्ते ठीक किये गये और सराय, कुएं आदि बनाये गये । उसके प्रयत्न से चोरी श्रीर डाकों में कमी हुई। जुहार्रासह (जवारजी) श्रादि प्रसिद्ध लुटेरों की गिरफ़तारी में हिन्दुमल ने बड़ा उद्योग किया, जिससे अंग्रेज़ सरकार की उसपर और भी विश्वास बढ़ गया। उसने बीकानेर राज्य के कई सीमा-सम्बन्धी भगड़ों का निपटारा करवाया, जिससे राज्य में शांति की स्थापना हुई । जयपुर, जोधपुर श्रादि राज्यों के गंभीर मुक़दमों में अंग्रेज़-सरकार ने उसकी सम्मति लेकर अंतिम फ़ैसले किये। वि० सं० १६०२ ( ई० स० १८४४ ) में सिक्ख-युद्ध के समय वीकानेरी सेना लाहीर की तरफ खाना हुई। उस समय हिन्दुमल भी उक्त सेना के साथ गया। इस अवसर पर की हुई उसकी सेवा से प्रसन्न होकर

भारत के तत्कालीन गवर्नर-जेनरल सर हेनरी हार्डिज ने उसको शिमला में वुलाकर एक क्रीमती खिलग्रत प्रदानकर उसकी अपूर्व कर्मनिष्ठा श्रीर राजभक्ति की सराहना की । हिन्दुमल की कार्य-शैली और स्वामि-भक्ति का उदयपुर के महाराखा सरदारसिंह पर भी अञ्जा प्रभाव प्रदृा। फलत: क्षव बि॰ सं॰ १८६६ ( ई॰ स॰ १८३६ ) में महाराजा रत्नसिंह नाथद्वारे की यात्रा के लिए गया और वहां से उदयपुर जाकर महाराणा सरदारसिंह की राजकंवरी से उसने अपने महाराजकुमार सरदार्यसह का विवाह किया. उस समय महाराणा ने हिन्दुमल को ताज़ीम का सम्मान दिया एवं मेवाइ राज्य के सम्बन्ध में पोलिटिकल अफ़सरों के पास जो मुक़दमे चल रहे थे वनको तय कराने का भार उसको ही सौंपा। फिर महाराणा वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में गया यात्रा से लौटता हुआ बीकानेर गया श्रीर वहां उसका विवाह महाराजा रत्नसिंह की राजकुंवरी से हुआ। उस समय महाराणा और महाराजा रत्नसिंह ने हिन्दुमल की हवेली पर जाकर उसका आतिथ्य ब्रह्ण किया। वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७) में हिन्द्रमल का केवल ४२ वर्ष की आयु मे देहान्त हो गया। उसके मृत्यु पर महाराजा रत्नसिंह तथा श्रंशेज-सरकार के वहे वहे उच्च श्रफ्रसरों ने उसके वंशजों से पूर्ण सहातुभति प्रकट की । वर्तमान महाराजा साहब ने इस स्वामिभक्त अमात्य की स्मृति को चिरस्थाई रखने के लिए वीकानेर में 'हिन्दुमल कोट' नामक स्थान वनवा दिया है। उसके तीन पुत्र-हरिसिंह. ग्रमानसिंह और जसवन्तसिंह—हुए। महाराजा रत्नसिंह ने हिन्दुमल की सारी मान-मर्यादा हरिसिंह को बहाल कर दी। वह भी महाराजा की तरफ से राजपुताना के एंडर गवर्नर-जेनरल के पास वकील रहा । वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में सिपाही-विद्रोह हुआ । उस समय उसने श्रव्ही सेवा की। फिर महाराजा सरदारसिंह ने उसकी वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३) में अपना मुख्य सलाहकार नियतकर राजमुद्रा लगाने का श्रधिकार भी उसको सौंप दिया। उसने महाराजा इंगरसिंह की गही-नशीनी के समय वहीं अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने उसकी

अपरसर और पलाना गांव दिये तथा उसे अपने यहां की कौंसिल का एक सदस्य भी नियत किया था। वि० सं० १६३६ ( ई० स० १८८२) में उसकी मृत्यु हुई। हरिसिंह का ज्येष्ठ पुत्र किशनसिंह था। वह भी राज्य के भिन्न-भिन्न पदों पर काम करता हुआ उच पद तक पहुंच गया था। विता की विद्यमानता में ही वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में उमकी मृत्य हो गई। किशनसिंह के भी तीन पुत्र-शेरसिंह, लदमणसिंह श्रीर पन्नेसिंह—थे। बीकानेर राज्य से शेरिएंह को 'राव' की उपाधि मिली। शेरसिंह का पुत्र रघुनाथसिंह है। हरिसिंह की संतान में से सवाईसिंह श्राय में सबसे बढ़ा था, इसलिए महाराजा इंगर्रासह ने उसको 'महाराव' का खिताब दिया। प्रारंभ में वह (सवाईसिंह) राजगढ़ की हकूमत पर भेजा गया और फिर वह दीवानी तथा फ्रोजदारी की अदालतों के काम पर नियत हुआ। तदनंतर वह स्टेट-कौंसिल का भी सदस्य बनाया गया। वर्तमान महाराजा साहब ने उसको 'मिनिस्टर-इन-बेटिंग' भी नियत किया था। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र खुम्माण्सिह को 'महाराव' की उपाधि दी गई। उसके दो पुत्र सुमेरसिंह श्रीर उम्मेदसिंह हैं।

हिंद्मल का दूसरा पुत्र गुमानसिंह था, वह भी अपने पिता के समान कार्य-कुशल व्यक्ति था। उसने भी सिपादी-विद्रोह के समय अव्ही सेवा की थी। महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६१० (ई० स० १८१३) में उसकी अपना मुसाहिब बनाया और 'राव' की पदवी दी थी। गुमानसिंह के दो पुत्र हुए, किन्तु उनमें से किसी का भी वंश न चला, जिससे उपर्युक्त सवाईसिंह का ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह, गुमानसिंह के पुत्र जवानीसिंह के दत्तक लिया गया। रामसिंह का पुत्र अनएतिसह है।

हिन्दूमल का तीसरा पुत्र जसवंतिसह था। उसको महाराजा सरदार्रासेंह ने आबू की वकालत पर राजपूताना के एजेंट-गवर्नर जेनरल के पास रक्का था। वह भी कार्य-कुराल व्यक्ति था, जिससे तत्कालीन अफ़सर उससे प्रसन्न थे। सिपाही-विद्रोह के समय उसने भी अपने दोनों यहे भाइयों एवं चाचा छोगमल के साथ अच्छी सेवा की थी, जिससे अंग्रेज़ सरकार के उच्च अफ़सरों की उसपर कृपा बढ़ती रही। विद्रोह का सफलता पूर्वक दमन हो जाने पर उसको अंग्रेज़-सरकार की तरफ़ से वाणियों से छीने हुए कुछ शख़ तथा हिसार की पट्टी में एक गांव भी मिला था। महाराजा सरदारसिंह के पिछले राज्य-समय में वह कुछ कारणों से वीकानेर छोड़कर जोधपुर चला गया। इसपर जोधपुर के महाराजा तक्ष्तिसिंह ने उसको सांभर, मारोठ और जालोर की हकूमतें दीं, जिनका कार्य उसने सफलतापूर्वक किया। इसपर वहां के महाराजा की तरफ़ से राजपूताना के एजेंट गवनैर-जेनरल के पास प्रशंसा-सूचक पत्र भेजा गया।

महाराजा सरदारसिंह का नि:संतान देहांत होने पर उत्तराधिकारी के लिए काण एड़ा, उस समय उसको वुलाने पर वह जोधपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर पुन: बीकानेर चला गया। उस समय उसने महाराजा हूंगरसिंह को राजगही पर विठलाने की मंज़ूरी के लिए अच्छी पैरवी की, जिससे प्रसन्न होकर डूंगरसिंह ने राज्यासन पर बैठने के पश्चाद् उसको पुन. आबू के वकील के पद पर नियत किया एवं जागीर में एक गांव तथा 'राव' का खिताब प्रदान किया। वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में महाराजा ने उसकी हवेली पर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार किया और उसे हाथी, जेवर तथा सिरोपाव देकर ताज़ीम का सम्मान भी दिया। वह कार्य-कुशल व्यक्ति था, जिससे बीकानेर के महाराजा तथा उद्य अंग्रेज अफ़सर खदा उससे प्रसन्न रहे। तदनंतर वह राज्य की कोसिल का सदस्य भी बनाया गया। वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में उसका देहांत हुआ।

जसवंतिसंह का पुत्र छत्रिसंह था, वह सर्वप्रथम अदालत फ़ौजदारी तथा वाद में ह्युमानगढ़ का हाकिम नियत हुआ। वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में जसवंतिसंह की मृत्यु के पश्चात् वह स्टेट-कोंसिल का सदस्य वनाया गया। महाराजा ने उसको भी 'राव' की उपाधि प्रदान की थी। वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में उसकी मृत्यु हुई। छुत्रसिंह का छोटा भाई अभयसिंह था, जो पहले बीकानेर में बड़े कारखाने का अफ़सर रहा। वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८०) में महाराजा डूंगरसिंह के समय जसाणा के टाकुर पर राज्य की सेना मेजी गई उस समय मेहता असवंतसिंह के साथ अभयसिंह भी विद्यमान था। वह नौहर, हजुमानगढ़ और लूणकरणसर के ज़िलों का हाकिम भी रहा था। बाद में जयपुर और जोधपुर में बीकानेर राज्य की तरफ़ से वह रेज़िडेंसियों में वकील रहा। फिर वह सेरिमोनियल अफ़सर (Ceremonial Officer) बनाया गया। उसने कुछ समय तक बीकानेर राज्य के चीफ़ जज के पद पर भी कार्य किया था। राव छुत्रसिंह और अभयसिंह नि:संतान थे अतपव गोपालसिंह (महाराव हिंदूमल के छोटे भाई छोगमल के बेटे केसरीसिंह का पौत्र) अभयसिंह का दत्तक लिया जाकर जसवंतसिंह की संपत्ति का स्वामी हुआ। उसकी महाराजा साहब ने पूबेवत् 'राब' का खिताब प्रदान किया है। वह पहले सेरिमोनियल अफ़सर रहा और इस समय बीकानेर राज्य की तरफ़ से आबृ

हिंदूमल का छोटा भाई छोगमल था, वह भी अपने भाई की भांति कुशल-कार्यकर्ता था। महाराजा स्रतिसिंह के समय वह उसका निजी कर्मण्यारी और विश्वासपात्र सेवक था। महाराजा रत्निसिंह के समय वह राज-पूताना के प० जी० जी० के पास आबू पर वकील भी रहा था। बीकानेर राज्य के सीमा-संबंधी अगड़ों को तय कराने मे उसने पूर्ण योग दिया, जिससे राज्य को काफ़ी लाभ हुआ। इससे प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंह ने उसका सम्मान बढ़ाया। वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के सिपाही-विद्रोह के समय भी उसने अञ्चा कार्य किया। वि० सं० १६२६ (ई० स० १८९८) में महाराजा सरदारसिंह का परलोकवास होने पर इंगरसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके समय भी इसकी अञ्ची प्रतिष्ठा रही। वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७०) में लाई लिटन के समय महाराणी विक्टोरिया के सम्मान्न (Empress of India) पदवी धारण करने का दिल्ली में बहत् दरबार

हुआ। उस अवसर पर महाराजा हूंगरसिंह ने उसको अपनी तरफ़ से प्रतिनिधि वनाकर भेजा था। वह महाराजा का मुसाहव और स्टेट काँसिल का सदस्य भी रहा। उसको ढूंगराना और सक्षपदेसर आदि गांव जागीर में मिले थे। वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में उसका देहात हुआ। उसके दो पुत्र—केसरीसिंह और विश्वनसिंह—थे। केसरीसिंह भी आबू में राजपूताना के रेज़िडेंट का वकील रहा। उस(केसरीसिंह)का पुत्र फ़तहसिंह थिता की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया इसलिए उस(फ़तहसिंह)का पुत्र मुकुंदसिंह अपने पितामह का उत्तराधिकारी हुआ। विश्वनसिंह का पुत्र मुकुंदसिंह अपने पितामह का उत्तराधिकारी हुआ। विश्वनसिंह का पुत्र मुकुंदसिंह पहले मारवाड़ की रेज़िडेंसी और फिर;आवू में राजपूताना की रेज़िडेंसी में महाराजा बीकानेर की तरफ़ से वकील रहा और इस समय देवस्थान के महकमे का हाकिम है।

# काविराजा विभृतिदान का घराना

चारण-किवयों में एक कांप वीठू नाम से संवोधित होती है। उस कांप का प्रवर्तक चारण वीठू भादरेस (जोधपुर राज्य!) गांव का निवासी था। फिर उसने अपने नाम पर वीठणोक गांव वसाया। उसके वंशधर वीठू कहलाते हैं। वीठू ने अपनी कवित्य शक्ति से जांगल देश (वीकानेर राज्य) के स्वामी को प्रसन्न कर यहुतसा द्रव्य और वारह गांव प्राप्त किये। कई पीढ़ी वाद उसके वंश में जैकिशन हुआ, जिसने वीकानेर के महाराजा गजसिंह से यहुत कुछ सम्मान प्राप्त किया। जैकिशन का पुत्र प्रभुदान और उसका मौमदान हुआ। मौमदान का पुत्र विभृतिदान सममदार और मन्त्रणाकुशल व्यक्ति था। जब वीकानेर के महाराजा सरदारसिंह का वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७२) में निःसंतान देहांत हो गया, तव वहां के उत्तराधिकार के लिए कई व्यक्ति खड़े हुए। उस समय विभृतिदान ने महाराज लालसिंह के ज्येष्ठ पुत्र हुंगरसिंह को, जो वस्तुतः वहां का हक़टार था, राजगही पर विठलाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। महाराजा हुंगरसिंह श्रा, राजगही पर विठलाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। महाराजा हुंगरसिंह श्रा, राजगही पर विठलाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। महाराजा हुंगरसिंह

ने राज्याधिकार मिलने पर विभूतिदान की बड़ी क्रद्र की। उसको कविराजा का खिताब और ताज़ीम का सम्मान तथा पहले के सीथल, रावणमेरी एवं गोरखेरी गांवों के अतिरिक्त उसने तीन गांव—क्रुकिरया वि० सं० १६३० आषाड सुदि ७ (ई० स० १८७३ ता० २ जुलाई), बिसया वि० सं० १६३१ आषाड सुदि १ (ई० स० १८७४ ता० १४ जुलाई) और लालसिंहपुरा वि० सं० १६३४ ज्येष्ठ सुदि १४ (ई० स० १८७८ ता० १३ जून) को—प्रदान किये। यही नहीं उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसने उसको बीकानेर में पोलिटिकल एजेंट के पासवकील नियत किया और फिर उसको बि० सं० १६३४ (ई० स० १८७७) में बीकानेर की स्टेट कौंसिल का सदस्य बनाया। अपनी आयु पर्यन्त वह इन दोनों पदों का कार्य करता रहा। महाराजा द्वंगरसिंह की उसपर असाधारण कृपा थी। वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में उसकी बीमारी के अवसर पर महाराजा ने उसकी हवेली पर जाकर उसे बहुत कुछ धेर्य दिया। वि० सं० १६३६ आवण सुदि ७ (ई० स० १८७६ ता० २४ जुलाई) को विभूतिदान की सृत्यु हुई। उसके पांच पुत्र— मैकंदान, भारतदान, सुखदान, मुकुंददान और फूलदान—हुए।

विभूतिदान की सृत्यु होने पर महाराजा इंगरसिंह ने उस (विभूति दान ) के ज्येष्ठ पुत्र भें कंदान को कविराजा की पदधी देकर पूर्व-प्रतिष्ठा प्रदान की । वह अपने पिता की विद्यमानता में ही राज्य सेवा में प्रविष्ट हो गया था । वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में महाराजा ने उसकी धीकानर के पोलिटिकल एजेंट के पास वक्षील नियत किया और तमस्वाह सी उपये माहवार स्थिर की । वह दीवानी अदालत, फ़्रीज और मंडी का अफ़सर तथा नाज़िम आदि के पदों पर भी समय समय पर नियत हुआ था । उसने इन पदों पर रहते समय राजा और प्रजा के बीच पूर्ण विख्यास उत्पन्न किया । जब महाराजा इंगरसिंह के समय विवाद प्रस्त विषयों को निपटाकर शासन-सुधार करने के लिए खास कमेटी बनाने की योजना हुई, तब भैकंदान भी उसका एक सदस्य बनाया गया। किर ई० स० १८८७ (वि० सं० १६४४) में वह बीकानर की स्टेट कोंसिल का सदस्य निर्वाचित

हुआ। सरदारों के सगड़े मिटाने श्रीर चारणों से चुंगी की रक्तम वस्तुल करने के संबंध में जो विवाद हुआ, उसके मिटाने मे उसने अच्छी कार्य-तत्परता दिखलाकर विरोध न बढ़ने दिया, जिससे उसकी वड़ी ख्याति हुई। फलत: महाराजा साहच की उसपर कृपा बढ़ती गई और उसने भी पूर्ण स्वामिभिक्त का परिचय दिया। महाराजा हूंगरसिंह का परलोकतास होने के पीछे वर्तमान महाराजा साहच के प्रारंभिक शासन-काल तक वह स्टेट कोंसिल का सदस्य रहा। वि० सं० १६७१ भाइपद विद = (ई० स० १६१४ ता० १४ श्रगस्त) को उसकी मृत्यु हुई। वह संतान-हीन था, श्रतपव उसका तीसरा भाई सुखदान उस( मैंसंदान )का कमानुयायी हुआ।

भैरुंदान का दूसरा भाई भारधदान था, जिसका पुत्र रिङ्मलदान राज्य-सेवामें श्रव्हे पद पर है और स्थानीय बाल्टर-छत राजपुत्र हितकारिणी सभा का सदस्य भी है।

# सेंट चांदमल सी॰ आई॰ ई० का घराना

श्रोसवाल महाजनों में ढड़ा-परिवार व्यापार के लिए पहले बहुत प्रसिद्ध था श्रोर दूर-दूर तक उनका व्यवसाय था। वे ज्ञियों के प्रसिद्ध सोलंकी वंश से श्रपनी उत्पत्ति मानते हैं। सारंगदेव नामक व्यक्ति से वे ढड़ा कहलाने लगे। सारंग के रघुनाथ और नेतसी नामक पुत्र हुए। नेतसी का पुत्र खेतसी था। खेतसी का पुत्र तिलोकसी हुआ, जिसने अपना कारोवार फलोदी (मारवाड़) से हटाकर बीकानेर में आरंग किया। तिलोकसी के चार पुत्र—पद्मसी, धर्मसी, श्रमरसी और टीकमसी—हुए। उनमें से श्रमरसी ने श्रपना निवास बीकानेर में ही रखा। वह श्रपने पूर्वजों की मांति व्यवसाय-कुशल व्यक्ति था। उसने निज़ाम-हैदरावाद में श्रपना व्यापार बढ़ाया। वहां उसकी 'श्रमरसी सुजानमल' नामक वड़ी प्रतिष्टित फ़र्म थी। निज़ाम-राज्य के साथ उक्त: फ़र्म का लेन-देन रहता था श्रीर वहां उसका राज्य श्रीर प्रजा में पूरा सम्मान था। निज़ाम-सरकार की इस

फ़र्म के साथ परी रिष्ठायत थी। वहां उसके दावे बिना स्टांप के सने जाते थे श्रीर उनकी कोई श्रवधि न थी एवं उनको सनने के लिए एक खास कमेटी नियुक्त की जाती थी। सेठ अमरसी नि:संतान था, इसलिए उसके छोटे भाई टीकमसी का पुत्र नथमल गोद लिया गया । नथमल के दो पुत्र जीतमल तथा सुजानमल थे। सुजानमल के समय 'श्रमरसी सुजानमल' नामक फ़र्म की अधिक वृद्धि हुई और कई जगह उसकी शासापं स्थापित हुई। पंजाब में लाहीर एवं अमृतसर तथा मेवाड़ में भी उसका ·व्यवसाय जारी हुआ । सुजानमल के तीन ज्येष्ठ पुत्र—जोरावरमल, जहारमल पवं सिरेमल-निःसंतान थे, इसलिए उस( सुजानमल )का चतुर्थ पुत्र समीरमल उक्त फ़र्म का मालिक हुआ। पर वह भी संतानहीन थ्या, ऋतएव उसका छोटा भाई उदयमल इस फर्म का मालिक बना। बीका-नेर राज्य में सेठ उदयमल की पूरी प्रतिष्ठा थी । महाराजा सरदारसिंह के समय वि॰ सं॰ १६१६ पौष वदि ४ (ई॰ स॰ १८४६ ता॰ १३ दिसम्बर) को उसके नाम स्वयं महाराजा की तरफ़ से आज्ञा-पत्र भेजा गया, जिसके-हारा उसको हाथी और पालकी में बैठने, छड़ी तथा चपरास रखने और पैर में स्वर्ण-भूषण पहिनने आदि का सम्मान दिया गया।

उत्यमल का पुत्र सेठ चांदमल हुआ, जिसका जन्म वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में हुआ था। उसने अपने व्यवसाय में प्रयोग्त चृद्धि कर मद्रास, कलकत्ता, आसाम, पंजाब आदि प्रान्तों में अपनी दुकानें सोलीं। भारत के देशी राज्यों और अंग्रेज़ सरकार में उसका पूरा सम्मान था। अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसकी सी० आई० ई० की उपाधि मिली। सेठ चांदमल ने बीकानेर के देशणोक गांव में करणीजी के मंदिर में सफ़ेद संगममेर का नक़ाशीदार सुंदर दरवाज़ा बनवाया, जो कला की दिए से चड़ा उत्कृष्ट है। वर्तमान महाराजा साहब ने सेठ चांदमल के सम्मान में पूर्ण चृद्धि की थी। पिछले वर्षों में सेठ चांदमल के व्यवसाय में बड़ा घाटा हुआ, जिससे उसकी विद्यमानता में ही उसका कारोबार कम हो गया। यह उद्देर समाव का होने के अतिरिक्त राज्य का पूर्ण शुभांचेंतक था।

वि० सं० १६६० ( ई० स० १६३३ ) में सेठ चांदमल का निःसंतान देहांत हुआ । उसका उत्तराधिकारी यहादुर्रासेह हुआ, ओ उस( चांदमल )का निकटवर्ती रिश्तेदार है ।

### दागाओं का घराना

चीकानेर के साहेश्वरी समाज में खागा-वंश व्यापारी-वर्ग में बहुत मितिष्ठित है और व्यवसाय के द्वारा डागाओं ने असाधारण क्यांति तथा संपत्ति प्राप्त की है। उनकी मुख्य फ्रमें का नाम 'राय वहादुर वंसी लाल अवीरचंद' है।

खागा-वंश के सेंसमल का पुत्र चन्द्रभान और पौत्र वंसीलाल हुआ। वंसीलाल के तीन पुत्र अवीरचंद, रामचंद्र और रामरतनदास हुए । तीनों भाई चड़े उद्योगी और व्यवसायी थे। उन्होंने अपने जीवन में वड़ी सफलता प्राप्त की । उनमें से सेठ अधीरचंद ने सर्वप्रथम नागपुर जाकर वहां अपने व्यवसाय को अव्हा फैलाया और वडी कीर्ति उपार्जित की। रामचन्द्र बड़ा होनहार और योग्य न्यक्ति था. परन्तु उसका धोड़ी श्राय में ही देहान्त हो गया। रामरतनदास ने, जो 'सेठ रतन' के नाम से प्रसिद्ध है. लाहौर जाकर उधर अपना व्यवसाय वढ़ाया । वह भी बढ़ा कार्य-क्रशल श्रीर दानशील व्यक्ति था। लोकोपयोगी कार्यों की श्रोर रुचि होने से उसने अपने पिता की स्मृति में लाहीर में 'बंसी सागर' तालाब बनवाया तथा प्रगत के सेसाड़ा गांव में, जो सिंध के निकट है, जल का अभाव होने के कारण एक वड़ा तालाव वनवा दिया, जिससे वहां के निवासियों का जल का कए मिट गया है । कावुल की चढ़ाई तथा ई० स० १८४७ (वि० सं० १६१४) के सिपादी-विद्रोह के समय उसने सरकार को अच्छी सहायता पहुंचाई श्रीर काश्मीर में पड़नेवाले भीषण अकाल के अवसर पर पीड़ितों की सहायता का समुचित-प्रवन्ध कर सहद्यता-एवं दानशीलता का परि-चय दिया। अवीरचंद और रामस्तनदास दोनों को अंग्रेज़ सरकार की

तरफ़ से 'रायबहादुर' का खिताब मिला था। श्रवीरचंद का वि० सं० १६३४ (ई० स० १८७८) श्रोर रामरतनदास का वि० सं० १६४० (ई० स० १८६३) में देहांत हुश्रा।

अबीरचंद के कोई सन्तान नहीं होने से सैंसमल के ज्येष्ठ पुत्र मया-राम के बेटे रतनचंद्र का पौत्र और जानकीदास का दूसरा पुत्र कस्तूरचंद उसके गोद विया गया। उसने अपने व्यवसाय में पूर्ण उन्नति की। मध्य प्रदेश में उसकी बड़ी साख थी और अपनी व्यापार-क्रशलता से वह जनता का पूर्ण विश्वासभाजन वन गया था। अंग्रेज सरकार ने उसको कमशः 'राय बहादर', 'दीवान बहादर', 'सर', 'सी० आई० ई०', और 'के० सी० आई० ई०' के उच्च खिताब देकर उसकी प्रतिष्ठा बढाई । श्रंप्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसको 'कैसरे हिन्द' का चांदी का पटक भी मिला था। उसकी व्यवहार-कुश्वता, कार्यशैली, उच्च विचार और राजभक्ति से अंग्रेज़ सरकार तथा बीकानेर के स्वामी उससे सदैव प्रसन्न रहे । वह मध्य प्रदेश की कौंसिल का सदस्य भी रहा था। वर्तमान बीकानेर नरेश ने वि॰ सं॰ १६६६ ( ई० स० १६१२ ) में अपनी रजत जयंती के अवसर पर उसको जास रुक्का लिखे जाने का सम्मान प्रदान किया । उसको राज्य की तरफ़ से ताज़ीम का सम्मान भी प्राप्त था। मध्य प्रांत और बरार के व्यापारियों में वह अग्रगरूप था। कितने ही उद्योग-धन्थों की स्थापना में उसका हाथ था छौर उसके जीवनकाल में उसके वंश की फ़र्म की बड़ी प्रसिद्धि हुई। नागपुर में कैंडंक मार्केंट श्रीर सर कस्तूरचन्द पैविलियन उसकी स्पृति के श्रमर स्तंभ हैं । उसके चार पुत्र-विश्वेश्वरदास, नृसिंहदास, बद्रीदास श्रीर रामनाथ--हुए।

वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१७) में सेठ कस्तूरचंद का परलोक-वास हो जाने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र सेठ विश्वेश्वरदास ने अपने पिता का सारा कार्य-भार ब्रह्ण किया और मनोयोग-पूर्वक व्यवसाय करते हुए संपत्ति को बढ़ाया। अंब्रेज़ सरकार ने उसको उसके पिता की विद्यमानता में ही ई० स० १६०१ (वि० सं० १६४८) में 'रायवहादुर' का खिताब

प्रदान किया। ई० स० १६२१ ( वि० सं० १६७%) में उसको 'सर' और ई० स० १६३४ (वि० सं० १६६१) में 'के० सी० आई० ई०' की उपाधियां मिली। ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७६ ) में वह मध्यप्रदेश की दीवानी अदालतों में स्वयं उपस्थित होने से मुक्त किया गया । सेठ कस्तूरचन्द की विद्य-मानता में ही वर्तमान महाराजा साहब ने वि० सं० १६६७ ( ई० स० १६१० ) में अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर उसको चांदी की छड़ी और चएरास रखने. वीकानेर के दुर्ग में जहां तक कौंसिल के सदस्य सवारी पर जाते हैं षहां तक सवारी पर जाने, लालगढ के राज्य महलों में प्रधान ख्योदी तक सवारी पर जाने, सरकारी काम-काज में कैफ़ियत लिखकर देने-लेने और घीकानेर राज्य में चार घोड़ों की गाड़ी में बैठने का सम्मान प्रदान किया। वि० सं० १६६१ ( ई० स० १६३४ ) में उसके सम्मान में बुद्धि कर महाराजा साहय ने उसे ताज़ीम देकर स्वर्ण की छड़ी साथ रखते, ज्येष्ठ पुत्र को पैर में स्वर्ण का कड़ा पहनने और उस( विश्वेश्वरदास )की पक्षी को पैर में स्वर्णीभूषरा पहनने की अनुमति प्रदान की । इसके साथ ही कर्णमहल के दरवार हाल में उसकी बैठक नियत की गई और उसके निजी खर्च में श्रानेवाली वस्तुश्रों पर सायर का टैक्स ( चुंबी ) माफ़ कर उसे श्रन्य कई प्रकार की रिश्रायतें प्रदान की गई। श्रपनी खर्ण जयंती के अवसरपर इन्होंने उसको व्यक्तिगत रूप से 'राजा' की उपाधि भी दी है। यह बीकानेर की व्यव-स्थापक समा का सदस्य है। उसकी वीकानेर राज्य में वड़ी मान-मर्यादा है श्रीर श्रपने सद्गुर्णों के कारण वह महाराजा साहच का भी विखासपात्र है। बीकानेर के बाहर यह दूसरी कई बड़ी-बड़ी कंपनियों और मिलों का डायरेक्टर तथा चेयरमैन है। उसकी फ़र्मों की वड़ी प्रतिष्ठा है और लाहीर एवं मध्य प्रांत का सरकारी खज़ाना भी उसके यहां ही रहता है।

मध्य प्रांत और उसके आस-पास आठ वड़ी-बड़ी कोयले की सानों और मेंगनीज़ आदि की ठीस सानों का उसके पास ठेका है। उसके यहां वेंकिंग, जूट, रुई, सोना, चांदी, रत्न, ग्रह्मे आदि का कारोवार होता है। हिंगनघाट में उसकी सुत और कपड़े की मिलें हैं पर्व नागपुर तथा कामठी ज़िलों, हैदराबाद राज्य और मदास श्रहाते में तीस कॉटन प्रेस और जिनिंग फ़ैक्ट-रियां हैं। लाहौर, रायपुर, सागर श्रादि में उसकी बहुतसी ज़मींदारी है श्रीर बीकानेर, जयपुर, कामठी, नागपुर, जबलपुर, संमलपुर, सागर, बाया-शिवनी, चांदूर, कलकत्ता, बंबई, मदास, रंगून, बंगलोर, हैदराबाद, निज़ामा-बाद, परली, सेलू, लोहा, सिकन्दराबाद, गुंदखेड़, गंदूर, तेनाली, दायापल्ली श्रादि में बड़ी-बड़ी फ़र्में हैं।

सर विखेश्वरदास ने अपने पिता की स्मृति में उसके नाम पर चार लाख रुपये ज्यय कर नागपुर में लियों के लिए 'सर कस्तूरमल मेमोरियल डफ़रिन हॉस्पिटल' बनवा दिया है। अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को भी दान देने में वह पीछे नहीं रहता और दीन दुखियों के लिए उसका द्वार सदा खुला रहता है। ई० स० १६१४-१८ के महायुद्ध में उसने धन तथा जन से अंग्रेज़ सरकार को पूरी-पूरी सहयता पहुंचाई। अपने कोई पुत्र न होने से उसने, जिस शाखा से उसका पिता गोद आया था उसी शाखा से, खुशहालचंद डागा को, जिसका जन्म ई० स० १६२२ में हुआ था, गोद लिया है।

हागा वंश के व्यक्ति वड़े उदार-हृद्य श्रीर दानी हुए हैं। उनके बनवाये हुए मन्दिर, कुएं, तालाव, धर्मशालाएं श्रादि भारत भर में फैली हुई हैं। इनमें रामेश्वर, काशी श्रीर रायपुर की धर्मशालाएं छह्नेक्योग्य हैं। भारत के बैंकिंग व्यवसाय में 'रायवहादुर बन्सीलाल अवीरचन्द' नामक फ़र्म का महत्वपूर्ण स्थान है। डेढ़ सी ववाँ से भी अधिक प्राचीन होने के कारण सरकार श्रीर जनता में उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा है।

### परिशिष्ट संख्या १

### भाटों की ख्यातों के अनुसार राव सीहा से जोधा तक मारवाद के राजाओं की वंशाव्ली

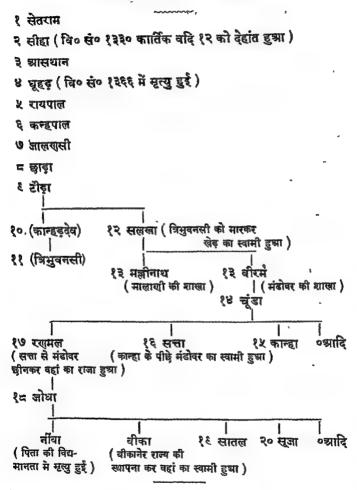

<sup>(</sup>१) रावल मलीनाथ से पृथक् होकर इसने जोहियावाटी पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परन्तु जोहिया दल्ला से लहकर सारा गया ।

### परिशिष्ट संख्या २

# राव बीका से वर्तेमान समय तक बीकानेर के नरेशों का वंशक्रम

#### १ राव बीका-

जन्म संक्तू १४६४ श्रावण सुंदि १४ (ई० स० १४३८ ता० ४ श्रगस्त)। बीकानेर राज्य की स्थापना वि० सं० १४२६ (ई० स० १४७२)। देहांत संवत् १४६१ श्रावाट सुदि ४ (ई० स० १४०४ ता० १७ जून)।

- २ राव नरा (संख्या १ का पुत्र )—
  - जन्म संवत् १४२४ कार्तिक विदे ४ (ई० स० १४६८ ता० ४ अक्टोवर)। गद्दीनशीनी संवत् १४६१ आवण विदे ३ (ई० स० १४०४ ता० ३० जून)। देहांत संवत् १४६१ माघ सुदि ८ (ई० स० १४०४ ता० १३ जनवरी)।
- राव ल्याकर्या ( संख्या २ का छोटा भाई )—
  ज० वि० सं० १४२६ माघ सुदि १० ( ई० स० १४७० ता० १२ जनवरी)।
  ग० वि० सं० १४६१ फाल्गुन विद ४ (ई० स० १४०४ ता० २३ जनवरी)।
  दे० वि० सं० १४८३ वैशास विद २ ( ई० स० १४२६ ता० ३१ मार्च )।
- ४ राव जैतसिंह ( संख्या ३ का पुत्र )—
  जि वि० सं०१४४६ कार्तिक सुदिद (ई० स०१४८६ ता०३१ अक्टोवर )।
  गि वि० सं०१४८६ वैशाख विद ३० (ई० स०१४२६ ता०११ अप्रेल)।
  दे० वि० सं०१४६८ फाल्युन सुदि११ (ई०स०१४४२ता०२६ फरवरी)।
- ४ राव कल्याग्रमल ( संख्या ४ का पुत्र )—
  जि वि० सं० १४७४ माघ सुदि ६ (ई० स० १४१६ ता० ६ जनवरी )।
  गे वि० सं० १४६८ वैत्र विद ८ (ई० स० १४४२ ता० ६ मार्च )।
  दे० वि० सं० १६३० माघ सुदि २ (ई० स० १४७४ ता० २४ जनवरी )।

६ महाराजा रायसिंह (संख्या ४ का पुत्र )—
.ज॰ वि॰ सं॰ १४६= श्रावण विद् १२ (ई॰ स॰ १४४१ ता॰ २० जुलाई)।
ग॰ वि॰ सं॰ १६३० माघ सुदि १४ (ई॰ स॰ १४७४ ता॰ ४ फ़रवरी)।

हे० वि० सं० १६६८ माघ विद ३० (ई० स० १६१२ ता० २२ जनवरी)।

- ७ महाराजा दलपतिसह ( संख्या ६ का पुत्र )—
  जिल्ला के वि० सं० १६२१ फाल्गुन बिंद द्र (ई० स० १४६४ ता० २४ जनवरी)।
  गि० वि० सं० १६६८ माघ सुदि १२ (ई० स० १६१२ ता० ३ फरवरी)।
  दे० वि० सं० १६७० फाल्गुन बिंद ११ (ई० स० १६१४ ता० २४ जनवरी)।
- द्र महाराजा स्रिसिंह (संख्या ७ का छोटा माई)—
  ज॰ वि॰ सं॰ १६४१ पौष विद् १२ (ई॰ स॰ १४६४ ता॰ २८ नवंबर)।
  ग॰ वि॰ सं॰ १६७० मार्गशीर्प सुदि (ई॰ स॰ १६१३ नवंबर)।
  दे॰ वि॰ सं॰ १६८८ आश्विन विद् ३० (ई॰ स॰ १६३१ ता॰ १४ सितंबर)।
- ह महाराजा कर्योसिंह ( संख्या द्र का पुत्र )— ज॰ वि॰ सं॰ १६७३ श्रावण सुदि ६ (ई॰ स॰ १६१६ ता॰ १० जुलाई)। ग॰ वि॰ सं॰ १६८८ कार्तिक वदि १३ (ई॰ स॰ १६३१ ता॰ १३ अक्टोबर)। दे॰ वि॰ सं॰ १७२६ श्रापाङ सुदि ४ (ई॰ स॰ १६६६ ता॰ २२ जून)।
- १० महाराजा अनूपसिंह (संख्या ६ का पुत्र )—
  जि० वि० सं० १६६४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १६३८ ता० ११ मार्च )।
  ग० वि० सं० १७२६ आवण विद १ (ई० स० १६६६ ता० ४ जुलाई )।
  दे० वि० सं० १७४४ प्रथम ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १६६८ ता० ८ मई)।
- ११ महाराजा स्वरूपसिंह ( संख्या १० का पुत्र )— जि वि० सं० १७४६ भाद्रपद विद १ (ई० स० १६८६ ता० २३ जुलाई)। गि वि० सं० १७४४ आपाढ विद ६ (१ ई० स० १६६८ ता० १६ जुन)। दे० वि० सं० १७४७ मार्गशीर्ष सुदि १४ (ई० स० १७०० ता० १४ दिसंबर)।

- १२ महाराजा सुजानसिंह (संख्या ११ का छोटा भाई)—
  ज॰ वि॰ सं॰ १७४७ श्रावण सुदि ३ (ई॰ स॰ १६६० ता॰ २८ जुलाई)।
  ग॰ वि॰ सं॰ १७४७ पौष विद १२ (ई॰ स॰ १७०० ता॰ २६ दिसंबर)।
  टे॰ वि॰ सं॰ १७६२ पौष सुदि १३ (ई॰ स॰ १७३४ ता॰ १६ दिसंबर)।
  - १३ महाराजा जोरावरिसंह (संख्या १२ का पुत्र )—
    जि वि० सं० १७६६ माघ विद १४ (ई० स० १७१३ ता० १४ जनवरी)।
    गि वि० सं० १७६२ माघ विदे ६ (ई० स० १७३४ ता० २६ दिसंबर)।
    हे० वि० सं० १८०३ ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १७४६ ता० १४ मई)।
  - १४ महाराजा गजिसेंह (संख्या १२ के छोटे भाई आनंदसिंह का पुत्र )— ज० वि० सं० १७८० वैत्र सुद्धि ४ (ई० स० १७२३ ता० २६ मार्च )। ग० वि० सं० १८०३ आषाढ विद्दि १४ (ई० स० १७४६ ता० ७ जून )। दे० वि० सं० १८४४ वैत्र सुद्धि ६ (ई० स० १७८७ ता० २४ मार्च )।
  - १४ महाराजा राजसिंह (संख्या १४ का पुत्र )— ज॰ वि॰ सं॰ १८०१ कार्तिक विद २ (ई॰ स॰ १७४४ ता॰ १२ अक्टोबर)। ग॰ वि॰ सं॰ १८४४ वैशाख विद २ (ई॰ स॰ १७८७ ता॰ ४ अप्रेल)। १ दे॰ वि॰ सं॰ १८४४ वैशाख सुदि ८ (ई॰ स॰ १७८७ ता॰ २४ अप्रेल)।
  - १६ महाराजा प्रतापासिंह ( संख्या १४ का पुत्र )—
    जि॰ ति॰ ति॰ १८३८ (ई॰ स॰ १७८१ )।
    गि॰ ति॰ ति॰ १८४४ ज्येष्ठ विदे ४ (ई॰ स॰ १७८७ ता॰ ६ मई )।
    दे॰ वि॰ ति॰ १८४४ आश्वित विदे १३ (ई॰ स॰ १७८७ ता॰ ६ अक्टोवर)।
  - १७ महाराजा स्रतिसिंह (संख्या १४ का छोटा माई)—
    ज्ञान विन् संन् १८२२ पौष सुदि ६ (ई० स० १७६४ ता० १८ दिसंबर)।
    गन्विन संन् १८४४ आश्विम सुदि १० (ई० स० १७८७ ता० २१ अक्टोवर)।
    देन विन संन् १८८४ चैत्र सुदि १ (ई० स० १८२८ ता० २४ मार्च)।

- १८ महाराजा रत्नसिंह (संख्या १७ का पुत्र )—
  ज्ञ० वि० सं० १८४७ पौष वदि ६ (ई० स० १७६० ता० ३० दिसंवर )।
  ग० वि० सं० १८८५ वैशास वदि ६ (ई० स० १८२८ ता० ६ अप्रेल )।
  दे० वि० सं० १६०८ आवग् सुदि ११ (ई० स० १८४१ ता० ७ अगस्त)।
- १६ महाराजा सरदारसिंह ( संख्या १८ का पुत्र )— जि सि से १८५६ भाद्रपद सुदि १४ (ई०स० १८१८ता० १३ सितंबर)। गि वि० से० १६०८ भाद्रपद बिद ७ (ई० स० १८४१ ता० १६ झगस्त)। दे० वि० से० १६२६ वैशाख सुदि ८ (ई० स० १८७२ ता० १६ मई)।
- २० महाराजा डूंगरसिंह (संख्या १४ के दूसरे आई छत्रसिंह के प्रयोत्र कालसिंह का पुत्र )—

जि॰ सै॰ १६११ भाइपद विदे १४ (ई॰ स॰ १८४४ ता॰ २२ अगस्त)। ग॰ वि॰ सै॰ १६२६ आवण सुदि ७ (ई॰ स॰ १८७२ ता॰ ११ अगस्त)। दे॰ वि॰ सै॰ १६४४ भाइपद विदे ३० (ई॰ स॰ १८८७ ता॰ १६ अगस्त)।

२१ महाराजा सर गंगासिंहजी यहादुर ( संख्या २० के छोटे भाई )— ज० वि० सं० १६३७ श्राध्विन सुदि १० (ई० स० १८८० ता० १३ अक्टोवर)। ग० वि० सं० १६४४ भाद्रपद सुदि १३ (ई० स० १८८७ ता० ३१ अगस्त)।

# परिशिष्ट संख्या ३

### बीकानेर राज्य के इतिहास का कालकम

#### राव वीका

| वि० सं० | ई० स०  |                                                        |
|---------|--------|--------------------------------------------------------|
| १४६४    | १४३८   | जन्म ।                                                 |
| १४२२    | १४६४   | जोधपुर से जांगलू की तरफ़ जाना।                         |
| १४२४    | १४६=   | कुंवर नरा का जन्म।                                     |
| १४२६    | १४७०   | कुंवर तूर्णकर्ण का जन्म।                               |
| १४२६    | १४७२   | कोड़मदेसर में राजधानी बनाना।                           |
| १४३४    | १४७=   | भाटियों से युद्ध ।                                     |
| १४४२    | १४८४   | राती घाटी पर दुर्ग ( बीकानेर ) बनवाना ।                |
| १४४४    | १४८८   | बीकानेर नगर बसाना।                                     |
| [१४४४]' | [१४दद] | बीदा को छापर-द्रोगपुर दिलाना।                          |
| [१४४४]  | [१೪೭೭] | रावत कांधल के वैर में सारंगखां पर चढ़ाई।               |
| [{xsx]  | [{822] | राय जोधा का बीका को पूजनीक चीज़ें देने का वचन<br>देना। |
| १४४६    | १४८६   | कुंवर लूएकर्ण के पुत्र जैतसिंह का जन्म।                |
| [१४४६]  |        | राव स्जा के समय पूजनीक चीज़ें जोंधपुर से ले            |
|         |        | जाना ।                                                 |
| १४६१    | १४०४   | बीका का परलोकवास।                                      |

<sup>(</sup> ९ ) जपर कोष्ठकों के भीतर दिये हुए संवत् आनुमानिक हैं, निश्चित नहीं।

#### वि० सं० ई० स०

#### राव नरा

१४६१ १४०४ गद्दीनशीनी।

१४६१ १४०४ नरा का परलोकवास।

#### राव लुखकर्ण

१४६१ १४०४ गद्दीनशीनी।

१४६६ १४०६ दद्रेवा पर चढ़ाई।

१४६६ १४१२ फ़तहपुर पर चढ़ाई।

[१४६६] [१४१२] चायलवाडे पर चढ़ाई।

१४७० १४१३ नागोर के स्वामी मुहस्मद्खां की वीकानेर पर चढ़ाई।

१४७० १४१४ ल्याकर्श का विसीड़ में विवाह ।

ं १४७४ १४१६ कुंबर जैतसिंह के पुत्र कल्यासमल का जन्म।

१४८३ १४२६ लूणुकर्ण का नारनोल की चढ़ाई में मारा जाना।

#### राव जैतसिंह

१४=३ १४२६ गद्दीनशीनी।

१४५४ १४२७ द्रोगपुर पर चढ़ाई।

१४८४ १४२८ जोधपुर के राव गांगा की सहायतार्थ जाना।

ं १४६१ १४३७ कामरां से युद्ध ।

१४६म १४४१ मालदेव की बीकानेर पर चढ़ाई और राव जैतसी से बीकानेर छूटना।

१४६८ १४४१ कुंवर कल्याणसिंह के पुत्र रायसिंह का जन्म।

१४६८ १४४२ जैतसिंह का युद्ध में मारा जाना।

| वि० सं० | ई० स०  |                                                   |
|---------|--------|---------------------------------------------------|
|         |        | राव केल्याग्रमल                                   |
| १४६८    | १४४२   | गद्दीनशीनी ( <b>स्टि</b> रसा में ) !-             |
| १६०१    | १४८८   | वीकानेर पर अधिकार.होना ।                          |
| १६०६    | १४४६   | ठाकुरसी का भटनेर पर श्रधिकार करना।                |
| १६०६    | १४४६   | कुंवर पृथ्वीराज का जन्म।                          |
| [१६१०]  | [१४४३] | जयमल की सहायतार्थ सेना भेजना ।                    |
| [१६१३]  | [१४४६] | हाजीखां की सहायतार्थ सेना भेजना।                  |
| [१६१७]  | [१४६०] | वैराम <b>खां का</b> ∗बीकानेर जाकर रहना ।          |
| १६२१    | १४६४   | कुंचर रायसिंह के पुत्र दलपतिसिंह का जन्म।         |
| १६२७    | १४७०   | कुंवर रायांसेंह-सद्दित बादशाह श्रकवर के पास नागोर |
|         |        | 'जाना ।                                           |
| १६२६    | १४७२   | कुंबर रायसिंह की जोधपुर में नियुक्ति।             |
| १६३०    | १४७३   | रायसिंह का इब्राहीमहुसेन मिज़ी को दंड देने के लिप |
|         |        | गुजरात भेजा जाना ।                                |
| १६३०    | १४७४   | रायसिंह का राव चंद्रसेन पर भेजा जाना ।            |
| १६३०    | १४७४   | कल्यागमल की मृत्यु ।                              |
|         |        | -                                                 |
|         |        | _                                                 |
|         |        | महाराजा रायसिंह                                   |
| १६३०    | १४७४   | गद्दीनश्रीनी-।                                    |
| १६३३    | १५७६   | सिरोही के राव सुरताण देवड़ा पर सेना लेकर जाना।    |
| १६३७    | १४८१   | काबुल पर भेजा जाना ।                              |
| [१६३८]  | [१४⊏२] |                                                   |
|         |        | को दिलाना।                                        |
| १६४२    | १४८४   | वल् चियों पर सेना लेकर जाना ।                     |
| १६४३    | १४८६   | लाहार में नियुक्ति ।                              |
|         |        |                                                   |

|                 |        | •                                                     |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------|
|                 |        | षीकानेर राज्य का इतिहास ७७७                           |
| वि॰ सं०         | ई० स०  | -                                                     |
| १६४४            | १४≓७   | काश्मीर मे रायसिंह के चाचा श्टंग की मृत्यु ।          |
| १६४४            | १४८६   | बीकानेर के वर्तमान क़िले का शिलान्यास ।               |
| [१६४७]          | [१४६०] | महाराजा के माई श्रमरासिंह का शाही सैनिकों-द्वारा      |
|                 |        | मारा जाना ।                                           |
| [१६४७]          | [१५६०] | श्रमरसिंह के पुत्र केशवदास का वाप का वैर लेकर         |
|                 |        | मारा जला।                                             |
| १६४८            | १४६१   | खानलाना की सहायतार्थ सिंध जाना l                      |
| १६४६            | १४६२   | जयसलमेर में वित्राह ।                                 |
| १६४०            | १४६३   | महाराजा के जामाता वघेला वीरभद्र की मृत्यु ।           |
| १६४०            | १४६३   | जूनागढ़ का प्रदेश मिलना।                              |
| १६४०            | १६६३   | दिल्ला में नियुक्ति।                                  |
| १६५०            | १४६३   | बादशाह श्रौर महाराजा के बीच मनोमालिन्य होना।          |
| [१ <b>६</b> ४०] | [१४६३] | महाराजा का वीकानेर जाकर चैठ रहना।                     |
| १६४०            | १४६४   | बीकानेर के वर्तमान क़िले का निर्माख दोकर वहां बृद्धत् |
|                 |        | प्रशस्ति लगना।                                        |
| १६५१            | १४६४   | कुंवर सुरसिंह का जन्म।                                |
| १६४३            | १४६७   | बादशाह की नाराज़गी दूर होना और महाराजा की             |
|                 |        | दिस्ति में पुनः नियुक्ति।                             |
| १६४७            | १६००   | कुंबरदत्तपर्तासह का विद्रोहाचरण कर बीकानेरजाना।       |
| १६४७            | १६००   | महाराजा को नागोर मिलना।                               |
| १६५७            | १६००   | महाराजा के भाई पृथ्वीराज की सृत्यु ।                  |
| १६४७            | १६०१   | नातिक में नियुक्ति ।                                  |
| १६४८            | १६०१   | वीकानेर में बखेड़ा होने पर महाराजा का स्वदेश लीटना।   |
| १६६०            | १६०३   | शाहज़ादे सलीम के साथ मेवाड़ की चढ़ाई के लिए           |
|                 |        | नियत होना ।                                           |
| 5448            | १६०४   | शम्सात्राद तथा नूरपुर मिलना ।                         |
| ξ⊏              |        |                                                       |

|         | ~~~~~  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~          |
|---------|--------|-------------------------------------------------|
| वि॰ सं॰ | इं॰ स॰ |                                                 |
| १६६२    | ४०३१   | श्रकवर की बीमारी के श्रवसर पर प्रबंध के लिए     |
|         |        | द्रवार में बुलाया जाना।                         |
| १६६३    | १६०६   | जहांगीर-द्वारा पांच हज़ारी मनसब मिलना।          |
| १६६३    | १६०६   | महाराजा का शाही आज्ञा प्राप्त किये बिना बीकानेर |
|         |        | ज्ञाना ।                                        |
| [१६६३]  | [१६०६] | कुंवर द्लपतर्सिंह का विद्रोहाचरण करना ।         |
| १६६४    | १६०८   | महाराजा का शाही सेवा में जाना।                  |
| १६६४    | १६०८   | द्लपतिसह का शाही सेवा में जाना ।                |
| १६६८    | १६१२   | महाराजा का बुरहानपुर में देहांत ।               |
|         |        |                                                 |

# महाराजा दलपतसिंह

| १६६=   | १६१२   | गदीनशीनी ।                                        |
|--------|--------|---------------------------------------------------|
| १६६६   | १६१२   | जहांगीर-द्वारा गद्दीनशीनी का टीका मिलना 1         |
| १६६६   | १६१२   | मनसब में बुद्धि होकर उट्ठे की हक्तमत पर भेजाजाना। |
| १६६६   | १६१२   | बादशाह की श्रप्रसन्नता।                           |
| १६६६   | १६१२   | चूड़ेहर में गढ़ बनवाना।                           |
| [१६६६] | [१६१२] | अपने माई स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना श्रीर       |
|        |        | स्रसिंह का बादशाह के पास जाना।                    |
| [१६६६] | [१६१२] | जहांगीर का स्र्यसंह को बीकानेर का राज्य देना।     |
| १६७०   | १६१३   | सुरसिंह का शाही सेना के साथ जाकर महाराजा की       |
|        |        | बँदी करना ।                                       |
| १६७०   | १६१४   | महाराजा का शाही सेना से मुक्तावला कर मारा जाना।   |
|        |        |                                                   |

### वि० सं० ई० स०

#### महाराजा स्र्रसिंह

| १६७०   | १६१३   | गद्दीनशीनी ।                                    |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| [१६७१] | [१६१४] | कर्मचंद्र के पुत्रों को मरवाना ।                |
| [१६७१] | [१६१४] | श्रन्य विरोधियों को मरवाना <sup>-</sup> ।       |
| १६७१   | १६१४   | नरवर के किसानों के कहाँ की आंच के लिए           |
|        |        | नियुक्ति ।                                      |
| १६७३   | १६१६   | कुंवर कर्णसिंह का जन्म।                         |
| १६७=   | १६२१   | किरकी की चढ़ाई के लिए नियुक्ति।                 |
| ३६७६   | १६२२   | जालनापुर के थाने पर नियुक्ति ।                  |
| १६८१   | १६२४   | शाहज़ादा खुरम के वाग़ी होने पर उसे सज़ा देने के |
|        |        | त्तिए परवेज़ के साथ जाना ।                      |
| १६८३   | १६२६   | मुलतान की तरफ़ भेजा जाना।                       |
| १६⊏३   | १६२६   | बुरहानपुर में नियुक्ति ।                        |
| १६⊏४   | १६२७   | तीन हज़ारी मनसव मिलना।                          |
| १६८४   | १६२७   | जागीर में नागोर छादि मिलना ।                    |
| १६८४   | १६२७   | जागीर में मारोड मिलना ।                         |
| १६⊏४   | १६२८   | कावुत्त में नियुक्ति।                           |
| [१६⊏४] | [१६२⊏] | श्रोरछ्ने पर भेजा जाना ।                        |
| १६≍६   | १६३०   | खानजहां पर भेजा जाना ।                          |
| १६८८   | १६३१   | बुरहानपुर मे देहांत ।                           |

# महाराजा कर्णसिंह

| १६यम | १६३१ | गद्दीनशीनी ।                                    |  |
|------|------|-------------------------------------------------|--|
| १६८८ | १६३१ | शाही दरवार में जाना श्रीर दो हज़ारी मनसव मिलना। |  |

| ~~~~~         | ······································ | VV /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV             |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| वि० सं०       | ई० स०                                  |                                                    |
| १६८८          | १६३१                                   | महाराजा के भाई शत्रुशाल को मनसब मिलना।             |
| १६नद          | १६३२                                   | श्रहमदनगर के फ़तहखां पर भेजा जाना।                 |
| १६६०          | १६३४                                   | परेंडा की चढ़ाई में शाही सेना के साथ रहना।         |
| [१६६१]        | [१६३४]                                 | बुंदेले विक्रमाजीत का पीछा करना ।                  |
| १६६२          | १६३६                                   | शाहजी पर ससैन्य जाना ।                             |
| १६६४          | १६३८                                   | कुंवर श्रतूपसिंह का जन्म।                          |
| १६६८          | १६४१                                   | कुंवर केसरीसिंह का जन्म।                           |
| १७०१          | १६४४                                   | नागोर पर सेना भेजना।                               |
| १७०२          | १६४४                                   | कुंवर पद्मसिंह का जन्म।                            |
| १७०६          | १६४६                                   | ढाई हज़ारी मनसब होना।                              |
| १७०६          | १६४६                                   | कुंवर मोहनसिंह का जन्म।                            |
| 3003          | १६४२                                   | तीन हज़ारी मनसब होना और दित्तण में औरंगज़ेब        |
|               |                                        | के साथ नियुक्ति।                                   |
| ३७०६          | १६४३                                   | कुंवर अनुपसिंह का उदयपुर में विवाह।                |
| १७१४          | १६४८                                   | धर्मातपुर के युद्ध के समय कुंवर केसरीसिंह तथा      |
|               |                                        | पद्मसिंह को श्रीरंगज़ेब के पास रखकर बीकानेर        |
|               |                                        | जाना ।                                             |
| १७१४          | १६४=                                   | घौलपुर के युद्ध में कुंवर केसरीसिंह का सिमालित     |
|               |                                        | होना।                                              |
| १७१४          | १६४८                                   | वादशाह श्रौरंगज़ेब-द्वारा कुंवर केसरीसिंह को मीना- |
|               |                                        | कारी की तलवार मिलना।                               |
| १७१७          | १६६०                                   | महाराजा का कुंवर ऋनूपासिंह तथा पद्मसिंह के साथ     |
|               |                                        | शाही दरबार में जाना ।                              |
| १७१७          | १६६०                                   | बादशाह द्वारा कर्णसिंह की दित्तण में नियुक्ति।     |
| १७२३          | १६६६                                   | चांदा के ज़मीदार को दंड देने के लिए जाना।          |
| <b>ક્</b> હરફ | १६६७                                   | कुंवर केसरीसिंह की बंगाल में नियुक्ति।             |

वि० सं० ई० स०

१७२४ १६६७ वादशाद की अप्रसन्नता और उसका वीकानेर का राज्य और मनसव कुंवर अनुपर्सिंह के नाम करना।

१७२६ १६६६ कर्यासिंह की स्रोरंगाबाद में मृत्यु ।

### महाराजा अनुपसिंह

| १७२६         | १६६६   | गद्दीनशीनी ।                                      |
|--------------|--------|---------------------------------------------------|
| <i>হওহ</i> ও | १६७०   | दित्ताण में नियुक्ति।                             |
| १७२८         | १६७१   | मोहनसिंह का शाहज़ादे मुश्रज्ज़म के साले मुहस्मद-  |
|              |        | शाह (मीरतोज़क) के हाथ से वायल होकर मारा           |
|              |        | जाना ।                                            |
| १७२८         | १६७१   | पद्मसिंह का मुहम्मदशाह को मारकर भाई की मृत्यु     |
|              |        | का बदला लेना।                                     |
| १७३२         | १६७६   | महाराणा राजसिंह का राजसमुद्र की प्रतिष्ठा कें     |
|              |        | श्रवसर पर महाराजा के लिए ज़ेवर, सिरोपाव और        |
|              |        | हाथी-घोड़े भेजना।                                 |
| १७३४         | १६७७   | महाराजा का श्रीरंगावाद का शासक वनाया जाना।        |
| १७३४         | १६७⊏   | श्रादृ्णी में नियुक्ति।                           |
| १७३४         | १६७=   | श्रनूपगढ़ का निर्माण ।                            |
| [३७३६]       | [१६७६] | वनमालीदास को मरवाना ।                             |
| १७३६         | १६७६   | मोरोपंत के साथ की मरहटी सेना को दमन करने के       |
|              |        | संबंध का शाही फ़रमान मिलना।                       |
| उइ्छ         | १६८३   | ताप्ती (तापी) के पास मरहटी सेना से युद्ध करते हुए |
|              |        | पद्मसिंह का मारा जाना।                            |
| १७४१         | १६≂४   | केसरीसिंह की मृत्यु।                              |

| वि० सं | , ई०स०                |                                               |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| १७४३   | १६८६                  | बीजापुर की चढ़ाई में बादशाह के साथ रहना।      |
| १७४३   | १६८६                  | सक्खर का शासक बनाया जाना।                     |
| १७४४   | ू १६८७                | गोलकुंडे की चढ़ाई के समय बादशाह-द्वारा बुलाया |
|        |                       | जाना ।                                        |
| १७४६   | १६८६                  | पुनः त्रादूषी में नियुक्ति।                   |
| १७४६   | १६८६                  | कुंबर स्वरूपसिंह का जन्म।                     |
| १७४७   | १६६०                  | कुंबर छुजानसिंह का जन्म।                      |
| १७४४   | <b>₹</b> \$€ <b>=</b> | महाराजा का देहावसान।                          |
|        |                       |                                               |

# महाराजा स्वरूपसिंह

| १७४४         | १६६८   | ऋादू सो में गहीनशीनी।           |
|--------------|--------|---------------------------------|
| [१७४६]       | [१६६६] | राजमाता का मुसाहबों को मरवाना।  |
| <i>হও</i> ⊻৩ | १७००   | महाराजा का श्रादृशी में देहांत। |

# महाराजा सुजानसिंह

| <i>হুও</i> হুত | १७००   | गद्दीनशीनी ।                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| [१७४७]         | [१७००] | बादशाह के पास दित्तगु में जाना।            |
| १७६३           | १७०७   | जोधपुर के महाराजा श्रजीवसिंह की बीकानेर पर |
|                |        | चढ़ाई ।                                    |
| ३इ७१           | १७१३   | कुंवर जोरावरसिंह का जन्म।                  |
| १७७३           | १७१६   | महाराजा श्रजीतसिंह का महाराजा को पकड़ने का |
|                |        | विफल प्रयत्न ।                             |
| ३७७६           | १७१६   | डूंगरपुर में विवाह ।                       |
| १७७६           | ३७१६   | डूंगरपुर से लौटते समय उदयपुर में ठहरना ।   |

| वि० सं०      | ई० स० | -                                                                                                      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७८०         | १७२३  | श्रानंदर्सिह के पुत्र गर्जासिह का जन्म।                                                                |
| १७८७         | १७३०  | विद्रोही भाटियों को दवाना।                                                                             |
| १७८६         | १७३३  | महाराजा श्रीर उसके कुंबर जोराबरसिंह के बीच<br>मनोमालिन्य होना।                                         |
| 320\$        | १७३३  | जैमलसर के भाटियों पर चढ़ाई।                                                                            |
| <i>९७६</i> ० | १७३४  | जोधपुर के महाराजा अभयसिंह का बद्धतसिंह के साथ<br>धीकानेर पर सेना भेजना।                                |
| १७६१         | ६७३४  | वक्ष्तिसंह का नापा सांखला के वंशधरों को मिलाकर<br>बीकानेर के दुर्ग पर अधिकार करने का निष्फल<br>प्रयतन। |
| १७६२         | १७३४  | महाराजा का देहांत।                                                                                     |
|              |       |                                                                                                        |

# महाराजा जोरावरसिंह

| १७६२   | १७३६   | गद्दीनशीनी ।                                               |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| [१७६२] | [१७३६] | जोधपुर के थानों को उठाना ।                                 |
| [१७६३] | [१७३६] | बक्तसिंह श्रीर जोरावरसिंह के बीच मेल होना।                 |
| [8309] | [१७३६] | चूक के ठाकुर संप्रामसिंह को पदच्युत करना।                  |
| १७६३   | १७३६   |                                                            |
| १७६६   | 350\$  | जाना।<br>जोधपुर के महाराजा अभयसिंह की वीकानेर पर<br>चढ़ाई। |
| १७६६   | ३६०१   | जोहियों से भटनेर लेना।                                     |
| १७६७   | १७४०   | श्रभयसिंह का दूसरी बार खढ़ाई कर बीकानेर को<br>घेरना।       |

| नि० सं० | ई० स०  |                                                 |
|---------|--------|-------------------------------------------------|
| १७६७    | १७३०   | जयपुर के महाराजा जयसिंह का बीकानेर की           |
|         |        | सहायतार्थ जोधपुर को घेरना।                      |
| [१७१७]  | [१७४०] | जोरावरसिंह का जयसिंह से मिलना।                  |
| ७३७१    | १७३०   | उदयपुर के महाराखा जगतसिंह ।दूसरा) श्रीर कोटे के |
|         |        | महाराव दुर्जनसाल से वांधनवाड़े में मुलाकात ।    |
| १७६७    | १७३०   | जोरावर्रासंह का जयपुर जाना।                     |
| ९७६७    | १७४०   | सांईदासोतों का दमन करना।                        |
| १७६⊏    | १७४१   | चूक पर अधिकार करना।                             |
| [=305]  | [१७३१] | जयपुर जाना ।                                    |
| [१७६=]  | [१७४१] | जोहियों पर सेना मेजना।                          |
| [१८०१]  | १७३४   | जोरावर्रासंह की माता-द्वारा कोलायत में मंदिर की |
|         | ~      | प्रतिष्ठा ।                                     |
| १८०१    | ६७४४   | महाराजा के चचेरे भाई गर्जालंह के पुत्र राजलिंह  |
|         |        | का जन्म्।                                       |
| १८०१    | ६७३४   | चांदी की तुला करना।                             |
| [१८०२]  | [રહકર] | चंगोई हिसार और फ़तिहाबाद पर अधिकार।             |
| १८०३    | १७४६   | महाराजा का स्वर्गवास।                           |
|         |        |                                                 |

# · महाराजा गजसिंह

| रुद्ध  | रुउद   | गद्दानशाना ।                                     |
|--------|--------|--------------------------------------------------|
| १८०४   | १७४७   | जोधपुर की सेना के साथ गर्जासह के भाई अमर्रासह    |
|        |        | की वीकानेर पर चढ़ाई ।                            |
| [{=03] | [६७३७] | उपद्रवी बीदावतों को मरवाना ।                     |
| [१८०४] | [१७३७] | नागोर के स्वाभी वह्रवसिंह की सहायतार्थ सेना लेकर |
|        |        | ज्ञाना ।                                         |

|                       |               | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~             |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| वि० सं०               | <b>ई</b> ० स० |                                                    |
| [१८०४]                | [5,08,0]      | बीकमपुर पर अधिकार।                                 |
| १८०४                  | ३७४६          | महाराजा के पिता श्रानंदर्सिह की मृत्यु ।           |
| [१८०६]                | [3888]        | महाजन के स्वामी भीमसिंह का ज्ञमा प्रार्थी होना।    |
| १८०६                  | ३४७१          | वीकमपुर पर जैसलमेरवालों का श्रधिकार।               |
| १८०६                  | ३७४६          | चःतिसिंह की सहायतार्थ आना।                         |
| १८०६                  | ३६७१          | तारासिंह का अमर्रासेंह के मुकावले में मारा जाना।   |
| [१८०६]                | [\$88\$]      | श्रमर्रासंह को रिखी से मिकालना।                    |
| १८०७                  | १७४०          | बक्रतसिंह की सहायतार्थ पुनः जाना।                  |
| १८०८                  | १७४१          | वक्रतिसद्द को जोधपुर का राज्य दिलाना ।             |
| १८०८                  | १७४२          | जैसलमेर में विवाह।                                 |
| १⊏०६                  | १७४२          | मूंथड़ा अमरसिंह को शेखावतों पर भेजना।              |
| [१८०६]                | [१७४२]        | वक्तसिंह की सहायता करना।                           |
| १८०६                  | १७४२          | वादशाह की तरफ से हिसार का परगना मिलने पर           |
|                       |               | मेहता वस्तावरसिंह का वहां जाकर अधिकार              |
|                       |               | करना।                                              |
| [१≂●६]                | [१७४२]        | वादशाह श्रहमदशाह की श्राक्षा से मंस्रश्रती के दमनं |
|                       |               | के लिए सेना भेजना ।                                |
| [१ <b>८१०</b> ]       | [१७४३]        | वादशाह की तरफ़ से सात हज़ारी मनसब, माहीमरातिब      |
|                       |               | का सम्मान एवं राजराजेखर, महाराजधिराज श्रीर         |
|                       |               | महाराजशिरोमिश की पद्वियां मिलना।                   |
| [१⊏१०]                | [१७४३]        | वादशाह की तरफ़ से क़ुंबर राजसिंह को चार इज़ारी     |
|                       |               | मनसव श्रीर मेहता बङ्तावरसिंह को 'राव' का खिताब     |
|                       |               | मिलना ।                                            |
| रद्र                  | १७४४          | रामसिंह और जयश्रापा सिंधिया के मुकावले में         |
|                       |               | जोधपुर के स्वामी विजयसिंह की सहायतार्थ जाना।       |
| [१ <b>८१</b> १]<br>६६ | [१७४४]        | विजयसिंह का बीकानेर आकर रहना।                      |

| वि० सं०      | ई० स०  |                                                |
|--------------|--------|------------------------------------------------|
| [१८१२]       | [१७४४] | विजयसिंह को साथ लेकर जयपुर जाना।               |
| १८१२         | १७४४   | श्रकाल के समय मेहता भीमसिंह-द्वारा प्रबंध      |
|              |        | करवाना ।                                       |
| <b>१</b> द१२ | १७४६   | विजयसिंह का गजसिंह को ४२ गांव भेंट करने की     |
|              |        | सनद् भेजना।                                    |
| [१८१३]       | [30x8] | सांखू के ठाकुर शिवदानसिंह को क़ैदकर वहां की    |
|              |        | जागीर प्रेमसिंह को देना।                       |
| [१=१३]       | [१७४६] | गजसिंह का जयपुर में विवाह ।                    |
| [१=१३]       | [१७५६] | नारणोतों, बीदावतों स्रादि को अधीन करना।        |
| १८१३         | १७४६   | भादा के लालसिंह का अपराध समा करना।             |
| [१८१३]       | [१७४६] | सवतसर के ठाकुर से दंड लेना।                    |
| [१८१३]       |        | भट्टियों की सहायदार्थ सेना भेजना ।             |
| [१८१३]       | [१७४६] | बादशाह श्रातमगीर (दूसरा ) का सिरसे जाना।       |
| १८१४         | १७५७   |                                                |
| [१८१४]       | [१७४७] | महाराजा विजयसिंह को आर्थिक सहायता देना।        |
| रदश्ह        | ३७४६   | बीदासर जाना।                                   |
| [१८१६]       | [१७४६] | विजयसिंह की सहायतार्थ खींवसर जाना।             |
| [१८१६]       | [१७४६] | महाजन का बंटवारा कराना।                        |
| १८१७         | १७६०   | भट्टी हुसैन पर सेना भेजना।                     |
| [१८१७]       | [१७६०] | श्रमूपगढ़ तथा मौजगढ़ पर चढ़ाई।                 |
| १८१८         | १७६१   | पूगल श्रोर रावतसर के सरदारों को दंड देना।      |
| १८२०         | १७६३   | मेहता बज़्तावर्रासंह के स्थान पर मूलचंद वरिडया |
|              |        | की नियुक्ति।                                   |
| १८२०         | १७६३   | जोहियों श्रीर दाऊदपुत्रों से लड़ाई।            |
| १=२१         | १७६४   | महाराजा से सरदारों की श्रप्रसन्नता।            |
| १⊏२२         | १७६४   | बख़्तावरसिंह का पुन: दीवान नियत होना ।         |

|               |        | 000000000000000000000000000000000000000               |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------|
| वि० सं०       | ई० स०  |                                                       |
| १=२२          | १७६४   | कुंवर स्रतसिंह का जन्म।                               |
| १८२३.         | १७६६   | राजगढ़ का बसाया जाना।                                 |
| १८२३          | १७६६   | अजीतपुरा के ठाकुर को दंड देना।                        |
| १८२४          | १७६=   | महाराजा माधवसिंह की सहायतार्थ सेना भेजना ।            |
| १८२४          | १७६८   | महाराजा विजयसिंह की मुलाक्रात को मेड़ते जाना।         |
| १८२४          | १७६=   | सिरसा और क्षतिहाबाद पर सेना भेजना।                    |
| १८२७          | १७७०   | क्रुंवर राजसिंह की पुत्री का जयपुर के महाराजा पृथ्वी- |
|               |        | सिंह से विवाह।                                        |
| १⊏२⊏          | १७७२   | नाथद्वारे जाकरगोड़वाड़ पीछा महाराणा श्ररिसिंह को      |
|               |        | सौंपने के संबंध में जोधपुर के महाराजा विजयसिंह        |
| •             |        | को समसाना।                                            |
| [१८२१]        | [१७७२] | विद्रोही ठाकुरों पर सेना भेंजना ।                     |
| १⊏३०          | १७७३   | महियों का पुनः विद्रोही होना।                         |
| [१८३०]        | [१७७३] | महाराजकुमार राजसिंह का विद्रोहाचरख करना।              |
| <i>१८३६</i>   | ३७७६   | मेहता बज़्तावरसिंह की मृत्यु पर उसके पुत्र स्वरूपसिंह |
|               |        | का दीवान होना।                                        |
| १८३८          | १७≔१   | कुंवर राजसिंह का जोधपुर जाकर रहना।                    |
| १८३८          | १७८१   | कुँवर राजसिंह के पुत्र प्रतापसिंह का जन्म।            |
| १८४२          | १७८४   | कुंवर राजींसह को जोधपुर से बुलाकर क़ैद करवाना।        |
| $\delta = 88$ | १७८७   | महाराजा का परलोकवास ।                                 |
|               |        |                                                       |

### महाराजा राजसिंह

| १⊏४४ | १७८७ | गद्दीनशींनी ।  |               |           |    |
|------|------|----------------|---------------|-----------|----|
| १८४४ | १७≓७ | मदाराजा के भाई | सुलतानसिंह,   | मोहकमसिंह | और |
|      |      | अजवसिंह का बीव | तानेर छोड़ना। | •         |    |

|            | ~~~~~    |                                                 |
|------------|----------|-------------------------------------------------|
| वि॰ सं०    | ई० स     |                                                 |
| १८४४       | १७८७     | राजसिंह का विष-द्वारा देहांत ।                  |
|            |          | · ·                                             |
|            |          | महाराजा प्रतापसिंह                              |
| ·          | +        | गद्दीनशीनी ।                                    |
| १८४४       | १७५७     | प्रतापसिंद्द का देहांत।                         |
|            |          | -                                               |
|            |          | महाराजा स्रतसिंह                                |
| १८४४       | १७=७     | गद्दीनशीनी। 🕡 🗸                                 |
| १⊏४७       | १७६०     | विद्रोहियों को दंड देना।                        |
| १⊏४७       | १७६०     | महाराजकुमार रत्नसिंह का जन्म।                   |
| र्द्यद्रम  | १७६१     | महाराजा विजयसिंह का महाराजा के लिए टीका         |
|            |          | ( राज्यतिसक ) भेजना ।                           |
| १८४८       | १७६१     | सुखतानसिंह का उदयपुर जाना ।                     |
| $\xi = XX$ | १७६=     | जयपुर के स्वामी महाराजा प्रतापसिंह से मेल हीना। |
| १५४६       | ३३७१     | सूरतगढ़ बनवाना।                                 |
| [१८४६]     | [१७६६]   | फ़तहगढ़ का निर्मास्।                            |
| [१≈४७]     | [{200]   | जयपुर की सहायतार्थ सेना भेजना।                  |
| [१≒४७]     | [{\$200] | जॉर्ज टॉमस की बीकानेर पर चढ़ाई।                 |
| .१८४७      | १८०१     | भट्टियों से फ़तहगढ़ खुड़ाना तथा श्रास-पास नवीन  |
|            |          | थाने स्थापित करना।                              |
| [१८४७]     |          | मौजगढ़ के खुदाबक्का की सहायता करना।             |
| १८४६       |          | खानगढ़ पर अधिकार।                               |
| १८६०       |          | चूरू के ठाकुर से दंड लेना।                      |
| १८६२       | १८०४     | भटनेर से भट्टियों को निकालकर उक्त दुर्ग का नाम  |
|            |          | ह्युमानगढ़ रखना।                                |
| १⊏६३       | १८०७     | धोकलसिंह का पत्त लेना।                          |
|            |          |                                                 |

| वि० सं० | ई० स०  |                                                     |
|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| १⊏६४    | १८०७   | जोधपुर को घेरना ।                                   |
| १८६४    | १८०७   | जोधपुर के महाराजा मानसिंह का बीकानेर पर सेना        |
|         |        | भेजना ।                                             |
| १८६४    | १८०७   | चीकानेर तथा जोधपुर राज्यों के वीच संधि होना।        |
| १८६४    | १८०८   | मानस्टुऋर्ट पहिफन्स्टन का बीकानेर जाना।             |
| १८६६    | १८०६   | विद्रोही सरदारों पर मंत्री अमरचंद का सेना के साथ    |
|         |        | जाना ।                                              |
| १८७०    | १८१३   | जोधपुर और वीकानेर के महाराजाओं के बीच मेल होना।     |
| १८७०    | १८१३   | चूरू पर चढ़ाई।                                      |
| १⊏७१    | १=१४   | चूरू पर राज्य का अधिकार होना।                       |
| [१८७३]  | [१८१४] | मंत्री श्रमरचंद को मरवाना।                          |
| १८७२    | १८१४   | चुरू, भाद्रा ऋदि के सरदारों का उपद्रव ।             |
| १८७३    | १८१६   | भीरखां की बीकानेर पर चढ़ाई।                         |
| १८७३    | १⊏१६   | चूक के ठाकुर पृथ्वीसिंह का पुनः उत्पात करना।        |
| १८७३    | १८१६   | भीरखां की पुनः बीकानेर पर चढ़ाई।                    |
| १८७४    | १⊏१७   | पृथ्वीसिंह का चूरू पर अधिकार।                       |
| १≂७४    | १८१८   | श्रंग्रेज़ सरकार से संधि ।                          |
| १८७४    | १द१द   | महाराजा के पीत्र सरदारसिंह का जन्म।                 |
| १८७४    | १८१८   | श्रंग्रेज़ सरकार की सहायता से विद्रोही सरदारों का   |
|         |        | दमन करना।                                           |
| १८७७    | १८२०   | महाराजकुमार रत्नसिंह श्रोर मोतीसिंह के उदयपुर       |
|         |        | में विवाह।                                          |
| १८७८    | १द२१   | बारू के विद्रोही ठाकुर का राज्य की सेना-द्वारा मारा |
|         |        | जाना ।                                              |
| 3€25    | १=२२   | जयपुर राज्य से नवाई और डूंडलोद वहां के दक्रदारों    |
|         |        | को दिलाना।                                          |

| के पास दावा  |
|--------------|
|              |
| 1            |
| ॥ श्रबीरचंद- |
|              |
| नेर राज्य से |
|              |
|              |
|              |

# महाराजा रत्नसिंह

| रैस्टर | १८२८   | राज्याभिषेक ।                                                                                       |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८८४   |        | श्रंग्रेज़ सरकार के आदेशानुसार जोधपुर के वावेदार<br>धोकलसिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने का निषेध |
|        |        | करना।                                                                                               |
| १८८६   | १८२६   | जैसलमेर पर चढ़ाई।                                                                                   |
| [१८८६] | [१८२६] | मारोठ तथा मीजगढ़ के संबंध में श्रंग्रेज़ सरकार के                                                   |
|        |        | पास दावा पेश करना।                                                                                  |
| १८८६   | १८२६   | जॉर्ज हाक का डाकुश्रों के प्रबंध के लिए शेखावाटी में                                                |
|        |        | जाना ।                                                                                              |
| [१८८६] | [१८२६] | सुराया हुकुमचंद को डाकुझों के प्रबंध के लिए नियत                                                    |
|        |        | करना ।                                                                                              |
| १८८६   | १८२६   | महाजन पर राज्य का अधिकार।                                                                           |
| [१८८७] | [१८३०] | महाजन के ठाकुर वैरिशाल का जैसलमेर जाना।                                                             |
| १८८७   | १८३०   | षिद्रोही सरदारों का दमन करना।                                                                       |

|                |              | *************************************             |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| वि० सं०        | ई० स०        |                                                   |
| <b>ಕೆ</b> ಜಜಡಿ | १८३०         | भाद्रा के ठाकुर का पूगल पर श्राक्रमण ।            |
| १८८७           | १८३१         | कर्नल लॉकेट का शेखावाटी के लुटेरों के उपद्रव को   |
|                |              | रोकने जाना।                                       |
| र्ददद          | १८३१         | विद्रोहियों का उत्पात ।                           |
| १्ददद          | १८३१         | वादशाह अकवर (दूसरा) के पास से माहीमरातिव          |
|                |              | का सम्मान प्राप्त होना।                           |
| १ददद           | १=३१         | विद्रोही ठाकुरा का चमाप्रार्थी होना।              |
| [१ददर्         | [१=३२]       | हरिद्वार-यात्रा।                                  |
| १दद६           | १८३३         | महाराजकुमार सरदारसिंह का देवलिया में विवाह ।      |
| १८६०           | १८३३         | बीदावतों का देश में उपद्रव करना।                  |
| १८६०           | १८३३         | भादा के ठाकुर प्रतापसिंह का लुटेरे सरदारों की     |
|                |              | आश्रय देना ।                                      |
| [१८६०]         | [१=३३]       | कुंभागे की जागीर खालसा करना।                      |
| १८६१           | <b>१</b> ८३४ | कर्नल पल्विस से मिलकर सीमा शांत के प्रबंध का      |
|                |              | निर्णंय करना ।                                    |
| १८६१           | १८३४         | शेकावत ईगरसिंह का पता लगाने के लिए लोढ़सर         |
|                |              | के ठाकुर को भेजना।                                |
| १८६२           | १८३४         | जैसलमेर के महारावल गजसिंह से मुलाकात होना।        |
| १८६२           | १=३६         | श्रपने पूर्वजों के स्मारकों का जीलींद्वार करवाना। |
| १८१३           | १८३६         | गया-यात्रा के लिए जाना। मार्ग में भारत के गवर्नर  |
|                |              | जेनरल मेटकॉफ़ से मुलाकात तथा गया में राजपूतों से  |
|                |              | पुत्रियां न मारने की प्रतिक्षा कराना।             |
| १८६४           | १≂३७         | गया से लौटते समय रीवां में महाराजकुमार सरदारसिंह  |
|                |              | का विवाह ।                                        |
| १८६४           | १⊏३७         | रीवां से जौटते समय विजयपुर और मांडा राज्यों में   |
|                |              | ज्ञाना ।                                          |
|                |              |                                                   |

| वि॰ सं॰         | ई० स०   |                                                       |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|
| १८६४            | १८३७    | मंघरासर के ठाकुर हरनाथिंसह को बाग्नियों को दंड        |
|                 |         | देने के लिए भेजना।                                    |
| [१८६४]          | [१८३७]  | सीमा-संबंधी निर्णय के लिए अंग्रेज़ अफ़सर की           |
|                 |         | नियुक्ति ।                                            |
| १८६४            | १८३८    | घाग्री सरदारों को दंड देना ।                          |
| १८६६            | १द्धर   | पुष्कर की यात्रा कर नाथद्वारे जाना और वहां उद्यपुर    |
|                 |         | के महाराणा सरदारसिंह से मुलाकात।                      |
| १८६६            | १८३६    | पंजाब के महाराजा रणजीतसिंह का देहांत होने पर          |
|                 |         | उसके पुत्र बहसिंह के लिए टीका भेजना।                  |
| १८६६            | १८४०    | नाथद्वारे से उदयपुर जाकर महाराणा सरदारसिंह की         |
|                 |         | राजकुमारी महतावकुंवरी से अपने पुत्र सरदारसिंह         |
|                 |         | का विवाह करना।                                        |
| १इइ७            | १८४०    | महाराया का गया-यात्रा से लौटते! समय बीकानेर           |
|                 |         | जाकर महाराजा रत्नसिंह की राज्ञकुमारी से विवाह         |
|                 |         | करना ।                                                |
| [१ <b>८६७</b> ] | [{zz80] | विद्रोही बक्ष्तावरसिंह का वैदी होना ।                 |
| र्द्रद          | १८४१    | काबुल के युद्ध के समय अंग्रेज़ सरकार को ऊंटों की      |
|                 |         | सहायता देना।                                          |
| १८६६            | १८४२    | दिल्ली जाकर भारत के गवर्नर जेनरल (लॉर्ड एलिनवरा)      |
|                 |         | से मुलाकात करना।                                      |
| ३३८१            | १८४३    | वाग्रियों के प्रवंध और गिरफ़्तारी के लिए अंग्रेज़ सर- |
|                 |         | कार की तरफ़ से तक़ाज़ा।                               |
| १६००            | १ंद88   | भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में सरायें, कुएं आदि       |
|                 | ~       | बनवाना ।                                              |
| १६०१            | १८४४    | राजपूतों में कन्याएं न मारने की श्राक्षा जारी करना।   |
| १६०२            | १⊏४४    | बीदावत हरिसिंह का पकड़ा जाना।                         |

| वि० सं०      | ई० स०        |                                                         |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| १६०३         | १८४४         | भावलपुर के वाणियों का बीकानेर में उपद्रव करना।          |
| १६०३         | १८४४         | सिक्लों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की           |
|              |              | सहायता ।                                                |
| [803]        | [१८४६]       | भावलपुर के वाग्रियों का पुनः उपद्रव ।                   |
| १६०४         | १८४७         | शेखावत डूंगरसिंह की गिरफ़्तारी का प्रवंध करना।          |
| [१६०४]       | [१८४७]       | शेखावत जुहारसिंह का पकड़ा जाना।                         |
| [8033]       | [१८४७]       | सिरसा में मुकुंदसिंह का उपद्रव करना।                    |
| ४०३१         | ಕ್ಷಿದ್ದರ್ಜ   | महाराव हिंदूमल की मृत्यु ।                              |
| [१६०४]       | [१८४८]       | मुलतान के दीवान मूलराज के वाग्री होने पर उसके           |
|              |              | द्मन में श्रेंग्रेज़ सरकार की सहायता।                   |
| १६०४         | <b>ೆ≃ನ್ಷ</b> | दूसरे सिक्स-युद्ध में श्रेप्रेज़ सरकार की सहायता।       |
| १६०६         | १⊏४६         | वीकानेर, भावलपुर तथा जैसलमेर की सीमाएं निर्धा-          |
|              |              | रित होना।                                               |
| <i>७</i> ०३१ | १८४१         | रतनविहारीजी श्रादि के मंदिरों की प्रतिष्ठा ।            |
| १६०८         | १८४१         | महाराजा का स्वर्गवास                                    |
|              |              | Berlinstein and St. |
|              |              | महाराजा सरदारसिंह                                       |
| ₹60=         | १≒४१         | गहीनशीनी ।                                              |
| १६११         | १८४४         | सती-प्रथा श्रीर जीवित-समाधि की रोक।                     |
| १६११         | १८४४         | महाराजा गजसिंह के प्रपात्र शक्तिसिंह के पीत्र           |
|              |              | डूंगरसिंह का जन्म।                                      |
| १६११         | ミニメメ         | ईखरीसिंह पर सेना मेज कर चूरू खाली कराना।                |
| १६१२         | १८४४         | हरद्वार-यात्रा श्रीर श्रलवर में विवाह ।                 |
| १६१४         | १८४७         | भारतीय सिपाही-विद्रोह के अवसर पर श्रंग्रेज़ सरकार       |
|              |              | की सहायता।                                              |
| १६१६         | १८५६         | वीकानेर के सिक्के के लेख में परिवर्तन करना।             |
| १००          |              |                                                         |

|         | *****  | 70007700000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वि० सं० | ई० स०  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६१८    | १८६१   | गदर की सेवा के उपलक्य में टीबी परगने के ४१ गांव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        | मिलना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६१८    | १८६२   | श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गोद लेने की सनद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        | मिलना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६२४    | १८६८   | कुछ सरदारों का विरोधी होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६२४    | १८६६   | श्रंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के लेन-देन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        | इक्तरार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १६२=    | १८७१   | पंडित मनफूल को दीवान बनाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६२=    | १८७१   | राज्य-शासन के लिए कौंसिल की स्थापना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६२६    | १८७२   | महाराजा का देहांत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |        | NP SECURITY CONTRACTOR |
|         |        | महाराजा इंगरसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६२६    | १८७२   | गद्दीनशीनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६२६    | १८७२   | कींसिल-द्वारा जागीरदारों के भगड़े तय होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६२६    | १६७३   | श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गदीनशीनी की खिलग्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        | श्राना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$ 630  | १८७३   | पंडित मनफूल का बीकानेर से पृथक् होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६३१    | १८७४   | विद्रोही सरदारों के उपद्रव को शांत करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [१६३१]  | [१८७४] | जसाणा श्रौर कानसर के ठाकुरों के बीच भगदा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १६३१    | १८७४   | सरदारों के मुक़दमों का फ़ैसला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1838    | १८७४   | कर्नल लिविस पेली से सांभर में सुलाकात।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9839    | १८७४   | <b>उद्यपुर के महाराणा शंभुक्षिह श्रीर श्रलवर के महा</b> र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        | राजा शिवदानसिंह की मृत्यु पर शोक-प्रदर्शन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६३२    | १८७४   | वीदासर के महाजनों की शिकायतों की जांच कराना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६३२    | १८७४   | महाराव हरिसिंह को कौंसिल का सदस्य वनाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६३२    | १८७४   | तीर्थ-यात्रा के लिए जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |               | THE PARTY OF THE P |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वि० सं०      | ई० स०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६३२         | १८७६          | यात्रा सें लीटते समय महाराणी विक्टोरिया के ज्येष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |               | राजकुमार पिंस झॉव् वेल्स (स्वर्गीय सम्राट् सप्तम)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |               | से आगरे में मुलाक़ात करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६३३         | १८७६          | महाराजा पर विष-प्रयोग का प्रयत्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६३३         | १८७७          | कच्छु में विवाह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६३३         | १८७७          | दिसी-दरवार के उपलस्य में भंडा श्राना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [१६३४]       | [१८७८]        | शास <sup>न</sup> -सुधारों का स्त्रपात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६३४         | १द७द          | कावुल की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |               | सहायता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ११३६         | १८७६          | अंग्रेज़ सरकार के साथ नमक का समसौता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>६६३७</i>  | १दद०          | शिववाड़ी में लालेश्वर का मंदिर वनवाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६३७         | १दद०          | महाराजा डूंगरसिंह के छोटे भाई गंगासिंहजी का जन्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६४०         | ಕ್ಷದಶ್        | सरदारों की रेख में वृद्धि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [१६४१]       | [१८८४]        | श्रमीं सुद्दस्मद्खां को दीवान बनाना !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६४२         | १ददर          | भूमि की माप होकर लगान की रक्रम निश्चित होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६४३         | १ददद          | चीकानेर के क़िले में विजली लगाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [१६४३]       | [१८८६]        | राज्य के पिछले ऋण की वेवाक़ी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [६६४३]       | [१यय६]        | ठाकुरों के ज़न्त गांचों का फ़ैसला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>६</b> ६८झ | ಕೆದದಡಿ        | महाराजा का परलोकवास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |               | महाराजा सर गंगासिंहजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>ई६</i> ८८ | १८५७          | गद्दीनशीनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६४४         | १८८७          | महाराजा के पिता लालसिंह का देहांत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६४४         | १==७          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६४४         | <b>ೆದ್ದಡಿ</b> | and the second of the second s |
|              |               | होना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b></b>  |        |                                                      |
|----------|--------|------------------------------------------------------|
| वि० सं०  | ई० स०  |                                                      |
| 8833,    | १ेंदद७ | कर्नल वाल्टर का बीकानेर जाकर स्वर्गवासी महा          |
|          |        | राजा के निजी धन का बंटवारा करवाना।                   |
| १६४४     | १८८८   | श्राव् जाना ।                                        |
| \$ £ 8 X | १ददद   | दीवान त्र्रमींमुहम्मदस्तां की मृत्यु ।               |
| १६४४     | १ददद   | सोढ़ी हुकुमसिंह का दीवान नियत होना ।                 |
| १६४६     | १दद६   | मेयो कॉलेज, श्रजमेर में दाखिल होना।                  |
| १६४६     | १८८६   | श्रंग्रेज़ सरकार-द्वारा जोधपुर श्रीर बीकानेर राज्यों |
|          |        | के सिम्मलित व्यय से रेल निकालने का इक्ररारनामा       |
|          |        | होना ।                                               |
| ११४६     | १ननध   | जोधपुर श्रीर बीकानेर राज्यों के बीच श्रपराधियों के   |
|          | •      | स्रेन-देन का इक्ररारनामा होना।                       |
| १६४=     | १८६१   | जैसलमेर राज्य के साथ अपराधियों के लेन-देन का         |
|          |        | इक़रारनामा होना ।                                    |
| १६४८     | १८६१   | राजधानी बीकानेर तक रेख्वे का खुलना।                  |
| १६४८     | १=६१   | पिकत वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना।                  |
| १६४८     | १८६२   | महाराजा का जोधपुर जाना।                              |
| ३६३६     | १८६२   | जोधपुर के महाराजा जसवन्त्रसिंह का बीकानेर            |
|          |        | ज्ञाना ।                                             |
| 3838     | १८६२   | कोटे जाना।                                           |
| १६४०     | १८६३   | पुराने सिक्के का चलन बंद होकर नया कलदार सिक्का       |
|          |        | जारी होना।                                           |
| १६४१     | १८६४   | भूमि का बन्दोबस्त होकर लगान स्थिर होना।              |
| १६४२     | \$¤€¥  | चितराल के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट          |
|          |        | करना ।                                               |
| १६४२     | १८६४   | जोधपुर के महाराजा जसवंतिसिंह की मृत्यु पर मातम       |
|          |        | पुर्सी के लिए जोधपुर जाना ।                          |

| वि० सं०        | ई० स०          |                                                    |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| १६४२           | १८६६           | लाहीर, दिल्ली श्रादि नगरों की यात्रा।              |
| १६४३           | १८६६           | पलाना गांव के पास कुश्राँ सोदते समय कोयले की       |
|                |                | खान का पता लगना।                                   |
| १६५३           | १८६६           | घग्घर नदी से नहरें काटकर राज्य में जल लाने की      |
|                |                | व्यवस्था ।                                         |
| १६४३           | १८६६           | सुदान के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट करना।   |
| १६५३           | १८६६           | लॉर्ड पल्गिन का चीकानेर जाना।                      |
| १६४३           | १८६६           | भारत के कमांडर-इन-चीफ़ सर जॉर्ज व्हाइट का          |
|                |                | वीकानेर जाना I                                     |
| १६५३           | १८६७           | कोटा के महाराव सर उम्मेदर्सिहजी का बीकानेर जाना।   |
| १६४४           | १८६७           | प्रतापगढ़ में विवाह ।                              |
| <i>ई ६</i> ५ ४ | <i>७३</i> ≈१   | इंदौर के महाराजा सर शिवाजीराव का वीकानेरजाना।      |
| १६४४           | १८६८           | प्रथम राजकुमार रामसिंह का जन्म।                    |
| १६५४           | १८६८           | देवली जाकर सैनिक-शिक्षा प्राप्त करना ।             |
| १६४४           | १८६८           | रीवां, प्रतापगढ़, जोधपुर श्रीर धीलपुर के नरेशों का |
|                |                | <b>थीकानेर जाना ।</b>                              |
| १६४४           | <b>ಕ್ಷಿಕ್ಕ</b> | वृंदी, कोटा श्रीर प्रतापगढ़ जाना ।                 |
| १६४४           | 2252           | राजपूताना के एजेंट-गवर्नर-जेनरल सर आर्थर मार्टिडल  |
|                |                | का वीकानेर जाकर राज्यधिकार सौंपना।                 |
| १६५६           | ३३३३           | दूसरा विवाह।                                       |
| १६४६           | ३३≈१           | वोर-युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट करना।            |
| १६४६           | १८६६           | राज्य में भीषण् अकाल पड़ना ।                       |
| १६५७           | 2800           | महाराखी विक्टोरिया की तरफ़ से अंग्रेज़ी सेना में   |
|                |                | मेजर की माननीय उपाधि मिलना।                        |
| १६४७           | १६००           | चीन-युद्ध में श्रपनी सेना के साथ सम्मिलित होना।    |
| १६४७           | १६००           | चीन-युद्ध से लौटना।                                |
|                |                |                                                    |

| ~~~~~~~      |              | 222222222222222222222222222222222222222               |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| वि० सं०      | ई० स०        |                                                       |
| १६५७         | १६००         | के॰ सी॰ ब्राई॰ ई॰ का खिताव मिलना।                     |
| १६५७         | १६०१         | महाराणी विक्टोरिया का परलोकवास ।                      |
| १६४८         | १०३१         | भारत के कमांडर-इन-चीफ़ जेनरत सर पॉवर पामर             |
|              |              | का बीकानेर जाना।                                      |
| 3×38         | १६०२         | सम्राट् पडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित |
|              |              | होने के लिए लंडन जाना।                                |
| १६४६         | १६०२         | महाराजकुमार शादूँबर्सिह का जन्म।                      |
| 3.43.8       | १६०२         | शासन-प्रणाली में परिवर्त्तन ।                         |
| 3%38         | १६०२         | लॉर्ड कर्ज़न का बीकानेर जाना।                         |
| 3,43,8       | 8038         | दिल्ली-दरवार में सम्मिलित होना।                       |
| 3,43,5       | १६०३         | जर्मनी के शाहज़ादे श्रांड ड्यूक श्रॉव् हेसी तथा ड्यूक |
|              |              | श्रॉव् कनाट का बीकानेर जाना।                          |
| १६४६         | <b>ξ03</b> § | सोमालीलैंड के युद्ध में सैनिक सहायता।                 |
| १६६०         | £038         | ग्वालियर के महाराजा सर माधवराव का बीकानेर जाती        |
| १३३१         | ४०३१         | मैस्र के महाराजा सर कृष्णराज का बीकानर जाना।          |
| १६६१         | १६०४         | के॰ सी॰ एस॰ आई॰ का खिताब मिलना।                       |
| ११६२         | १६०४         | दिश्वण के करणपुरा, पदमपुरा श्रीर केसरीसिंहपुरा        |
|              |              | नामक गांवों के एवज़ में बीकानेर राज्य को वावल-        |
|              |              | वास तथा रत्ताखेड़ा गांव एवं पच्चीस हज़ार रुपये        |
|              |              | मिलना।                                                |
| <i>\$883</i> | १६०४         | उपद्वी जागीरदारों का दमन करना।                        |
| ११६२         | १६०४         | प्रिंस ऑव् वेल्स (परलोकवासी सम्राट् जॉर्ज पञ्चम)      |
|              |              | का बीकानेर जाना।                                      |
| १६६३         | १६०६         | स्रॉर्ड मिंटो का वीकानेर जाना।                        |
| १६६३         | 8600         | जी॰ सी॰ श्राई॰ ई॰ का खिताब मिलना।                     |
| ११६४         | १६०७         | महाराजा की यूरोप-यात्रा।                              |

| वि० सं०      | ई० स० | ,                                                   |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|
| १६६३         | १६०६  | महाराखी राखावत का देहावसान।                         |
| १६६४         | १६०८  | गया-यात्रा ।                                        |
| १६६४         | १६०इ  | महाराजा का तीसरा विवाह ।                            |
| ११६५         | 3039  | श्रंग्रेज़ी सेना में लेफ्टेनेंट-कर्नल नियत होना।    |
| १६६४         | 3039  | महाराजा का कलकत्ते और कपूरथला जाना।                 |
| १६६६         | 3039  | महाराजकुमार विजयसिंह का जन्म।                       |
| ११६६         | 3035  | महाराजा की माता का देहांत।                          |
| १६६६         | १६१०  | कपूरथला जाना ।                                      |
| १६६७         | १६१०  | महाराजा को कर्नल का खिताव मिलना और सम्राट्          |
|              |       | पञ्चम जॉर्ज का ए० डी० सी० नियत होना।                |
| १६६७         | १६१०  | वीकानेर के पोलिटिकल एजेंट का पद टूटना।              |
| १६६७         | ०१३१  | वीकानेर में चीफ़ कोर्ट की स्थापना।                  |
| १६६≔         | १६११  | सम्राट् जॉर्ज पञ्चम के राज्याभिषेक पर संडन जाना।    |
| १६६≔         | १६११  | केम्ब्रिज युनिवर्सिटी की श्रोर से एतः एतः डी०       |
|              |       | ( डाक्टर त्रॉब् लॉ ) की माननीय उपाधि मिलना।         |
| <b>१</b> ६६≍ | ११३१  | रेखे लाइन का विस्तार होना।                          |
| १६६=         | ११३३  | सम्राद् जॉर्ज पञ्चम के राज्याभिषेकोत्सव के दिल्ली-  |
|              |       | द्रवार में जाना।                                    |
| १६६≔         | १६११  | जी॰ सी॰ एस॰ श्राई॰ का खिताव मिलना।                  |
| 3333         | १६१२  | रजत जयन्ती।                                         |
| १६६६         | १६१२  | वीकानेर से रतनगढ़ तक रेखे लाइन का जारी होना।        |
| १६६६         | १६१२  | लॉर्ड हार्डिंज का बीकानेर जाना और पब्लिक पार्क      |
|              |       | का उद्घाटन करना।                                    |
| १६६६         | १६१३  | नमक के संबंध में अंग्रेज़ सरकार से नवीन इक्तरार-    |
|              |       | नामा होना। 🔑                                        |
| १६७०         | १६१३  | भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिज का पुनः वीकानेर जाना। |

| वि० सं० | ई० स०        |                                                      |
|---------|--------------|------------------------------------------------------|
| 9890    | १६१३         | बीकानेर में प्रजा-प्रतिनिधि सभा की स्थापना।          |
| १९७३    | १६१४         | यूरोप के महायुद्ध में श्रंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ  |
|         |              | सेना भेजना ।                                         |
| १९७१    | १६१४         | स्वयं यूरोप के युद्ध में भाग लेगा।                   |
| १६७२    | 2832         | युद्ध-क्षेत्र से लौटकर चीकानेर पहुंचना।              |
| १६७२    | १६१४         | महाराजकुमारी चांदकुंवरी का परलोकवास।                 |
| १६७२    | <b>483</b> 4 | लॉर्ड हार्डिंज-द्वारा महाराज लालसिंह के स्टेच्यु का  |
|         |              | <b>बद्</b> घाटन ।                                    |
| १६७२    | १६१६         | हिंदू युनिवर्सिटी, बनारस के शिलान्यासोत्सव पर        |
|         |              | बनारस जाना।                                          |
| १९७३    | १११६         | रतनगढ़ से सरदारशहर तक रेख्वे लाइन खुलना।             |
| ६७३     | १६१७         | इंपीरियल बार केविनेट श्रीर बार कान्फ्ररेंस में       |
|         |              | सिम्मितित होने के लिए यूरोप जाना।                    |
| ११७४    | १६१७         | पडिनवरा युनिवर्सिटी की तरफ़ से पत्त॰ पत्त॰ डी॰       |
|         |              | की डिग्री मिलना।                                     |
| १६७४    | १६१७         | प्रजा-प्रतिनिधि सभा का देव विस्तीर्थ कर उसकी         |
|         |              | व्यवस्थापक सभा का रूप देना।                          |
| १८८४    | १६१८         | के० सी० बी० का खिताब मिलना।                          |
| १६७४    | १६१=         | ज़ाती सलामी की तोपों में दो तोपों की वृद्धि।         |
| १६७४    | १६१८         | मिश्र के सुलतान-द्वारा ग्रांड कॉर्डन ग्रॉव् दि ऑर्डर |
|         |              | श्रॉट् दि नाइल का खिताब मिलना।                       |
| १६७४    | १६१८         | वॉर कॉन्फ़रेंस में समितित होने के लिए दिली जाना।     |
| १६७४    | १६१८         | युद्ध की समाक्षि पर संधि-सम्मेलन में भाग लेने के     |
| •       |              | लिए यूरोप जाना।                                      |
| १ ६७४   | 3838         | जी॰ सी॰ बी॰ श्रो॰ की उपाधि मिलना।                    |
| १६७४    | ३१३१         | वीकानेर की सेना का मिश्र के युद्ध-द्वेत्र से लौटना।  |

502

|               |       | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वि० सं०       | ई० स० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ११७६          | 3538  | वसेंलिज़ के संधियत्र पर इस्ताज्ञर करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६७६          | ३१३१  | श्राक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी द्वारा डी०सी० पत्त० (डॉक्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |       | श्रॉच् सिविल लॉ) की उपाधि मिलना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>६७३</i> ९  | १६२०  | महाराजकुमार शार्हूलांसह को शासनाधिकार देना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६७७          | १६२०  | लॉर्ड चेम्सफ़र्ड का वीकानेर जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६७७          | १६२१  | नरेन्द्र-मंडल का चांसलर होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>७७३</i> १  | १६२१  | जी० बी० ई० की उपाधि मिलना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| एएउ ९         | १६२१  | चीकानेर राज्य में सलामी की तोपें सदा के लिए १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |       | नियत होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ₹ 6.0=        | १६२१  | ज़मींदार परामर्शकारिखी सभा की स्थापना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६७⊏          | १६२१  | प्रिस ऑव् बेल्स ( भूतपूर्व सम्राट् एडवर्ड अप्टम ) का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |       | वीकानेर जाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६७=          | १६२१  | क्रॉर्ड रीडिंग का वीकानेर जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3039          | १६२२  | मद्दाराजकुमार शार्दुलसिंह का रीवां में विवाह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>૩</i> ૭૩ ૪ | १६२२  | मद्दाराणी तंवर का देहांत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३८७६          | १६२२  | वीकानेर में हाई कोर्ट की स्थापना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६८०          | १६२३  | भंवरवाई सुशीलकुंवरी का जन्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १६८१          | १६२४  | भंवर करगीसिंह का जन्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 €=?         | १६२४  | लीग श्रॉव् नेशन्स की मीटिंग में जेनेवा जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १६८१          | १६२४  | <b>धीकानेर रास्य की रेत्ने का प्रवंध पृथक् होता</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६८२          | १६२५  | गंग नहर का शिलाऱ्यास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६दर          | १६२४  | भेवर श्रमरसिंह का जन्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६८३          | १६२६  | नरेंद्र-मंडल की तरफ़ से सम्मान प्रदर्शन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹=3\$         | १६२७  | सर मनुमाई मेहता को प्रधान मंत्री वनाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १६८३          | १६२७  | लॉर्ड इविंन का वीकानेर ज्ञाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६८४          | १६२७  | लॉर्ड इर्विन-द्वारा गंग नहर का उद्घाटन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १०१           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|         |        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            |
|---------|--------|----------------------------------------------------|
| वि० सं० | ई० स०  |                                                    |
| १६८४    | ११२७   | बनारस हिंदू युनिवर्सिटी-द्वारा एल० एल० डी० की      |
|         |        | रिडग्री मिलना।                                     |
| १६८६    | ३६३६   | पडवाइज़री बोर्ड की संख्या में वृद्धि करना।         |
| १६८७    | ०६३१   | महाराजकुमारी शिवकुंवरी का कोटे के महाराजकुमार      |
|         |        | भीमसिंह के साथ विवाह।                              |
| १६८७    | १६३०   | लीग श्रॉच् नेशन्स की मीटिंग में भाग लेने के लिए    |
|         |        | यूरोप जाना ।                                       |
| १६८७    | १६३०   | लन्डन की राउन्ड टेबल कान्फ़रेंस में सिम्मलत        |
| ,       |        | होना ।                                             |
| १६८८    | १६३१   | द्वितीय गोलमेज़ सभा में सम्मिलित होना।             |
| १६८८    | १६३२   |                                                    |
| १६८६    | १६३३   | बङ्गेदा के महाराजा सर सयाजीराव का बीकानेर          |
|         |        | जाना ।                                             |
| 0338    | १६३४   | सर मनुभाई मेहता का मंत्री-पद से पृथक् होना।        |
| 9880    | ११३४   | लॉर्ड विलिंग्डन-द्वारा महाराजा के स्टेच्यु का      |
|         |        | उद्घाटन ।                                          |
| ११६२    | १६३४   | सम्राट् जॉर्ज पश्चम की रजत जयंती के श्रवसर पर      |
|         |        | लल्डन जाना ।                                       |
| १६६२    | ११३६   | बड़ोदा के महाराजा सयाजीराव के स्टेच्यु का उद्घाटन। |
| £33\$   | थहउड़  | उदयपुर जाना और महाराणा भूपालासिंहजी का             |
|         |        | बीकानेर जाना।                                      |
| £33\$   | १६३७   | प्रिंस विजयसिंह की स्वृति में नवीन हॉस्पिटल का     |
|         |        | उद्घाटन ।                                          |
| ४३३४    | १६३७   | सम्राट् जॉर्ज षष्ठ के राज्यभिषेकोत्सव पर लन्डन     |
|         |        | जाना ।                                             |
| १६६४    | थइ ३ १ | स्वर्ण जयंती ।                                     |
|         |        |                                                    |

| वि० सं० | ्रई० स० |                                                      |
|---------|---------|------------------------------------------------------|
| 8333    | १६३७    | महाराणी भटियाणी को वनारस हिंदू युनिवर्सिटी-          |
|         |         | द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि मिलना।                      |
| ¥33\$   | १६३८    | मैस्र जाना।                                          |
| 2333    | 3,83,8  | हैदरावाद, मैस्र, ट्रावनकोर श्रादि में भ्रमण करते हुए |
|         |         | रामेश्वर जाना।                                       |

# परिशिष्ट संख्या ४

# मनसबदारी-प्रथा

चीकानेर राज्य के इतिहास में कई स्थलों पर वहां के राजाश्रों को सुगल बादशाहों की श्रोर से मनसब मिलने का उद्धेख श्राया है। भारत में मनसबदारी की प्रथा कब से जारी हुई, मनसब कितने प्रकार के होते थे तथा उनके पानेवालों को शाही द्रवार से कितनी तनक्ष्वाहें मिलती थीं, इनका उरुलेख करना इतिहास के पाठकों की जानकारी के लिए श्रावश्यक है।

बादशाह अकबर के पहले दिल्ली के मुसलमान छुलतानों ने हिंदुओं को सैनिक-सेवा के उच्च पदों पर बहुधा नियत न किया, परन्तु अकबर ने उनकी इस नीति को हानिकारक जानकर अपनी सेना में सुन्नी, शिया और राजपूतों (हिंदुओं) के तीन दल इसी विचार से रखे कि यदि कोई एक दल बादशाह के प्रतिकृत हो जाय, तो दूसरे दो दल उसको दबाने में समर्थ हो सकें। इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकबर ने सैनिक-सेवा के लिए मनसब का तरीक़ा जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा योग्य राजपूतों आदि को भिन्न-भिन्न पदों के मनसबों पर नियत किया।

पहले अमीरों के दर्जे नियत न थे और न यह नियम था कि कौनसा अमीर कितना लवाज़मा रक्खे और क्या ततस्वाह पावे। अकवर ने फ़ौजी प्रबंध के लिए ६६ मनसव नियत किये और अपने अमीरों, राजाओं, सरदारों तथा जागीरदारों आदि को अलग-अलग दर्जे के मनसब देकर भिन्न-भिन्न मनसबों के अनुसार उनकी तनस्वाहें एवं लवाज़मा भी नियत कर दिया। ये मनसब १० से लगा कर १०००० तक थे। प्रांरभ में शाहज़ादों के अतिरिक्त किसी को ४००० से ऊपर मनसब नहीं मिलता था, परन्तु पीछे इस नियम का पालन नहीं हुआ, क्योंकि राजा टोडरमल तथा कछवाहा

राजा मानसिंह को भी सात हज़ारी मनसब मिले थे तथा शाहज़ादों के मनसब १०००० से ऊपर बढ़ा दिये गये थे।

ये मनसव ज़ाती थे। इनके सिवा सवार अलग होते थे, जिनकी संख्या ज़ाती मनसव से अधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी, जैसे हज़ारी ज़ात, ७०० सवार ज़ादि। कभी-कभी ज़ाती मनसव के वरावर सवारों की संख्या भी, तड़ाई आदि में अञ्झी सेवा वजाने पर वढ़ा दी जाती, परन्तु ज़ात से सवारों की संख्या प्राय: न्यून ही रहती थी। अलवत्ता सवार दो अस्पा, से (तीन) अस्पा कर दिये जाते थे। हो अस्पा सवारों की तनस्वाह मामूल से डेढ़ी और से अस्पा की दूनी मिलती थी, जिससे मनसवदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था। वादशाह के प्रसन्न होने पर मनसव वढ़ा दिया जाता और अपसन्न होने पर घटा दिया या छीन भी लिया जाता था। मनसव के अनुसार माहवारी तनख़वाह या जागीर मिलती थी। प्रत्येक मनसव के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, ख़बर और गाड़ियों की संख्या नियत होती थी और मनसवदार को निश्चित संख्या में वे रखने पड़ते थे, जैसे—

दस हज़ारी मनसबदार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खन्चर तथा ३२० गाड़ियां रखनी पड़ती थी और उसकी माहवार तनक्र्वाह ६०००० रुपये होती थी।

पांच हज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खडचर तथा १६० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसका मासिक वेतन ३०००० रुपये होता था।

पक हर्ज़िश को १०४ घोड़े, २० हाथी, २१ ऊंट, ४ खच्चर तथा ४२ गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसे ८००० रुपये मासिक तनख़्वाह मिलती थी।

पक सदी (१००) वाले को १० घोड़े, ३ हाथी, २ ऊंट, १ खच्चर तथा ४ गाड़ियां रखनी पड़ती थी श्रोर उसका मासिक वेतन ७०० रुपये होता था। योड़े श्ररवी, इराज़ी, मुजन्नस, तुर्की, टट्टू, ताज़ी श्रीर जंगला रक्खे जाते थे। उनमें से प्रत्येक जाति की संख्या भी नियत रहती श्रीर जाति के श्रनुसार प्रत्येक घोड़े की तनख़्वाह श्रलग-श्रलग होती थी, जैसे श्ररवी की १० हपये माहवार तो जंगले की ६ रुपये। इसी तरह हाथी भी श्रलग-श्रलग जाति के श्रयांत् मस्त, शेरगीर, सादा, मंसोला, करहा, फंदरिकया तथा म्योकल होते थे श्रीर उनकी तनख़्वाहें भी जाति के श्रनुसार श्रलग-श्रलग नियत थीं, जैसे मस्त की ३३ रुपये माहवार तो म्योकल की ७ रुपये। ऊंट की माहवार तनख़्वाह ६ रुपये, ख़चर की ३ श्रीर गाड़ी की १४ रुपये थी।

सवारों के अनुसार मनसब के तीन दर्जे होते थे। जिसके सवार मनसब (ज़ात) के बराबर होते वह प्रथम श्रेणी का, जिसके सवार मनसब से आश्रे या उससे अधिक होते वह दूसरी श्रेणी का और जिसके आश्रे से कम होते वह तीसरी श्रेणी का माना जाता था। इन श्रेणियों के अनुसार मनसबदार की माहवारी तनस्वाह में भी थोड़ा सा अंतर रहता था, जैसे प्रथम श्रेणी के ४ हज़ारी मनसबदार की माहवारी तनस्वाह ३०००० हपये तो दूसरी श्रेणीवाले की २६००० और तीसरी श्रेणीवाले की २०००० होती। इसी तरह घोड़ों के सवारों की तनस्वाहें भी घोड़ों की जाति के अनुसार अलग-श्रलग होती थीं। जिसके पास इराकी घोड़ा होता उसको २० ठपये माहवार, मुजञ्जसवाले को २४, तुकीवाले को २०, टस्टूबले को १८, ताज़ीवाले को १४ और जंगलावाले को १२ हपये माहवार मिलते थे। घोड़ों के दाग्र भी लगाये जाते थे और उनकी हाज़िरी भी ली जाती थी। यदि नियत संख्या से घोड़े श्रादि कम निकलते तो उनकी तनस्वाह काट ली जाती थी। मनसबदारी का यह तरीका श्रकवर के पीछे ढीला पड़ गया श्रीर बाद में तो यह नाममात्र का प्रतिष्ठा-सूचक खिताब सा हो गया था।

मनसब का यह वृत्तांत पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा और वें अवश्य ही यह प्रश्न करेंगे कि दस हज़ारी मनसबदार अपने मासिक वेतन के ६०००० रुपयों में ६६० घोड़े (सवार और साज-सहित ), २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खचर और ३२० गाड़ियां सैनिक सेवा के लिए उत्तम स्थिति
में कैसे रख सकता था; परन्तु इसमें आश्चर्य जैसी कोई वात नहीं है, क्योंकि
उस समय प्रत्येक वस्तु वहुत सस्ती मिलती थी अर्थात् जितनी चीज़ उस वक्त
एक आने में मिलती थी, उतनी आज एक रुपये की भी नहीं मिल सकती।
विरुक्तल साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस समय बहुत ही थोड़े
व्यय में उत्तम खाद्य-पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुर्य मिल सकती थीं।
'आईन-इ-अकवरी' में अकवर के राज्य के प्रत्येक सूबे की उन्नीस वर्ष
(सन् जुलूस या राज्यवर्ष ६ से २४ = वि० सं० १६१७ से १६३४ तक) की
भिन्न-भिन्न वस्तुओं की औसत दर नीचे लिखे अनुसार दी है—

| पदार्थ         |         |    |      | व       | पदार्थ        |        | भाव |            |             |  |  |
|----------------|---------|----|------|---------|---------------|--------|-----|------------|-------------|--|--|
| रु० इ          |         |    |      | पा०     | 4             |        |     | रु० आ० पा० |             |  |  |
| <u> बोहूँ</u>  | ***     | 0  | g    | ६ मन    | घी            | ***    | ર   | १०         | ० मन        |  |  |
| काबुली चने     | ***     | 0  | Ę    | ₹ "     | तेल           | ***    | ર   | 0          | o 33        |  |  |
| देशी चने       | ***     | 0  | B    | ३ "     | <b>ढू</b> ध   | 444    | 0   | १०         | o "         |  |  |
| मसूर           | ***     | 0  | 8    | £ 33    | दही           | ***    | 0   | ૭          | 9 75        |  |  |
| জী             | •••     | 0  | 3    | ३ "     | शकर (सफ़ेर    | ₹)     | ą   | Ŋ          | ₹ "         |  |  |
| चावल ( वरि     | ड़ेया ) | २  | 8    | o "     | शकर ( लाल     | )      | \$  | દ્         | ६ ग         |  |  |
| चावल ( घटि     | रेया )  | ξ  | ٥    | o 33    | नमक           | ***    | 0   | Ę          | ફ મ         |  |  |
| साठी चावल      | ***     | 0  | ş    | \$ "    | मिरच          | ***    | Ş   | Ę          | <b>€</b> 33 |  |  |
| सूंग           | ***     | 0  | G    | ₹"      | पालक          | ***    | 9   | Ę          | Én          |  |  |
| उड़द           | ***     | 0  | ६    | £ 11    | पोदीना        | •••    | 8   | •          | 0 11        |  |  |
| मोठ            | ***     | 0  | ន    | ξn      | कांदा (प्याज़ | 7)     | 0   | ર          | Én          |  |  |
| तिल            | ***     | 0  | Ę    | £ 13    | लहसुन         | ***    | ₹   | 0          | G 21        |  |  |
| जवार           | •••     | 0  | 8    | o "     | श्रंगृर       | •••    | २   | 0          | 0 "         |  |  |
| मैदा           | ***     | 0  | =    | ٤ "     | श्रनार (विल   | ायती ) | Ę.X | ==         | हे {,,      |  |  |
| भेड़ का मांस १ |         | ξo | 0 "  | खरवृज़ा | •••           | \$     | 0   | ວ່າ:       |             |  |  |
| यकरेका मांस १  |         | ×  | £ 33 | किशमिश  | ***           | 0      | Ę   | ६ सेर      |             |  |  |

| पदार्थ  | ~~~~       | ~~~~ | भा | व पदार्थ |            | ~~~ | भाव |            |   |     |  |  |
|---------|------------|------|----|----------|------------|-----|-----|------------|---|-----|--|--|
|         | रू० आ० पा० |      |    |          |            |     |     | रु० आ० पा० |   |     |  |  |
| सुपारी  | •••        | 0    | Ş  | ६ सेर    | मिसरी      | ••• | 0   | ર          | Ę | सेर |  |  |
| बादाम   | ***        | 0    | 8  | £ "      | कंद (सफ़ेद | )   | 0   | 7          | R | 35  |  |  |
| पिस्ता  | •••        | 0    | ą  | Ę "      | केसर       | ••• | १०  | 0          | 0 | "   |  |  |
| श्रखरोट | ***        | 0    | २  | o "      | हल्दी      | ••• | 0   | 0          | 3 | 19  |  |  |
| चिरौंजी | •••        | 0    | 9  | £ "      | •          |     |     |            |   |     |  |  |

अकबर के समय का मन, २६ सेर १० छटांक अंग्रेज़ी के बराबर होता था श्रीर अकबरी रुपया भी कलदार से न्यून नहीं था। उपर्युक्त भाव देखकर पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं कि उस समय मनसबदार श्रीर उनके सैनिक अपना निर्वाह भली भांति किस प्रकार कर सकते थे। मज़ दूरों श्रीर नैंकरों के बेतन का भी अनुमान हसी से किया जा सकता है।

# परिशिष्ट संख्या ५

बीकानेर राज्य के इतिहास की दोनों जिल्दों के प्रण्यन में जिन-जिन पुस्तकों से सद्दायता ली गई अथवा प्रसंगवश जिनका उल्लेख किया गया है उनकी सूची।

## संस्कृत

```
अनुपकौतुकार्खव (रामभट्ट)।
अनुपमहोद्धि (महाराजा अनुपसिंह ) ।
अनुपमहोद्धि (वीरसिंह ज्योतिषी)।
अनुपमेघमाला (रामभट्ट)।
अनूपरत्नाकर ( महाराजा अनूपसिंह )।
अनुपविज्ञास (मिश्राम दीक्तित)।
श्रमूपिववेक ( महाराजा श्रमूपसिंह )।
श्रमुपव्यवहारसागर ( मिण्राम दीचित )।
श्रम्पसंगीतरत्नाकर (भावभट्ट )।
श्रम्प संगीतविलास (भावभट्ट )।
श्रमृतमंजरी ( होसिंगभट्ट )।
श्रयुतलक्त्होमकोटिप्रयोग ( भद्रराम )।
कर्णभूषण (पंडित गंगानंद मैथिल )।
कर्णसंतीष (कवि मुद्रगत )।
कर्णावतंस ( होसिंगभट्ट )।
कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम् ( कवि जयसोम )।
कविषिया ( टीका, महाराजा जोरावरसिंह )।
कामप्रवोध (महाराजा अनुपर्सिह)।
कामप्रबोध ( जनार्दन )।
```

```
काव्य डाकिनी (पंडित गंगानंद मैथिल )।
केरलीसुर्योरुणस्य टीका ( पन्तुजी भट्ट )।
कौतुकसारोद्धार ( महाराजा श्रनूपसिंह )।
गीतगोविन्द् की अनुपोदय टीका ( महाराजा अनुपर्सिह् )।
गंगासिंहकल्पद्रुम ( पंडित देवीप्रसाद शास्त्री )।
चिकित्सामालतीमाला (महाराजा अनुपीसह )।
ज्योतिषरत्नाकर अथवाज्योतिषरत्नमाला (महाराजा रायसिंह) ।
ज्योत्पत्तिसार (विद्यानाथ सूरि)।
तीर्थरत्नाकर ( श्रवन्तभट्ट )।
तंत्रलीला ( तर्कानन सरस्वती भट्टाचार्य )।
दशकुमारप्रबंध (शिवराम)।
नष्टोहिष्टप्रबोधकभ्रौपदटीका ( भावभट्ट )।
पारिडत्यदर्पेण ( उदयचन्द्र )।
पूजापद्धति ( महाराजा जोरावरसिंह ) ।
पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य (जयानक )।
भट्टिवंशप्रशस्तिकाच्य ( गोविन्द मधुवन ब्यास ) र
भागवत पुराख ।
भावप्रकाश ।
महाभारत ( वेद्व्यास ) ।
महाशान्ति (रामभट्ट)।
महेखर की शब्दभेद टीका (जैन साधु ज्ञानविमल )।
माधवीयकारिका ( शांवमट्ट )।
यंत्रकल्पद्रुम ( विद्यानाथ )।
यंत्रचिन्तामि (दामोदर)।
रसिकप्रिया ( टीका, महाराजा जोरावरसिंह )।
राजप्रशस्तिमहाकाव्य (रश्कुोड़ भट्ट )।
रायदिहमहोत्सव (महाराजा रायसिंह)।
```

```
रुद्रपति (? रामभट्ट )।
त्तदमीनारायणपूजासार ( महाराजा अनुपसिंह )।
लक्मीनारायणस्तुति ( महाराजा अनुपसिंह )।
सदमीनारायण्स्तुति (शिवनंदनभट्ट)।
खच्मीनारायण्स्तुति (शिव पंडित )।
धायुस्ततनुष्ठानप्रयोग (१ रामभट्ट )।
बृत्तसारावली (यशोधर)।
वैद्यकसार ( महाराजा जोरावरसिंह )।
श्रव्दकरपद्भम (राजा राधाकान्तदेव)।
शान्तिसुधाकर (विद्यानाथस्रि )।
शिवताएडव की टीका (नीलकंठ)।
शक्सप्ति।
शुभमंजरी (अम्बक्तभट्ट )।
श्राद्धप्रयोगचिन्तामणि ( महाराजा श्रमूपसिंह )।
सन्तानकरपलता (महाराजा श्रनूपसिंह)।
सहस्रार्जुनदीपदान (त्रिम्बक )।
साहित्यकलपद्रम ।
संगीतश्रमूपांकुश ( भावभट्ट )।
संगीतस्रमूपोहेश्य (रघुनाथ गोस्वामी)।
संगीतवर्तमान ( महाराजा अनुवर्सिह )।
संगीतानूपराग (महाराजा अनूपसिंह )।
संग्रहरत्नमाला ( महाराजा अनुपर्सिह )।
संगीतविनोद (भावभट्ट)।
संस्कृत व भाषा कौतुक ( महाराजा श्रमूपसिंह )।
सांबसदाशिवस्तुति (महाराजा अनुपसिंह)।
```

## हिन्दी

श्रकषरमामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। श्रार्थे श्राख्यान कल्पद्रम ( द्यालदास )। इतिहास राजस्थान (रामनाथ रत्नू)। धेतिहासिक बातों का संग्रह (कविराजा बांकीदास)। श्रीरंगज़ेबनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। गीता की टीका ( नाज़र आनंदराम )। ग्रंथराज अथवा महाराजा गजसिंहजी रो रूपक (गाड्या गोपीनाथ)। जरमस ग्रंथावसी। जयपुर राज्य की स्थात I असरताकर । जहांगीरनामा (मुंशी देवीप्रसाद)। जैसलमेर की तबारीख (लक्मीचन्द्र)। जोधपुर राज्य की ख्यात। ढोला मारू रा दूहा I तवारीख बीकानेर ( मुंशी सोहनलाल )। हयालदास की ख्यात ( दयालदास )। दुद्दा रत्नाकर। देशदर्पण । दंपतिविनोद ( जोशीराय ) । नैंगुसी की ख्यात ( मुंहगोत नैंगुसी ) । बीदावतों की ख्यात ( ठाकुर बहादुरासिह )। मश्रासिरुल्डमरा ( वजरत्नदास, बी॰ ए॰ )। भीमविलास ( कृष्णुकवि )। महाराजा गजसिंह रो ऋपक (सिंहायच फ़रोराम)।

```
महाराजा गजसिंहजी रा गीत कवित्त दृहा (सिंढायच फ़तेराम)।
मंदियाड्घालों की ख्या<sup>त</sup>।
रतनजसप्रकाश ।
रतनरूपक (कवि सागरदान)।
रतनविलास (चीठ्र भोमा)।
राजकमार अनोपसिंह री वेल ( गाडण वीरभाण )।
राजपूताने का इतिहास (गौरीशंकर द्वीराचंद श्रोक्ता)।
राजरसनामृत (संशी देवीप्रसाद)।
राजस्थान के लोकगीत।
राजस्थान रा दूहा (स्वामी नरोत्तमदास, एम० ए०)।
राजस्थान के बीरगीत।
राजा रायसिंहजी री बेल ।
राव कल्याणमलजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )।
राव जैतसीजी का जीवनचरित्र ( मंशी देवीशसाद )।
राव जैतसी रो छुन्द ( वीठू सुजा )।
राव वीकाजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )।
राव लखकर्खाजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीपसाद )।
षरसलपुरविजय अधीत महाराजा सजानसिंह रो रासो
                                    ( मथेन जोगीदास )।
षीरविनोद (कविराजा श्यामलदास )।
बेतालपञ्चीसी ।
वेलि किसन रुकमणी री (महाराज पृथ्वीराज)।
श्रकसारिका।
सहीवाला अर्जुनसिंह का जीवनचरित्र ।
```

# फ़ारसी तथा उर्दू

शकबर नामा ( श्रबुल्फ़ज़्ल )। श्राईन-इ-श्रकबरी (श्रबुल्फ़ज़ल)। इक्तबालनामा जहांगीरी (मोतिमिद्खां)। उमरापहनूद ( मुंशी मुहम्मद सईद श्रहमद ) । फ़ज़बीनी। तकमील-इ-अकबरनामा (इनायतुङ्गा)। तज़िकरतुल वाक्रयात (जौहर)। तबकात-इ-श्रकवरी ( निज़ामुहीन श्रहमद बह्शी ) । - तारीख-इ-श्रेरशाही ( अब्बासखां शीरवानी )। षादशाहनामा ( अद्वुलहमीद लाहौरी )। मश्रासिर-इ-जहांगीरी (कामगारखां)। मश्रासिरुत् उमरा (शाहनवाजुखां)। मुरु-जल्न-जहब ( श्रल्मसऊदी )। मुंत्तलबुत्तवारील ( अल्वदायूनी )। सवाने बच्ची रउसा श्रीर शरफ़ा (रायबहादुर सोढ़ी हुकर्मार्सह)। सिल्सिलेतुत्तवारीख ( सुलेमान सीदागर )।

मराठी

इतिहास संग्रह (पार्धनिस)।

चीनी

सी-यु-की।

## श्रंग्रेज़ी ग्रन्थ

Artchison, C. U.-Collection of Treaties, Engagements and Sanads,

Archæological Survey of India, Annual Reports.

Aufrecht, Theodor-Catalogus Catalogorum.

Banarsi Prasad Saxena, Dr.—History of Shahjahan of Delhi.

Beal, S.-Buddhist Records of the Western World.

Beale, Thomas William-An Oriental Biographical Dictionary.

Beniprasad, Dr.—History of Jahangir.

Beveridge, H.—Akbarnama (English Translation).

Blochmann, H -Ain-i-Akbarı (English Translation).

Boileau, A. H. E.—Personal Narrative of a Tour through the Western States of Rajwara.

Bombay Gazetteer.

Briggs, John—History of the Rise of the Mohammadan Power in India (Translation of Tarikh-i-Ferishta of Mohamed Kasim Ferishta).

Burgess, Dr. James-A Chronology of Modern India.

Compton, H.—European Military Adventures of Hindustan.

Cooper, Fredrick.—The Crisis in the Punjab from the Tenth of May until the Fall of Delhi.

Dalal, C. D.—A Catalogue of Manuscripts in the Jam Bhandars at Jassaimer.

Dodwell, H. H.—The Cambridge History of India (Vol. V.).

Duff, C. Mabel-Chronology of India.

Elliot, Sir H. W.—The History of India as told by its own Historians.

Elphinstone, Mountstuart-An Account of the kingdom of Cabul.

Encyclopaedia Britanica.

Epigraphia Indica.

Erskine, K. D.—Gazetteer of the Bikaner State.

Franklin, William-Military Memoirs of Mr George Thomas.

Fraser, James Bailie-Military Memoirs of Lt.-Colonel James Skinner.

Imperial Gazetteer of India.

Indian Antiquary.

Irvine, William-Later Mughals.

Journal of the Assatic Society of Bengal.

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

Jwala Sahay—The Loyal Rajputana.

Kincard and Parasnis-A History of the Maratha People.

List of Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages.

Lowe, W. H.-Muntakhabuttawarikh (English Translation).

Malleson, George Bruce-A Historical Sketch of the Native States of India.

Niccolao-Storia Do Mogor (English Translation by Manucci, William Irvine).

Memoranda on the Indian States-1938.

Mitra, Dr. Rajendralal-Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of His Highness the Maharaja of Bikaner.

Official History of the Great-War-Military Operations in Egypt and Palestine.

Panikkar, K. M.—His Highness the Maharaja of Bikaner—A Biography.

Peterson, P.-Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library of His Highness the Maharaja of Alwar.

Powlett, Col. P. W.—A Gazetteer of the Bikaner State.

Prior, Lt.-Col. P. W .- History of the Thirteenth Rajputs (The Shekhawati Brigade).

Prinsep, H. T .- A History of the Political and Military Transactions in India during the Administration of the Marquis of Hastings.

Qanungo, K. R.—Shershah.

Rogers and Beveridge-Memoirs of Jahangir (Tuzuk-i-Jahangiri).

Sarkar, Sir J. N.—Fall of the Mughal Empire. Sarkar, Sir J. N.—Short History of Aurangzeb.

Scot, Jonathan-History of Deccan.

Showers-A Missing Chapter in the Indian Mutiny.

Shriram, Mirmunshi-Tazimi Rajvis, Thakurs and Khawaswals of Bikaner.

Sleeman, Major-General Sir W. H .- Rambles and Recollections of an Indian Official.

Smith, Vincent-The Oxford History of India,

Stein, Dr. M. A.—Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in Raghunath Temple Library of His Highness the Maharaja of Jammu and Kashmir.

Tessitory, Dr. L. P .- Bardie and Historical Manuscripts.

Tod, Col. James-The Annals and Antiquities of Rajasthan (Edited by Crooke).

Waddington, C. W.—Indian India

Webb, W. W.—The Currencies of the Hindu States of Rajputana.

# **अनुक्रमणिका**

# (क) वैयक्तिक

H

श्रक्षर ( सुगल वादशाह )---४४, १४६, १४६, १४२-४४, १४७, १६०-६२, १६४-६७, १६१-७१, १७३-७४. 166-62 120-25 124-26 180-81, 183-88, 189-700, २०२, २०६-७, २१४-१६, २०४, २६=, ४४४, ७४२ । श्रकथर (श्रीरंगज़ेब का शाहज़ादा)-984 । शकवर ( दूसरा )---देखो सुहम्मद शकवर शाह । श्रवेकुंबरी-देखो गजकुंबरी। श्रवैराज (मंडोवर के राव रखमल का पुत्र ) --- 355 1 श्रतीराज ( भादावत )-१४०। घवैसिंह ( श्रवैराज, माटी, वैसलमेर का रावल )---२७३, ३२६, ३३३ । श्रवैसिंह ( नीवावत )--३३=। श्रवैसिंह ( भ्राष्ट्रसर का ठाकुर )—३६२, ६३३, ६३६ । घचलदास ( राव जैतसी का पुत्र)—१३७ I ष्मगरचंद ( नाहरा )-७११ l

अगरसिंह ( ब्रालसरवाली का वंशन )--श्रगरसिंह (कमवारी का ठाकुर)---६६६ । अगरसिंह ( वडावर का ठाकुर )--७३३ ( भ्रगरसिंह (विरकाली का ठाकुर)-- ७१६। श्रजवकुंबरी ( वीकानेर के महाराजा कर्ण-सिंह की राणी )---२४०। श्रववकुंबरी (वीकानेर के महाराजा रतन-सिंह की रायी )- ६३६। श्रजबराम (सिंदायच चारण )---३१०। अजवसिंह (महाजन का ठानुर)--- २६२ l श्रजवर्सिह ( लोहावट का जागीरदार )---३४८,३६२,३६८-७०,६२१,६३१, ६३३-३४, ६३६ । श्रज्ञवतिह (धीकानेर के महाराजा कर्णीसिंह का पुत्र )---२५०। अजवसिंह ( स्रवास )--- ३१३। श्रज्ञमतखां--१७१। धजयदेव ( स्रजयराज, प्रजनेर का चीहान राजा )---३८, ७० । श्रवयदेवी (श्रवादे, चौहान राजा पृथ्वीराज की दहियाणी राग्गी )-- १४।

<sup>(</sup>१) पृष्ठ संख्या १ से ३६६ तक के नाम प्रथम खंड में और ३६७ से ७६८ तक के द्वितीय खंड में देखना चाहिए।

श्रजीतसिंह ( मोहिल चौहान )--७३। अजीतसिंह (जोधपुर का महाराजा)-२६३, २६४-६६, २६८-६६, ३०३, ३४०, ३८१ । **अ**जीतसिंह ( सेला का ठाकुर )—३७७ । अजीतसिंह (हरसोलाव का स्वामी)-1 458 श्रजीतासिंह ( खारड़ा के महाराज मैर्ट्सिंह का पुत्र )---६२७। श्रजीतसिंह ( सल्ं्डिया के राजवी देवीसिंह का पुत्र )-- ६३६। श्रनीतसिंह ( चरला का ठाकुर )--७२०। श्रग्खसिंह (सांखला, जांगलू का स्वामी) ४३, ७२। अत्काखां (शम्सुदीन, शाही अफ़सर) 189-851 श्रतिरंग दे (बीकानेर के महाराजा अनुपसिंह की भटियाणी राग्णी )---२७३-७४। श्रनन्तमह ( प्रथकार )---२६२ । धम्नजी (जमादार)--४२२। भन्नजी ( मोजोवाई का सरदार )-- ४२६, ४२८, ४३३। अन्नाजी दत्तो (मरहठा सेनाध्यत्त)-२५६ । अनाद्सिंह ( मासदोत )--४०४। श्रनारा (पातर)---२३८। श्वनीराय सिंहद्वन ( श्रनूपसिंह बङ्गूजर, राजा )--- २१६-१८, २३८। श्रनृपसिंह (बीकानेर का महाराजा)-४२, ४४, २४३-४४, २४६-४७. २४६-४०, २४३-४६, २४द-६२,

२६४-६७, २६二-६६, २७१-७६, २८०, २८४-८४, २८७-६१। अनुप्रसिंह ( राजा )-देखो अनीराय सिंह-दलन । श्रनृपसिंह ( जसायो का ठाकुर )---३ ६४, अनुपसिंह (सिक्ल, रिसालदार)-४२१। अनुपसिंह (सत्तासर का ठाकुर)-७२१। अनुपसिंह ( जांगलू का ठाकुर )-७४४। श्रवीमीरा (शेख़, नारनोत्त का नवाव)-श्रवीरचंद ( सेहता )---३१६, ४०२, ४०५, ७५६। श्रदीरचंद ( डागा )---७६४-६६। श्रवुल् क़ासिम तमकिन ( भिरह का जागी-रदार )---१७७। श्रबुल्फ़ज़रू (शेख़, ग्रंथकार, )—१७८, १म३, १म६-मम, १६१। श्रवुल्फ़सह (श्रहमदनगर के शासक का सेवक )---२३१। अबुल्फ्रेंज़ (फैज़ी, शेल अबुल्फ्ज़ल का बढ़ा भाई, प्रथकार )-- १८३। अबुल्हसन ( तानाशाह, गोलकुंडे का स्वामी )---२६६-७१। अब्दुर्रज़ाक (गोलकुंडे का अफ़सर)— 1005 श्रब्दुरेस्व (श्रहमदनगर के नवाब फ़तहक़ां का पुत्र )---२३२। श्रब्दुरेहीम (शेख़ श्रवुल्फ्रज़ल का पुत्र)-1838 ब्रब्दुलकरीम (पठान सैनिक)—२४७• **각도 1** 

श्रद्धतराज्य (वीजापुर का श्रफसर) 1 335 अन्द्रलरहमानखां (मेजर, हवलदार)-482 I श्रद्धतहसन ( ख़्वाजा )—२१६ Г म्बद्रहाखां (क्लीज का स्वेदार)-- २१४, २१८, २२३-४। श्रद्धारतां (सैयद् )—२६८, ३०१ l श्रद्धापानी (तीरंदाज्ञखाँ, सरदारखां, शाही अफसर )---२७० | श्रवदुस्तमद (शाही अफसर )--१६२। श्रव्यास ( ईरान का शाह )---२१३ ! श्रमयकरण (राठोइ, दुर्गादासोत)—३०३। श्रमयकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा धुरत-सिंह की भटियाणी राखी)-४०६। श्रमपसिंह ( जोधपुर का महाराजा )---३००-३०३, ३०७-१६, ३२२-२३, ३२४-२६, ३३३ । श्रभयसिह ( बीकानेर के महाराजा सुजान-सिंह का पुत्र )---२६६, ३०४। श्रमपसिंह (भूकरका का ठाकुर )-- ३८८। धमयसिंह ( खेतड़ी का ठाकुर )---३ ६४। श्रमपसिंह (मेहता, दीवान)—३'६४,४०६। श्रमयसिंह (वैद मेहता)--७६०। श्रमयसिंह ( खारड़ा के महाराज भैरूंसिंह का पुत्र }--- ६२७। श्रमयसिंह (वनीसर का राजवी )-185-553 धमरचंद ( नाहरा )---३६७। श्रमरचंद ( सुराया )---३७८-७६, ३८६-नन, ३६१-६४, ३६७, ४०न, ७४३। श्रमरचंद् ( राज्य-कर्नचारी )---२१२।

श्रमरसिंह (उदयपुर का महाराखा)-- १ ६ २) अमरसिंह (अमरा, हरदेसर का ठाकुर)-१४६, १८०, ४१४, ७०४। श्रमरसिंह ( बीकानेर के राव नैतसिंह का सरदार )---१३१। अमरसिंह (राव वीका का पुत्र)-- १०६। श्रमरसिंह (धड्सीसर का ठाक्रर)---१ १४। असरसिंह ( राठोंड़, नागौर का राव )---१०४-यहर अमरसिंह (बीकानेर के महाराजा कर्यासिंह का पुत्र )--२४०। भ्रमरसिंह (राजा)---२११। श्रमरसिंह ( खड्डसेन का पुत्र )---२६१ । श्रमरसिंह ( जसाया का ठाकुर )--- २६१-६२, २६२, ६¤२। अमरसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह का बड़ा भाई )---३२२-२४, ३२६, ३३०, ६१६। ध्रमरसिंह (पीसांगण का राजा)--- ३३१। श्रमरसिंह ( मूंधहा )---३३३। अमरसिंह (पूगल का माटी राव)--३४८। श्रमरसिंह (रावतसर का ठाकुर)--३५४। प्रमरसिंह ( महाजन का ठाकुर )-- ४१४, ४५५-५६, ४७०, ४७४। श्रमरसिंह (तंबर, श्रनुपगढका महाराज)---४६४, ४५७, ४६६-६००, ६१६, ६२०, ६२४, ७१४। श्रमरसिंह ( माला, वांकानेर के वर्तमान महाराया }---१६७ । श्रमरसिंह (नामासर का राजवी)-६३४।

श्रमरसिंह ( शाहपुरा का राजाधिराज ) ६३६। श्रमरसिंह (भूकरका का ठाकुर)--६४६। श्रमरसिंह ( वाय का ठाकुर )--६=२। श्रमरसिंह ( जसागा का ठाकुर )---२६२, 1 523 श्रमरसिंह (सांवतसर के ठाकुर सुबतानसिंह तंवर का पुत्र )-- ७१३। श्रमरसी (श्रमरसिंह, बहुा, सेठ)-- ७६३-8.3 श्रमरा (जाट )-- १८। श्रमीसुहम्मद (भटनेर का जोहिया) ३४७, ३४१। श्रमीमुहम्मद्खां (दीवान)-- ४८४, ४६३-ममीर-उज्-उमरा-देखो शरीफ़ख़ां। श्रमीरख़ां ख़नाकी (शाही श्रक्तसर) 1 885 अमृतदे ( बाधोड़ा इन्द्रभाग की स्त्री ) श्रमोधवर्ष ( द्विया का राष्ट्रकृट राजा) 99 अमोलक ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह की मटियागी रागी )-१६७। श्रम्बक्सह ( ग्रंथकार )-- २८७ । भग्बराक ( मोहिल सरदार )---६१ ! श्ररडक (मोहिल राखा)-६०। श्ररडकमळ (कांधल का पुत्र)--१०३, १०४, ११३, १३०, ६६० । श्चरबख़ां ( शाही अफसर )---१८०। भरिसिंह (उदयपुर का महाराणा)---३४२-**₹₹** [

श्रर्जुन ( ईंढवे का जागीरदार )—१४६। श्रर्जुनसिंह (महाजन का ठाकुर)--१४०. १४२, ६४३ । श्रर्जुनसिंह (बीकानेर के महाराजा सरसिंह का पुत्र )-- २२= । अर्जुनसिंह ( साहोरवालों का वंशन )-1836 अर्जुनसिंह (संहीवाला)--४६१। अर्जुनसिंह (सत्तासर के ठाकुर हरिसिंह का पुत्र )---७२४। श्रर्जुनसिंह (बोसगा का ठाकुर)-७२७। अर्लंकिन ( मेजर, ग्रंथकार )-४, ३६०। अलुमसकदी ( अरब यात्री )-७७ । श्रलीश्रादिलशाह (बीजापुर का नवाब)-348 1 श्रतीख़ां ( लेंस नायक )---४४८ । श्रवीसुद्दीन (हकीम)--२३१। श्रत्नेक्ज़ेन्ड्। (सम्राज्ञी, एडवर्ड सप्तम की महाराखी )--- ११७। धक्तमश (शाह, ब्वाकियर का शासक)-234 1 श्रत्तह्वदीख़ां (शाही सेवक)---२३३,२३७। श्रशोक ( सौर्य सम्राट् )--७४-६। अस्तखां (शाही सेवक )---२४४। श्रहमद ( चायल, भटनेर का स्वामी )— 1801 ब्रहमद्खां ( पठान )--३६६ । श्रहमदशाह ( दुरीनी )—३६१, ४२८। **ग्रहमदशाह (अहमदाबाद का शासक)**— 183-881 बहमदशाह ( मुग़ल बादशाह )—३१<sup>४</sup>, ३२६-७, ३३४-३६ l

श्रहसान-उल्∙इक ( बीकानेर का चीफ़ जरिटस् )—४८७ ।

#### था

बाईदान (तिहाणदेसर का ठाकुर) ७३६। आज्ञा रज़ा ( दौलताबाद का अफसर ) 533 1 भाकतेयड ( लॉर्ड )--४२८-२६। आज़म (शाहजादा)--२६६-६७, २७०। आज़मख़ां (मिज़ां अज़ीज़ कोकल्ताश, अक-वर का सरदार )-- १६६. १८४। श्रादित्यनारायण्सिंह (वनारस का महा-आदिलख़ां ( आदिलशाह, परेंडे के गढ़ का स्वामी)----२३३-३४, २३७-३⊏। बानन्दराम (नाज़र)--- २=४-=४, २६७। श्रानम्द्राम ( ख्रवास )---२६६-३००। श्रानन्दराम ( मेहता )---१०६ । आनन्दरूप (मेहता)—३१३-१४, ३१=। श्रानन्दसिंह (महाराज,बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पिता)-- ६३, २७३, २६३, ३२२, ३२६-२८ । मानन्दसिंह ( गजसुखदेसर का सीसोदिया ठाकुर )--७४२ । मानन्दसिंह (रावतसर का रावत)--३४४, 382 1 मानन्दसिंह ( हरासर का ठाकुर )—६६३, ७११। मानन्दसिंह (पातलीसर का ठाक्टर)-1450 भापा खांढेराव (मरहठा सरदार)—३७१।

म्राविद्खां—देखो कलीचखां। श्रार्चं डयुक फ्रान्ज़ फर्डिनेन्ड (श्रास्ट्या-हंगरी का राजकुमार )-- ५२६। श्रार्थर मार्टिडेल (सर, राजपूताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरल )--४००, ४१४, श्रानमगीर—देखो श्रीरंगज्ञेव । षालमगीर (दूसरा, सुगल बादशाह)-- ३ =, ३४५। श्राहकेड गसेली (सर, जेनरल)--- ४० म l श्राव्फेंड मिलनर (सर )—१०३। आसकर्षं ( मोहिल )-- ६०। श्रासकर्ण ( हुंगरपुर का महारावल )-1 508 श्चासकर्यं (बेलासर का पहिहार)---३६६, 304 1 श्रासकर्पं (कोतवाल )---३६४। ग्रासकर्ण (कोचर)—४=२। श्रासफलां ( न्रजहां वेशम का भाई )--२१८, २२६-२७, २३१। ब्रासल ( सांखला )--- १६। श्रासुसिंह (श्राष्ट्रसरवालीं का वंशज )— श्रास्सिंह (पंवार, रामपुरा का ठाकुर )---1 0 kg ब्रास्थान ( राठोड् सीहा का पुत्र )--- ८०, बाहद ( मोहिल सरदार )-- ६१।

## इ

इख्**लासख्रां ( मुग़ल सेनापति )—२**५५ । इस्तियारल्मुक्क ( गुजरात का अमीर )— १६६-७० ।

इजर्टन (सर, ब्रायन, महाराजा गंगासिंहजी का शिच्क )--- ४६, ४६४। इजरेन (सर, चार्ल, कमांडिंग फ्रील्ड मार्शल )--- ४१३। इन्द्र (दक्षिण के राष्ट्रकूट कृष्ण का पुत्र)-- ७ ६। इन्द्रपाल (मोहिल)---६२। इन्द्रमारा (बाघोड़ा )—४१-५०। इन्द्रभाया (कक्कृका बीदावत )-- ३३=। इन्द्रराज (सिंधी)--३८१, ३८३-८८, इन्द्रराज (चौथा, द्विया का राष्ट्रकूट राजा )---७८। इन्द्रसाल (हादा)--२३८। इन्द्रसिंह ( मेहता )---६०७। इन्द्रसिंह (रायावत )--३००। इब्राहीमख़ां (शाही सैनिक)---२२३। इब्राहीम जोदी (दिल्ली का सुरुतान) इवाहीमहुसेनमिज़ी (तैमूर का वंशज ) १६७-६६, १८६, २०३ । इमामकुलीख़ां (बुख़ारे का स्वामी)-1 488 इरादतख़ां (दक्षिया का स्वेदार)--- २१६। इविंन ( लॉर्ड, चाइसरॉय )--७, ४६४-183 इलाहीबद्रश (नायक)--- १४८। इस्माइल (फ्रारस का बादशाह)---२०६। इस्माइलकुलीख़ां (ख़ानेजहां हुसेनकुलीख़ां का भाई )—१७७। इस्माइलवेग (सैनिक)-३७० ।

ईश्वरीसिंह (जयपुर का महाराजा)—३२०, ३२७, ३३०-३१। ईश्वरीसिंह (चूरू का ठाकुर)—४४२-४३। ईश्वरीसिंह (बूंदी के वर्तमान महाराव)— ४३७।

3

उग्रसिंह ( मेहता )---६०७ । बदयकरण ( राव बीदा का पुत्र )--६१, ११३, ११७-१८, १२३, १३७। उदयचन्द्र ( अंथकार )--- २५२ । उदयमल ( उहा )-- ७६४। उदयसिंह (जदा, उदयपुर का महाराणा)-हद-७, १४२-४३, १७६, १६२, 1 332 उदयसिंह ( राव मालदेव का पुत्र )— १६४-६४, १६७, २३६। उदयसिंह (जैसलमेर का रावल)—३०९, 1805 उद्यसिंह (बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पुत्र )---३४८ । उदयसिंह (बीकानेर के महाराजा गर्जासिंह का प्रपौत्र )---६३४। उदयसिंह ( चरला का ठाकुर )-७२०। उदयसिंह ( मैगासर का ठाकुर )-७३४। उदैराम (खवास)---२६२। उदैराम ( ब्रहीर )---२६%। उम्मेदराम ( माली )--३६६। रुमोदसिंह (कोटा के वर्तमान महाराव)— ४६४, ४६६, ४६७, ४७४, ४६७ l

दम्मेद्सिंह (जोधपुर के वर्तमान महाराजा)

-- ४६७ ।
दम्मेद्सिंह (साहोर का स्वामी)-- ३७८ ।
दम्मेद्सिंह (वैद मेहता)-- ७४८ ।

#### ऊ

कदा (सांखला, जांगलू का स्वामी) 1 50 कता—देखो उदयसिंह,उदयपुर का महाराखा। कथा ( मंडोवर के राव रखसल का पुत्र ) -- 451 कहर ( जोधपुर के राव आस्थान का पीत्र )-- १२६ । Ų एडवर्ड (सप्तम, सम्राट् )—४७३, ४०६-90, 299-98 1 एउवर्ड ( अष्टम, सम्राट्—स्यूक ऑस् विंदसर )--- ४४३, ४६१, ४७४। एडवर्ड ट्रेवेलियन (गवर्नमेंट का अफ़सर)-1 408 एडमिरल सीमूर ( सेनापति )--- ५०७। प्तमादराय ( शाही सैनिक )---२१७। एन्हर्ष ( लॉर्ड, गवर्नर जेनरल )-४०४। पुलनर (जेनरक )-- ४०२। पुलिनवरा ( गवर्नर जैनरका )-- ४२६। प्लिंगन (लॉर्ड, गवर्नर जेनरल)-४६६। एल्मूर ( गवर्नमेंट का अफ़सर ) ४४२। एरिफ्रिन्स्टन ( मानस्ट्रहार्ट, वंबई का प्रिवस (कर्नेल, गवर्नर जेनरल का प्रजेंट ४२२-२४, ४२६।

## ऋो

श्रोनावर्षिह (सांईंसर का स्वामी)— ६३७-३८।

## भ्रो

त्रीरंगज्ञेष (आलमगीर, मुगुल बादशाह)— १४, १४४, २३७, २४१-४८, २४१, २४४, २६६, २७०-७१, २७४-७४, २८४, २८८, २६०, २६४-६७ ।

#### क

कचरा ( वीकानेर के महाराजा रायसिंह का पुत्र )-- १ ह७ । क्रिंचम (ग्रीन, भंग्रेज़ों का प्जेंट)--- ४०३। क्रिंगहाम ( गवर्नेमेंट का अफ़सर )-8351 कनीराम ( शासीप का ठाकुर )---३०६। कन्हपाल ( राठोड़ )---=० । कपा (साह)--- ११। कपितेश्वर ( सुनि )---= । कमरुद्दीन ( जोहिया )-- ३५१। कमलसी ( सांखला )—४⊏ । कमलादे ( बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह की राणी )---२४०। करणा ( बीदावत )- ४२१। क्रराहीजी (चाराही, देवी का अवसार)-हर, १०३, १११ । करणीवात्शसिंह (सलूंडिया का स्वामी)-1353 करखीसिंह ( महाराजा सर गंगासिंहजी का पौत्र)---१६२, १८७, १६६, ६१३, ६२४, ७१४।

करण्गिसेंह ( आलसरवाळी का वंशन )-4 3 E J करणीसिंह (धरणोक का स्वामी)-- ६४१। करणीसिंह (जैसलमेर का स्वामी)--७२४ । करगीसिंह (राजासर का ठाकुर)-७४०। करणीसिंह (रूपेली का स्वामी)-- ४२४-1 35 करमबेग ( शेरबेग का पुत्र )-- ३४१। करमसी ( बीकानेर के स्वामी लूणकर्ण का पुत्र )-- १२० । करीमख़ां ( सिपाही )-- ४३२। कर्जन (लॉर्ड, वाइसरॉय)---१०६, १०८, ११०, ११३, १६८। कर्कराज (दूसरा, दिच्च का राठोद राजा)-कर्या (महाभारत का प्रासिद्ध वीर)--- १२१। कर्ण (कर्णदेव, जैसलमेर का राजा)-४३, ७२। क्योंसिंह (बीकानेर का महाराजा)-- १ % १६६-६७, २२८-३२, २३४-३४, २३७-५४, २७४-७४, २७८-८० 255 I कर्णसिंह (सरदार)-३६७। कर्णसिंह (उदयपुर का महाराणा)--- २१३, 2401 कर्मचन्द्र ( नरूका )-- १२४। कर्मचन्द्र ( मंत्री )-- १७६, १६४, २०४-४, २११-१२, ७४२-४३ l कर्मसी ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) -- दर, ११८, १३३। कर्मसेन (वीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र }---१३७।

कर्मसेन ( गोपालपुरे का ठाक्कर )-- २६४-1 33 कलिकर्ण (साटी, जैसलमेर के रावल केहर का पुत्र )--- १४-४। कञ्चा (केलवेवाले राम का पुत्र)---१७०। कल्याखदास ( घांधल )--३१४। कल्यागमञ्ज ( लोडा )---३८७-८८। कल्याख्मल (बीदावत उदयक्यं का पुत्र)---990-95, 9231 कल्याग्रहाय ( हवालदार )--- ४४८। कल्यासिंह (कल्यासमा, बीकानेर का महाराजा )---४८, ६१, १३४-३६, १३१-४०, १४२-४४, १४१-४६, १४२-४४, १४६-४७, १६१-६४, १७८, १६७, २०३। कल्या एसिंह ( जोधासर का ठाकुर )-1 35 e कल्याससिंह (नींबाज का ठाकुर)-- ३२६ । कल्यास्तिह (जैसलमेर का रावल)-841 क्रवी (पठान )---२२१। करमीरदे ( बीकानेर के राव जैतसिंह की सोड़ी राग्री )-12६, १३६। कस्तूरचंद ( सेठ, डागा )-७६६-६७। कस्वां (सीधमुख का जाट स्वामी)-- ६८ । कानजी (पंचोली)--३००। कानसिंह (बीदासर का ठाकुर)—४१७, 1 368 कानसिंह ( चरला का ठाकुर )—४२४ । कानसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--- ४१४, **१२१, ६१६ ।** 

कानसिंह ( भारी, परेवड़ा का ठाकुर ) 1 253 कानसिंह (परमार, राजासर का ठाकुर)-1 3 50 कानसिंह ( कड़वासर का ठाकुर ) 1 235 काना (कान्हा, जाट)-- ६= । कान्तिराव नरसिंहराज विडयार (मैस्र का वर्तमान युवराज )---६०६। कान्धल (जोधपुर के राव जोधा का माहै)--६०-१, ६४, ६६, १०१-४, १११, १२४, ६४१। कान्हा (मंडोवर के राव चूंदा का पुत्र) ¤१, २३६ । कान्हा (बीकानेर के महाराजा जैतसिंह का पुत्र )--- १३६। कामरां (मुगल वादशाह बाबर का प्रत्र) ६६, १०८, १२६-३२, १३७, 9 2 6 - 5 0 1 कामेश्वर ( राजगुद्ध )--- ४७६ । कामेश्वरप्रसादसिंह (दरभंगा के वर्तमान महाराजा )--- ५६७। क्रायमख्रां (करमसी, क्रायमख्रानियों का पूर्वज )---२१, ११३। कार्तिकस्वामी (सेनापति)--२२। का जिकाप्रसाद (पंडित, जज)--४३३। कालूसिंह (सिंजगरू का ठाकुर)-७३७। कॉल्विन ( ईं॰ जी॰, राजपूताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरल )--१२८। काशीनाथ श्रोका (वीकानेर राज्य का अफ़सर)--३६६, ४०१, ४०७। कासिमर्खा ( खुरासानी )—१७८, १८७, २४३ । 803

किशनदृत्त ( जयपुर राज्य का सेवक )---3401 किशनदास ( सवत )---१४४ । किशनदास ( संगार का पुत्र )-- १२४ । किशनसिंह (जैतपुर का रावत )--१४४, 940 1 किशनसिंह (सांख़ का ठाकुर )-9 ६७, 1 3 4 F किशनसिंह (राससाया का ठाकुर)-1850 किशनसिंह (सारवारी का 9891 किशनसिंह (रानासर का रावत)-- १२४ 1 किशनसिंह ( भदोरिया )--- २१= । किशनसिंह ( सीकर का राव )-8२३। किशनसिंह ( सुबेदार )--- ५१४। किशनसिंह (सीधमुख का स्वामी)-किशनसिह ( खुडी का स्वामी )---६६४ : किशनसिंह ( नीमां क ठाकुर )-- ६६८ । किशनसिंह (वेद सेहता )--७४=। किशनसी ( वीकानेर के महाराजा लुखकर्य का पुत्र )---१२०. १४४। किशनाजी दुल (मरहठा सरदार)---२३४। किशोरसिंह (पिथरासर का ठाकुर)-1380 कीर्तिराज ( राठोड़ )---७६ । कीका-देखो महाराखा प्रतापर्सिह । कीर्टिंग (श्वार॰ एच॰, गवर्नेर केनरख का एजेन्ट )---४५८। कीरतसिह (धीकावत)---३३ :: 1

कीरतसिंह (सीकरवालों का वंशज)-8531 कीर्तिसिंह ( मलसीसर का ठाक्र ) 828 कीर्तिसिंह ( श्रासलसर का ठाकुर ) 1 580 कुतुबुद्दीन ऐवक (दिल्ली का सुखतान)-- ७ है। कुत्बुद्दीन मुहम्मद लंघा ( मुलतान का स्वामी )-- ६३। कुंभकर्या (बीदावत )---६०। कुंभकर्षं ( भाटी )---३२८-२६। कुंभा (कुंभक्ष्यें, मेवाइ का महाराया) ४४, ५३, १६, २६० । कुमारसिंह (कंबरसी, सांखला)--- १३-४. 150 कुमेरसिंह ( माण्करासर का स्वामी )-1 5 3 3 कुरेशी (शेख़, मुखतान का स्वामी)— ६३। कुशलसिंह ( भाटी )--३०३, कुशलासिंह (सूकरका का ठाकुर)--३०४, ३०६, ३१२, ३१६, ३२२-२४। कुशकसिंह ( चूरू का ठाकुर )---२४६। कुशवसिंह (राजपुरे का ठाकुर)--६ = ६। कुलीचख़ां ( भाविदख़ां )-- २६६। कुशलसी (बीकानेर के राव लूणकर्ण का पुत्र )-- १२०। कूपर ( श्रार० डी॰, महाराजा गंगासिंहजी का प्राइवेट सेकेटरी )---४०७। क्रंपा ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )-कूंपा ( जोधपुर के राव रणमल का प्रपीत ) ---१३३-३४, १३६, १४४-४६।

कृष्ण ( दंचिया का राष्ट्कूट राजा )-- ७६। कृष्णकुंवरी (उदयपुर के महाराणा भीमसिंह की पुत्री )---३८०। कृष्णराज (प्रथम, द्त्रिण का राठोद राजा )—७६। कृष्णराज (दूसरा, दक्षिण का राठोइ राजा )---७¤। कृष्णराज ( तीसरा, दक्षिण का राठोड़ राजा )--७७-७८। कृष्णराज (मैसूर के वर्तमान महाराजा)— 5381 कुष्णसिंह ( चौमूं का ठाकुर )-४०४। कृष्णसिंह (बुंदी का राव राजा)—३४० । कृष्णाजी (सरहटों का खबरनवीस)— ३६३, ३६४। केलया (बीकानेर के राव बीका का पुत्र )--१०६। केलए ( भाटी )-- ६२। केलण ( दूदावत )--- ३१३। केलू (बीटू चारस )—१२। केवान ( साटी )---२४३। केशव (प्रतिहार)-४६। केशव ( उपाध्याय )--४४। केशबदास (बीदावत )—१६४। केशू (बिलोच)--२२२। केशोदास (माबुशा राज्य का संस्थापक)-केशोदास (बीदासर का स्वामी)--१२४। केशोदास (मेइते के जयमत का पुत्र)-केशोदास (केलवे के राम का प्रत्र)-

केशोदास ( हरदेसर का ठाकुर )-- १ ८०। केशोदास (कांधलोत )-- २२२। केशोदास (ठक्खासर का ठाकुर)--७२८। केसरीचंद (सुराखा)-४२४-२६, ४३४-३४, ७२० । केसरीसिंह (सर्लुबर का रावत)---२१७। केसरीसिंह (बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह का पुत्र )-- २३६, २४३, ₹80, २४०-११, २७४-७१। केसरीसिंह (बासोप का ठाकुर)--३८३। केसरीसिंह (कुचामण् का ठाकुर)---४७१। केसरीसिंह (कुंमाया का ठाकुर)-- ६ ६ । केसरीसिंह ( सत्तासर के ठाकुर हरिसिंह का पुत्र )--७२४। केसरीसिंह (मेघाणा का ठाकुर)--७२६। केसरीसिंह (सिंदू का ठाकुर )--७३ = । केसरीसिंह (केलां का ठाकुर )---७४४। केसरीसिंह ( वैद मेहता )-- ७६०-६१। कैनिंग (छॉर्ड, बाइसरॉय)—४५०, ४५४। कैजाशनारायण् ( हक्सर )—७५५ । कैसर (विलियम, द्वितीय, जर्मनी का बादशाह )-- ५३६। कोकस्ताश ( मुग़ल सरदार )--१६६। कोइमदे (जोधपुर के राव जोधा की माता )--- ११। कोलरिज (अंग्रेज़ डॉक्टर)--२१, ४४६। कंबरपाल ( जार )- १७-६। कंवरसी-देखो कुमारसिंह सांखला। कृगर (ट्रान्सवाज का प्रेसिडेंट)---१०२-३। चेत्रसिंह (खेता, उदयपुर का महाराखा) 53 I

ख

खड्डासिंह ( पंजाब का महाराजा)---४२७ । खड़ासिंह ( रिड़ी का ठाकुर )--- ४६२-६३, ६२२, ६२४, ६२६। खड़सेन ( राज्य कर्मचारी )-- २६१ । ख़वासख़ां ( सुग़ल सेनापति )—२६४। खान आज्ञम--देखो आज्ञमखां। खानखाना—देखो वैरामखां। खानखाना—देखो मिर्ज़ा अन्द्ररहीम । ख़ानख़ाना-देखो महावतखां। खानज्ञमां (महाबतख़ां का पुत्र)--- २३२-३८। खानजहां-देखो पीरख़ां लोदी । ख़ानजहां ( सैयद )--२३३, २३८। ख़ानदौरां (शाही श्रफ़सर)---२३४-३८ । ख़ानबहादुर ( मट्टी )--३६७ । खानेकलां-देखो सीरसहस्मद्। ख्वाजाबदृश (जमादार )---१४=। खींवसी (तीसरा, जांगलू का स्वामी)-४४, ७३। खुदावख्श ( दाउदपुत्रा )---३७४-७६। खुमाया (राव गणेशदास का पौत्र)-1 386 खुमाण्सिंह (महाराजा गजसिंह का पुत्र)---३१८। खुमायासिंह ( लोदसर का स्वामी )---४२४-६। खुमाणसिंह (विरकाजी का ठाक्त)-४४८ । खुमाणसिंह ( श्रन्पगढ़ के दलेलसिंह का पुत्र )—४६३, ६२२, ६२४ ।

खुर्रम-देखो शाहजहां बादशाह।

खुशहालचंद ( विश्वेश्वरदास डागा का दत्तक

पुत्र )---७६= 1 खुशहालसिंह ( चूरू का क़िला बनाने-वाला )---६२। खुशहालसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पुत्र, लालासर का ठाकुर)-३४८, ६२१, ६३८। खुशहालासिंह (विसरासर का ठाकुर)-खुशहालसिह ( श्रालसर के दुलहसिंह का पुत्र }—-६३६ । खुसरो (बादशाह जहांगीर का पुत्र)-१मर्थ, १६०-६१, २००, २२६। खुसर प्रवेज़ (बादशाह नौशेरवां का पुत्र )--- २ मम । खेतसिंह (शामपुरे का स्वामी )- ४४=। खेतसिंह (खारदा का महाराज)—४६३, ६२४-६। खेतसी (बीदा का वंशधर )---६० । खेतसी (साहबा का स्वामी)-१२४, १२७, १३०। खेतसी ( सिढायच चारण )-३६२ । खेतसी ( ढढ्ढा )--७६३। खेता-देखो चेत्रभिष्ट। खेमसिंह (फोगां का स्वासी )-७२०। खोट्टिग (द्विया का राष्ट्रकुट राजा}---७७-=। खंगार (बीदावत )-१२४। खंगारसिंह (खेंगारजी कच्छ के वर्तमान महाराव )--१६७। खंगारसिंह (सांखू का ठाकुर)—४७०,६५७। खंजरख़ां (जुदाक का क्रिलेदार)---२१४।

#### ग

गजकुंवरी ( गज्यादे, श्रलैद्वंवरी, बीकानेर के महाराजा गजसिंह की देवडी राखी )---६३०। गजसिंह (बीकानेर का महाराजा)-न, १६, ३८, ४०, ४४, ४१, ६३, २=६, ३१२-१३, ३१६-२४, ३२६-४६, ३६१, ३६४, ४१६, ४६२-६३, ६१४-१६, ६१६-२१, ६२४, ६२६-३१, ६३३,६३४-३८,६४०1 गजसिंह (जोधपुर का महाराजा)-२१६, २३=-३६, २६४ । गजसिंह (भाटी, जैसलमेर का रावल)-1508 गजसिंह (शिवरती का सहाराज)-१६६। गण्यतसिंह (मेघाणा का राकुर)— 1 448 गण्पतसिंह (दद्रेवा का ठाकुर)--७०३। गर्यापतसिंह ( रायोर का ठाक्कर )—७४४। गण्पतसिंह (फोगां का ठाकुर)-७२०। गर्णेशदास ( राव )--३४६। गफ्त ( मेजर )- ४१२ ग़फूरसुहरमद ( सवार )—५४६ । गयासशाह (गयासुद्दीन ख़िलजी, मांदू का सुलतान )---१७। गसेली-देखो आल्फ्रेड गसेली। ग्राकीउद्दीनखां ( जेनरल फ़ीरोज़जंग )— 1335 ग़ाज़ीख़ां ( बलूचिस्तान का जागीरदार )---9 19 19 E गार्डन ( जेनरल )—११७ । गासल----५६ ।

प्रांड डच्क श्रॉव् हेसी ( सर्मनी का शाह-ज़ादा )--- ११०, ११७। गिरधर (राजा रायसल द्रवारी का पुत्र)-2951 गिरधरदास ( मोहिल )--६० । गिरधारीलाल (फतहपुरी)-इ४१। गिरधारीसिइ ( गारवदेसर का ठाकुर ) 999 ! ( सर जॉर्ज, ग्रंथकार ) 994 1 गुमानसिंह (रोजड़ी का ठाकुर) - ७४२। गुमानसिंह ( जममू का ठाकुर )-७४६। शुमानसिंह (जालीर का महाराज )-1 3 5 5 शुमानसिंह (बीधानेर के महाराजा गजसिह का पुत्र )---३१८। गुमानसिंह ( वनीसर का स्वामी )-इहर, ह३३, ६३४। गुमानसिंह ( राव, वैद मेहता )--- ४४७, 440-4= 1 गुमानसिंह (बोगेरा का राजवी)---७३१। गुरुवप्रशसिंह ( मेजर )--- ५४ = । गुरुसहाय (क्मांडेंट)---४४७। गुलावकुंवरी (उदयपुर के महाराणा सरदार-सिंह की राणी )—४२=। गुलावराय ( ब्यास )— ३५० । गुलावसिंह (बीकानेर के महाराजा इंगरसिंह का बड़ा भाई)---४==, ६२२-२३। गुलावसिंह (राजासर का राजवी)---७३१। गुलावसिंह ( ख़वास )--४१=। गुलावसिंह (रीवां के वर्तमान महाराता) 4६२।

गुलावसिंह (बनीसर का स्वामी)---६३३-381 गुजावसिंह ( श्रालसरवाला का वंशज }-६३६। गुक्तावसिंह ( सुई का ठाकुर )—७२४ । गुलामशाह (मियां गुलाम, लही का मीर)---गूजरमल ( रेवाड़ी का राव )---३२०। गूदर्शीसह ( महेरी का स्वामी )-222. ६१६, ७२१। गेनसिंह (कुरमाडी का स्वामी)---६४०-४१। गोकुलदास ( नरवर का लुटेरा )--- २२१ । गोगादे ( गोगा, चौहान )--- २६, ६४। गोपसिंह (मेजर, मासासर का ठाकुर) गोपाल (राजा)--१७४। गोपाल ( मंडलेश्वर, चौहान )--- ६४ । गोपाल ( चौहान )--- ४० । गोपालदास ( राठोड )- ६० । गोपालरास (सांदवा का स्वामी)---१२४, १७१, ६६८ । गोपालदास ( झापर होणपुर का स्वामी ) ---- 212 1 गोपासदास (गोड़, राजा)--२१६। गोपालसिंह (यादव, क्रीली का महाराजा) --- 380 I गोपालसिंह (बीकानेर के राव क्रवाणमल का पुत्र )---१४६। गोपालसिंह (श्रालसर का स्त्रामी)---६३६-३७ । गोपालसिंह ( श्रासपालसर का स्वामी )--1880

गोपालसिंह (तिहाखदेसर का ठाकुर )-1 इंड्र गोपालसिंह (कल्लासर का ठाकुर)-। जहर गोपालसिंह ( राव, वैद मेहता )--७६०। गोपीनाथ (चारख) - ३४६। गोयंददास (बीदासर का स्वामी)-- १६४। गोरखदान (कातर का स्वामी )- ७३६। गोरखनाथ (सिद्ध )-१६, ६४, १४४। गोरधनदास ( पुरोहित )--३४७। ग़ोरवेग (काबुल-निवासी)-- २१४। गोरा (चारण)--११६, ११६। गोवर्धनसिंह (मालाय का ठाकुर)-६२८। गोविन्द मधुवन ज्यास (ग्रंथकार)--१४। गोविन्दराज (पहला, दक्षिण का राष्ट्रकृट राजा )---७६। गोविन्दराज (दूसरा, दक्षिण का राष्ट्रकृट राजा )-- ७७। गोविन्दराज ( तीसरा, दक्षिण का राष्ट्रकृट राजा ) --७७। गोविन्दसिंह (दतिया के वर्तमान महा-राजा )----४६७। गोविन्दसिंह (रिड़ी के जगमालसिंह का पुत्र )-- ६२६। गोविन्दसिंह ( वाय का ठाकुर )---६८२। गोविन्दसिंह (सोभासर का ठाकुर)-1800 गोविन्दसिंह (चंगोई का ठाकुर)-७२१। गोसल ( सुराखा )--- १७ । गौरीसिंह (हांसासर का स्वामी)-9 ६४। गंगा (महाराजा रायमल की मादियाणी राखी )-१६६, २०६।

गंगानंद (मैथिज, अंथकार)—२५२-५३।
गंगाराम (दीचित)—२८१।
गंगासिंहजी (सर, बीकानेर के महाराजा)—
७, ४१, ४६८, ४८६, ४६८, ६८५,
६६, ४०८, ४७३, ४६८, ६०१,
६०६, ६१४, ६२३-२४, ६२६,
६४१।
गांगा (जोधपुर का राच)—११७, १२०,
१२६-२८, १३१-३२।

## घ

घड्सी (घड्सीसर का ठाकुर)—१०६, ११३, १६४, ७२७।

#### च

चाचा (पूराल का स्वामी)-- १३, ६६४। चाचा ( उदयपुर के महाराखा चेत्रसिंह का दासी-पुत्र )--- द । चांदकुमारी (महाराजा सर गंगासिंहजी की स्वर्गीया राजकुमारी )-- ४३४, 1 334 चांदमल ( ढह्डा )---७६३-६४ । चांदराव ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) -- == 3 +0 I चांदसिंह ( खारी का ठाकुर )--७३७। चांदसिंह ( नोखा का ठाकुर )—७००। चांदसिंह ( शेखावत )-३३७। चांदर्सिह (त्रालसर के नाथसिंह का पुत्र)-६३६। चांदर्सिष्ट (जैमलसर का स्वामी)—७२४। चांदसिंह ( मैग्यसर का ठाकुर )-७३६।

चांदा ( मालदेव का सरदार )--१४१। चाह्द ( सुराणा )-- ४७। चाहमान (चौहानों का मूल पुरुप)--७१। चिमनराम ( पुरोहित )-४४७। चिमनसिह ( ख़ुड़ी का स्वामी )--६६४। चूहरू ( जाट )--६२। चूंडा ( रावत, उदयपुर के महाराखा लाखा का पुत्र )-- = १, ११०। चुंडा ( मंडोवर का राव )-२३, =०-१, २३६, ७४४। चेंवरलेन ( सर नेविल )-- ४७६ । चेंवरलेन (सर नेविल, इंग्लैंड का प्रधान संत्री )--६०६। ५४०, ५४२, ५४६, ५६०, ५६४। चैनजी ( पड़िहार )--३६४। चैनसिंह ( सांईंसर का स्वामी )—६३७। चैनसिह ( वार्णासर का ठाकुर )---३७४। चोखा ( जाट )— ६८ । चोथमल (कोठारी)-- ३०४। चोप ( मेजर ए॰ जे॰ एच० )-484-881 चोह्य ( चौथ, बारहठ )-- ६४, २१२। चंडू ( प्रसिद्ध उयोतिपी )-9 ६२, २१०, चंदनकुंबरी ( खारडा के महाराज भैरूंसिंह की युत्री )--- ६२ = । चदनसिंह ( लेप्नटेनेंट )- १४८। चंद्रकुंबरी ( वीकानेर के महाराजा गजसिंह की राणी )-३३३। चंद्रदेव ( गाहब्बाल )--७६। चंद्रमान ( लुटेरा )---२२२ ।

चंद्रसान ( हागा )—७६४ ।
चंद्रसन ( चन्द्रसिंग, बुन्देला )—२३३,
२३७ ।
चंद्रसिंह ( कनवारी का ठाकुर )—६६६ ।
चंद्रसिंह (रिदी के नगमानसिंह का पुत्र)—
६२६ ।
चंद्रसेन ( जोधपुर का राम )—१६४-६४,
१७०-७२, १७६, २०३, २३६ ।
चंद्रसेन ( जैतपुर का ठाकुर )—६=३ ।
चंपा ( जोधपुर के राम जोधा की सोनगरी
रागी )—=३ ।
चंपानाथ ( सोदी, नागोर का हाकिम )—
४२६ ।

#### ह्य

छत्रपालसिंह (सांडे का स्वासी)—४२४।
छत्रसाल (देपालसर का ठाकुर)—७११।
छत्रसालसिंह (बीनादेसर का ठाकुर)—
७४२।
छत्रसिंह (वीकानेर के महाराजा गजसिंह
का पुत्र)—३४८, ४६२-६३, ४८८,
६१४, ६११-२१, ६२४, ६२६।
छत्रसिंह (राव, वैद मेहता)—४८३,
७४१-६०।
छाजुराम (बोहरा)—२८४।
छोगमल (बेद मेहता)—४४२, ७४६-६०।
छोगमल (बेद मेहता)—४४२, ७४६-

जगजीतवहादुरसिंह (कप्रथला के वर्तमान

महाराजा )—११≈।

जगतबहादुरसिंह (विजयपुर का राजा)-४२४। जगतराय ( धर्मचन्द्र का पुत्र )-- १७०। नगतसिंह (प्रथम, उदयपुर का महा-राखा )---२४०। जगतसिंह (द्वितीय, उदयपुर का महा-राखा )--३१६, ३४२। जगत(संह ( चूंडावत, दौलतगढ़ का ठाक्रर )---३०२। जगतसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह का प्रत्र) - ३१८। जगतसिंह (जयपुर का महाराजा)-३८०-८४, ४०८, ६३६। जगतसिंह ( सांखू का स्वामी )-६४६। जगन्नाथ (कन्नवाहा राजा भारमन्त का पुत्र )--१७४, १८८, १६१। जगन्नाथ (जग्गा, पुरोहित)- ३०६, ३१३। जगरूप (जगरू, पुरोहित)-इ४३, ३४०। जगमाज ( उदयपुर के महाराणा उदयसिंह का पुत्र )-- १७६-७७। जगमाल ( भादी )-- ६३। जगमालसिंह ( वाय का ठाकुर )- ४१३-जगमालसिंह (रिड़ी का स्वामी)--६२६। जगमानसिंह (सोनपानसर का ठाकुर)-980 I जगराज—देखो विक्रमाजित बुन्देखा । जगरूपसिंह (भाटी सरदार)---२६१-६२। जग्गा (कछवाहा )-- १३१। जनकु ( जयत्रापा सिन्धिया का पुत्र ) ३३६।

जनार्दनमह (संगीताचार्य)—२८४, २८८। ज़फ़रकुलीख़ां (शाही श्रफ़सर)---२६४। जमना ( जोधपुर के राव जोधा की हुलगी-राखी )--- म३। जमशेद्खां (होस्कर का सैनिक श्रप्तसर)-1 23-03 \$ ज्ञमानशाह (काबुल का बादशाह)-३७३। ज्ञमानावेग-देखो महाबतखां ख्रानखाना । जमाल (शहबाज़ख़ां का पूर्वज)-- १७१। जमालुखां (जीनपुर का हाकिम)--- १३६। जमालपाशा (टर्की का प्रेसिडेन्ट)-- ४३२ । जमालमुहम्मद (शाही श्रक्रसर)---२२४। जयञ्चापा (सिन्धिया, ग्वालियर का महा-राजा )---३३=-३६, ६६०। जयगोपाल पुरी (सी० आई० ई०, कोलो-निज़ेशन मिनिस्टर )--- १८७। जयचामराजेन्द्र (मैसूर का महाराजकुमार)-808 जयचन्द्र (कञ्जीज का गाहड्वाल राजा)— जयतसिंह (चौहान)--६४। जयमल ( जग्गा का वंशज)-- १३१। जयमल ( मेइतिया, राठोड़ )-४४, १४६-जयदेवसिंह । ब्रिगेडियर, सैनिक श्रप्तसर)-450 I जयसिंह ( सोलंकी, राजा )--७६। जयसिंह (मिर्ज़ो राजा, ग्रांबेर का महाराजा) --- २१४, २१६, २३३-३४, २४४-जयराम (राजा अन्पसिंह का पुत्र)---२३८।

जगराम (बहुगूजर, अनीराय सिंहदलन का पुत्र )---२१=। जयसिंह (सवाई, जयपुर का महाराजा)-३०१, ३१४-१८ । जयसिंह ( वीकानेर के महाराजा राजसिंह का पुत्र )--- ३६४ । जयसिंह ( मेहता )---६०७। जयसिंह ( नाभासर का स्वामी )- १३३-341 जयसिंह ( जसायाा का ठाकुर )— ६८३ l जयसिंहदास ( मेहता )---३७६। जयाजीराव (सिंधिया, ग्वालियर का महाराजा )---१६७-६८ । नयसोम (कवि, अंथकार )--= १३३, १३४, १४०, १४३। जलालकां (चांदा का ज़मींदार)---२४४. 345 जलालुद्दीन ( बुख़ारी )—६५ । जरुलू ( राय )---२२३। जवानजी ( पुरोहित )-- ३ = १, ३ = ६, 803 1 जवानसिंहं ( रीयां का ठाक्कर )---३४३ । जवानसिंह (बारू का ठाकुर)-४०३-४। जवानसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-जवानीसिंइ ( जोधासर का ठाकुर )-सवानीसिंह (वैद भेहता )-७१८। जवानीसिंह ( जयपुर राज्य का जागीर-दार )---६३३-३४। जवानीसिंह ( क्यकू का ठाहुर )--७३४। १०४

जवाहरमल (जाट, सरतपुर का राजा)--340-49 1 जवाहरसिंह (जवाहरजी, शेखावत)-853 1 जवाहरसिंह ( वर्णीरोत )---४४२ । जवाहरसिंह (थिराणा का ठाहुर)-७२५। नसमादे (जसमादेवी, राव नोधा की हाडी राखी )--=२, =४, ==, १०६, 222 1 जसमादे ( वीकानेर के महाराजा रायसिह की सीसोइणी राखी )- १६६। जसरूप चतुर्भुज ( सूंधड़ा )--- २१२. 1 335 जसवंत ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 一二年3 1 जसवंत (साहोरवालीं का वंशज)-- १६४। जसवंत ( सुहता, दीवान )---२३६। जसबंतराय ( सिंघी )---३८८ । जसवंतर्सिह (राजा रिग्धीपाल का वंश-धर )---६३। जसबंतसिंह (बीदा का वंशज)-- १२४। जसवंतिसह ( जोधपुर का महाराजा )---२३=-३६, २४३, २६३, २६४-६५ । जसवंतिसह (गोगुंदे का स्वामी)--- ३५२। जसवंतिसह (रिडी के महाराज सुकर्नासह का पुत्र )---४६३.६४। जसवंतसिंह (वैद मेहता, दीसिल का मैंबर) द्यसवैतसिह ( दूसरा, जोधपुर का महा-राजा )---४६४-६६।

जसवंतसिंह (सैलाना का राजा)---६२८। जसवंतसिंह (परेचड़ा का ठाकुर)---७३८। जसवंतसिंह ( महाराजा सर गंगासिंहजी का प्राइवेट सेकेटरी )-७४८। लसवंतसिंह (बगसेक का ठाकर)--७३१। जस्सू ( नायक )--- ४४६। जहांगीर ( गुगल बादशाह )-१६२, .9 독 원 . 1 영 영 . 1 영 영 . 1 도 0 . 1 도 0 -६२, १६४, १६७-२००, २०३, ·२०६, २१०, २१३-१८, २२०-२१ न्ररथ-२६, २८४, २८६। लहांगीरकुलीख़ां ( आज़मख़ां का पुत्र )-253 1 जहांदारशाह ( सुग़ल बादशाह )--- २ ६ = । जादूराय ( सरहठा )---२७६। जानकीदास (डागा)--७६६। जानीवेग ( ठट्टा का स्वामी )-- १८१। जाबदीख़ां ( जाबदीनख़ां, ज़ियाउद्दीनख़ां, नवाव )---१६४, २०८-६। ज़ाब्ताख़ां ( मही )—६६, ३६६, ३७८। जाम्बुवती (उदयपुर के महाराणा कर्णसिंह की राणी )--२४०। जाम्भा (जामाजी, सिद्ध)-- ३६-२०, २६, 48 1 जॉर्जे (पी॰, पंचम, सम्राट्)—२८, ४०६, ४१४-१७, ४१६-२०, ४३०, ४३४, ४६१, ४६८, ४७३-७४, ४६६, ६०६, ६२४, ६२७।

जॉर्ज (डी॰ लायड जॉर्ज, इंग्लैंड का प्रधान-मंत्री )--- ५४१। जॉर्ज ( एलवर्ट जॉर्ज, छुठा, सम्राट् )---५७४, ५७६। जॉर्ज ( क्लार्क, सरकारी श्रप्तसर )-जॉर्ज टॉमस ( जाज फरंगी )--३७०-७४, 8091 जालिमचंद ( मेहता )--- ४१६, ४२४। जािकमसिंहः (शीयां का ठाकुर) - ३५४। ज़ालिमसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पुत्र )-- ३४८। ज़ालिमसिंह (पिंड्हार )—३७८। ज्ञानिमसिंह (भाटी,घड़ियाना का रावल)— जािबमसिंह ( मेहता )-६०७। ज्ञालिमसिंह ( मेड्तिया )-- ३३२। जालिमसिंह (बीदासर का सरदार)— ३३६, ६४०। जाल्ह्यासी.( राठोड़ )---=०। ज़ाहिद्ख़ां ( शाही मनसबदार )-१६१। ज़ियाउद्दीन (बीकानेर राज्य का सेनाध्यत्त) ---8=8 J जिवबादादा (मरहठा सेनापति)—३७०। जीतमल ( उहा )--७६४ । जीवनदास (कोठारी)—२४०, -२४४, जीवनसिंह ( गजसुखदेसर का ठाकुर,)—

जीवराजसिंह (राजा, सांडवे का स्वामी) ६७४-७८ । जीवराजसिंह (हरासर व सारोठिया का स्वामी )--१८७, ६६३, ७५१। जीवराजसिंह ( तंवर, रिड़ी का राजा )---४७४, ४८२, ४२४, ६१२। जीवराजसिंह ( पूगल का राव )---६६७। जीवा (संघराच )--- ११। जुमारसिंह (बुन्देका)—२१६, २१=-१६, २३६-३७ । जुमारसिंह ( चूरू का ठाकुर ) जुविककारकां (दीवान हस्तकां का पुत्र) २७१, २६२ । श्रहारकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा हुंगर-सिंह की माला )- ४८८। जुहारमल ( दहा )--७६४ । जुहारसिंह (श्वगोत )--४२१। जुहारसिंह ( जुहारजी, रोखावत)-२६, ४३४-३४, ७४६ । जे॰ ऐडम (गवर्नर जेनरत का सेकेटरी) 808 1 जै॰ टी॰ कमिन्स (मेजर बेनरवा) You I जेठमत ( पुरोहित )-- ३ १७ । जेमीसन ( डॉक्टर )--- १०३। जैकिशन ( चारण )--- ७६१। जैक्सन (क्षान )—४३२, ४३६। नैमल ( नरुका )—१२४ ।

जैमल (तिहांखदेसर का स्वामी)-- १६४। जैतमाल (जयमल मेड्तिया का प्रधान) 340 l जैतरूप ( मेहता )—३५२ । जैतसिह ( जैतृसिंह, जैतसी, बीकानेर का राव )-- ४४, ४६, ६४, ११६, १२२-२१, १२७-२=, १३०-३६, १३द:-३६, १४२-४३, १६२,१६४, ३१६, ६१३। जैत्रसिंह ( पड़िहार )—३१३। जैतसिष्ट ( वूसरा, सलूंचर का रावत )---जैतसिंह (सांख्वे का ठाकुर)-- ३८६, जैतसिंह (सुनानगढ का ठा<del>हुर</del>)—४०३ । जैतसिंह ( सांईंसर का ठाक्टर )—४४५ । जैतसिह ( चादवास का ठाकुर )-- ६८६। नैतर्सिह ( सुंई का ठाकुर )--७२४। जैतसिंह ( राणेर का ठाकुर )--७४४। जैतसी ( जैतसीसर का ठाकुर )—६८७ । जैतसी (जैतसिंह, भाटी, जैसलमेर का रावल )---११४-१७। जैतसी ( पिइहार )---३०४। जैता ( राठोड़ )---१४४-४६। जैदेवसिंह ( कैप्टेन )---४४८। नैसा ( वीर राजपूत )—१३० । जोगा ( राव जोधा का पुत्र )-==३, =६, जोगीदास ( मुकन्ददासोत )—३१२ । जोगीदास ( सथेन, जैन यति )--२६६। जोधराज ( सिंधी )—३=३।

जोधा (जोधपुर का राव )--- ४१, ४४, ७०-२, ७४, द्वर, द४-६२, ६६, १०१-६, १९८, १३१, १३३, 1 283 जोरा ( बावरी )--४१७। जोरावर ( राजा, शाही अफ़सर)--२२४। जोरावरमल (बापना)-४१०, ४१२। जोरावरमल ( डागा )--४०३। जीरावरमल ( दहा )--७६४। जोरावरसिंह (बीकानेर का महाराजा )-३००-१०, ३१२-१४, ३१६-२३, इरद, इ४६, ४६३। जोरावरसिंह (खींवसर का ठाकुर)—३३७, ६४६, ७००। जोरावरसिंह (कुंभाया का स्वामी)-इइ६। जोरावरसिंह (जोरजी, वय्त्रीरोत)-४१६-90 1 जीरावरसिंह ( रावतसर का ठाकुर )-४८० । जोरावरसिंह (जैतसीसर का ठाकुर) ६ मम । जोरावरसिंह (लूग्यासर का ठाकुर) । ३४७ जोरावरसिंह (सिमला का ठाकुर)—७१७। जोशीराय ( प्रथकार )---२=३। जौहरीसिंह ( सुबेदार )--- ४४८। ज्वानाप्रसाद (राजा, शाही सेवक)—४१६। ज्ञानचन्द्र (यति )---३। शानजी ( ख़वास )-- ४२६। ज्ञानविमल (जन साधु )---२०१।

ज्ञानसिंह (मेहसा)—३७४, ३८१, ३८६, ३६४। ज्ञानसिंह ( सिमला का ठाकुर )—७१७।

#### 2

टॉड (जेम्स, कर्नेल, ग्रन्थकार)—३, १६, ६८, ८४, १०६, १२४, १३६, १४७, १६६-६७, २२६, २४६, २४३, २७३, ७६६-६७, २०६, २६३, ३६३-६६, ३६६, ३८३, ३८३-६६, ३६६, ३८३। टॉमस—देखो लॉक टॉमस। टॉलबट (कसान)—४८२-८४। ट्राविलियन (लेक्टिनेट)—३६१, ४१०-१३। टीकासिंह (सिक्स)—३६६, ३७४। टीकासिंह (सिक्स)—३६६, ३७४। टीका (मारवाद का राव)—८०। टेसिटोरी (डॉवटर, ग्रंथकार)—४४, ८६,

## ਡ

ठाकुरसी (बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र)—१३६, १४७-८, १४४। ठाकुरसी (जीवसदासोत)—२०६। ठाकुरसी (वैद मेहता, मंत्री)—७१४।

## ड

डलहीज़ी ( लॉर्ड, गवर्नर जेनरल )— ४४४, ४४४। डाल्सिंह ( ढूंगरसिंह, घड़सीसर का ह्रंगरसिंह (बीकानेर का महाराजा)—२७
त, ३७, ३६-४१, ४४-६, ४८,
४६-६४, ४६, ४८-६, ४६२,
४१६, ४२६, ४४०, ६१४, ६२३२४, ६२६।
ह्रंगरसिंह (ह्रंगजी, शेखावत)—४२३,
४२६, ४३४।
ह्रंगरसिंह (बीकानेर के राव जैतसिह का
सरदार)—१३१।
ढ्रंग्रु ऑव् कनॉट् (सज़ाट् पृढवर्ड ससम
का खोटा आई)—४१०, ४११,
४६१।
ढ्रंग्रु ऑव् विंडसर—देखो पृडवर्ड अष्टम।

ਜ तकौनन सरस्वती भट्टाचार्थ ( प्रंथकार ) रमम । तस्तिसह (जोधपुर का महाराजा) ७४६ । तक़्तसिंह ( बीकानेर के महाराजा सरदार-सिंह का पुत्र )--६२३। तप्रतसिंह (रिडी के ठाकुर मुकनसिंह का भाई )-- ६२६। सप्तसिंह ( सांईसर का स्वामी )—६३६, ६३८। त्तरयवद्भां ( वादशाही अफसर )-१७१ । तरसूख़ां (तुरसमख़ां, शाही सेवक)-१७३, २०४। ताजख़ां (शाही सेवक)-- १७२-७३। तांतिया टोपी (वाह्यचा, मरहटा सरदार) १५०।

तानाशाह-देखो श्रवुलहसन, गोलकंडे ना स्वामी । तारासिह (चंगोई का राजवी)--३२०, ३२२, ३२४, ३३०, ६१६, ७२१। तालेमुहम्भद्खां (पालनपुर के वर्तमान नवाव )-- ४६७। तिलोक्सी ( वीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र )-- १३७। तिलोकसी ( माटी )-- १३-४। तिलोकसी ( दहा )--७६३ । तिहुरापाच ( जोहिया )-- ११७-१=. 1856 सीरंदाज़ख़ां—देखो भवदुहापानी। तुंग ( राठोड़ )--७६। तंजसिंह ( चादवास का ठाक्टर )---१२४. १२४, ६७२, ६८८। तेजसिह (गोपालपुरा का स्वामी)—६७६। तेजसिह ( रिड़ी का महाराज )-- ६२६। तेजसिह ( श्रालसर के राजवी नाथृसिंह का पुत्र )—६३६। तेवसिंड ( रावतसर का रावत )-- ६४२। तेजसिह (भाटी, हाडलां-यद्भेपांती का स्वामी )--७४५। तेजसी (बीकानेर के राव ल्याकर्ण का पुत्र )---१२०, १३१। तेजसी (श्रामेर के स्वामी रत्नसिंह का मंत्री )--१२१। तेजा ( थीकानेर के महाराजा रायसिंह का सेवक )-- १=४-=१।

तैमूर (प्रसिद्ध तैमूर खंग)—६४, ६३, २१६, २८६। तैलप (सोलंकी राजा)—७८। तोगमख़ां (नागोर का नवाब)—१६३। तोतासिंह (मेजर, हवालदार)—४४८।

#### थ

थानसिंह (हरासर का ठाकुर)—३४४, ६६०। थानेंटन (कर्नल, रीजेंसी कौन्सिल का प्रेसिडेन्ट)—४६३। थार्सी (अंग्रेज़ ऋधिकारी)—४२४।

## ব্

द्यालदास (सिंढायच चारण, ख्यातकार) १६४, १६८, २३८, २७१, २७३, २७६, २६६, ३२२-२३, ३६१, ३६३, ३६६, ३७६, ३८२, ४२७। द्यालदास ( सुइता )---२४४, २६४। दरियाख़ां (पठान )--२२३। द्वयंभनसिंह (बासपालसरका स्वामी)-1880 द्रलपत (राव, बुन्देला )-२४७, २७२। द्लपत (बारहठ)--३०६। द्रजपतासिंह (द्रजपत, बीकानेर का महा-राजा )-- १८१, १८१-८६, १८८, १६१-६२, १६४-६६, २०४-११, २२०, २२६। द्रलप्तिसिंह ( कछ्रवाहा, पूनलसर का

राकुर )--७४३।

द्लपतसिह ( बिरकाली का ठाकुर )-384, 8021 दळेळसिह ( राजावत )--३३०। द्लेलसिंह ( अनूपगढ़ का महाराज )---४६२-६३, ४८८, ६२०-२२, ६२४, ६२६। दलेलसिंह (जारिया का ठाकुर)-७०१। दशरथ शर्मा ( एम० ए०, विद्वान् )--७११। दानियाल ( मुग़ल सम्राद् श्रकवर का तीसरा पुत्र )-- १=३-=४। दानियान (शेख़)-9६६। दामोदर ( ग्रंथकार )- २८५ । दाराबख़ां ( शाही सैनिक )---२२२। दाराशिकोह ( सुराल बादशाह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र )---२४२-४३, २७४। दावरबद्धा (खुसरो का पुत्र)--२२६-₹10 [ विलावरखां (बहादुरख़ां रहेला का पुत्र)-२१६ ] दिलेरख़ां दाउदज़ई ( जलालख़ां, शाही श्रप्तसर )---२४४, २४८; २४६, २४६-६० । दीनदयाल (बीकानेर राज्य का सेनाध्यम्)---828 | दीपकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा सुरत-सिंह के पुत्र मोतीसिंह की पत्नी)-४८, ४०६। दीपसिंह (पंवार, जैतसीसर का अक़र)— 835-331 दीपसिंह (कनवारी का स्वामी )--३३६, ३५०, ६६५ ह

दीपसिंह (देविलिये का एक कुंवर) १२०। दीपसिंह ( साटी, घांड्याका का रावल ) ६२८, ७०६। दीपसिंह (विसरासर का ठाकुर)- ७१६। हुर्गा ( राय, सीसोदिया, रामपुरा का स्वामी )-- १८७-८८। दुर्जनसाल ( हाड़ा, कोटे का महाराव ) 398 1 दुर्जनसाल ( उदावत )---१३१ । दुर्जनसात्तासिह ( थिराणा का ठाकुर )-1 450 दुर्जनसिंह ( खुड़ी का ठाकुर )---६६५ । दुर्जनिसंह ( इसर )—३≈६। दुलचंद ( भाटी, राजा )--६१। दुलहर्सिह ( दूलहर्सिह, बीनादेसर का सकुर )--७४२ । दुलहसिंह ( उदयसिंह, लोहाक्ट के अजब-सिंह का पीत्र )---३६२, ६३४। दुजहसिंह (ब्राह्मसर का राजवी) ६३६-३७। वृदा ( हाड़ा, बूंदी का राव )-- १८७ । धूदा (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र, मेहते का स्वामी )---=३, १०४, 100, 1391 दूतहदेवी (जैसलमेर के भाटी राजा कर्ण की राखी )--- १३, ७२। देदा ( नींबावत, सूत्रधार )-४६। देपा (चारण, देवी करणीजी का पति) 1 53 देवकरण ( पंवार )- १२६ । देवकरण ( मंडलावत )--- ३१२। देवनाथ ( भायस, गुरु )--३६२, ३६४ ।

देवराज ( सीची )---१०० । देवसरा (? मोहिल )-- ६१। देवसी ( वीकानेर के राव बीका का प्रत्र ) 1308-देवसी ( राव बीका का पुत्र )--- १०६। देवीदास ( पुरोहित )-- १९ = । देवीदास ( भाटी, जैसलमेर का रावल )-६४, १०४, ११६। देवीदास ( घड़सीसर का स्वाभी )--- १२५। देवीदास ( राठोड़ )--१७१। देवीप्रसाद शास्त्री ( ग्रंयकार )--- १७६। देवीत्रसाद (संशी, प्रथकार)—==, १७=, १८६, २०६-२, २१४, २३१, २३३, २३४, २४३, २४६, २६८, २८७, इ२२, ३६१, ६४१। देवीसहाय ( भुंशी, कौंसिल का मेंबर )-देवीसिंह (मलसीसर का ठाकुर)—६६०। देवीसिंह ( प्गत का राव )---६६७ । देवीसिंह (गारबदेसर का स्वामी)---१०६, 10 Per देवीमिंह ( वीकानेर के महाराजा कर्यंसिंह का पुत्र )—२४० । देवीसिंह (हिंदूसिंहोत यीदावत)—३२६। देवीसिंह (चांपावत, पोहकरण का ठाकुर)-३२६, ३३२। देवीसिंह (हरासर का स्वामी)---३३७, देवीसिंह (सलुंडिया का राजवी)---३४=, ६१६, ६२६, ६३=-४०। देवीसिंह ( सूचेदार )—३६८। देवीसिंह ( उकराये का ठातुर )--- ४१४ ।

देवीसिंह ( आलसरवाली का वंशज )--६३७ । देवीसिंह (विसरासर का ठाकुर)-७१६। देवीसिंह ( कातर-बड़ी का स्वामी )-७३६। देवीसिंह ( तंबर, ऊंचाएडा का ठाकुर ) दोस्तमुहस्मद् (श्रफ्रग़ानिस्तान का वादशाह) -- ४२८-२६ । दोस्तमहरमद ख़वाजाजहां (शाही अफ़सर) दौलतः ( क़ायमः ज़ानी )-- ११३। दौलतः (नागोर के सरखेलातां का पुत्र) --- 970-251 दोलतराम (महाजन का प्रधान)--३०६। दौलतराम (पिंद्हार)---३४०। दौलतराम ( वीदावत )---४७४। दौत्ततराव (सिधिया)—३७०। दीलतसिंह ( सांबला )--३०४। दौलतसिंह ( वाय का ठाकुर )--३०८, ३२०, ३२४, ३२=, ३४३, ३४४, ६८० । दौततसिंह (दलसिंह, कुंभागा का ठाकुर)-824 I दंतिदुर्ग (श्रीवल्लम, दक्षिण का राष्ट्रकृट राजा )-- ७६। दंतिवर्मा ( दक्षिण का राष्ट्रकृट राजा )---द्रीपदी (वीकानेर के महाराजा रायसिंह नकोदर ( जाट )---१८ । नगराज ( वीकानेर के राव जैतसिंह का की तंबर राखी )-9 १७ । द्वारकार्णी ( महाजन )-- ३३७। द्वारकादास ( खंडेला का राजा )--२४० ।

द्वारकादास ( हरावत )---७०४। ध धनपतसिंह ( वैद मेहता )—७४८ । धनसुखदास कोठारी ( कींसिल का मेंबर ) -848, 8971 धन्नेसिंह ( रोजड़ी का ठाकुर )--७४२। धर्मसी ( ढहा ) ७६३। घीरसिंह ( सवार ) ४४८। धीरजसिंह ( पड़िहार )--७२८। घीरजसिंह (घीरतसिंह, चूरू का ठाकुर) ३१८, ३२४, ३३७। धीरनसिंह (धीरतसिंह,सांडवाका ठाकुर) ३३७, ३४८-४६। धीरतसिंह (जारिया का ठाकुर)--७०१। भीरतसिंह ( सात्ं का ठाकुर )—७१० I ध्रवराज (दिविषा का राष्ट्रकृट राजा)--99 ! भूगीनाथ ( भूनीनाथ, साधु )---२६, ४३, 421 भृहद ( मंडोवर का राव )---=०। धृतराष्ट्र ( कीरवर्षशी राजा )--- २०४ । धींकलसिंह (जोधपुर के सहाराजा भीम-सिंह का पुत्र )--- २७६-८४, ४०८-६। घाँकलसिंह ( माण्करासर-भादरावाला 🖣 स्वामी )---६६२ । न

मंत्री)---१३३-३४, १३८-३६, १४२,

186-501

नगा ( भारमलोत )---१५०। मज़रबहादुर ( शाही सेवक )--२३७। नज़रसहम्मद्खां (बुद्धारे के इमामकुलीख़ां का भाई)---२१४। नथमछ ( जैसलमेर का दीवान )-१४। नथमक ( मेहता )- ४१८। नथमल ( उड्डा )--७६४। नत्यूसिह (नाथूसिंह, मूकरका का ठाकर)-800, 823 | माथूसिंह (अनूपगढ़ के महाराज दलेलसिंह का पीत्र )---४६३। मन्दिवर्धनस्रि (जैन विद्वान् )--- १७ । नम ( राठोड़ )--७३। नरवद ( सोहिल )---१०१-३। नरसिह ( जाट, सिवागी का ठानुर )-98, 88 1 नरसिंह (मंत्री वरसराज का सीसरा पुत्र)-138 | मरा ( बीकानेर का राव )--४४, १०४, 908, 999-921 नरोत्तमदास स्वामी (एम॰ ए॰, विद्वान्)-9881 नवलसिंह ( शेखावत, नवलगढ़ का ह्वामी )---३४२-४४, ३५६। मवलसिंह ( मगरासर का ठाकुर )-300 नसरतख़ां (बलूची )-१७०। नसीरत्नां ( वादशाह अकवर का श्रमुर ) --- 3=8 ! नागमट ( प्रतिहार राजा )---७७ । गायु (बीकानेर के राच बीका का सरदार) 1 23 रै०६

नायूसिंह (कछवाहा,दुलरासर का ठाङ्कर)---1 386 नाथृसिह (श्रालसर का स्वामी)-६३६। नानक ( गुठ, सिक्खधर्म का प्रवर्तक )-201 नाना फड़नवीस (माधवराव पेरावा का कर्मचारी )-- ४५०। नापा (सांखला)---११, ७२-३, ⊏१, ६०-१, ६६, १०२, १२४, ३०४, ३५७। नार्यक्रक ( लॉर्ड, गवर्नर जेनरता )-8651 नारण (वीकानेर के राव लूणकर्ण का पुत्र )---१२०। नारण ( राजपुर का स्वामी )-- १६४। नारख ( एवारे का स्वामी )-- १४२, 1836 नारण (तिहां खदेसर का स्वामी)--- १६४। नारायण ( वीकानेर का सरदार )--1 858 नारावयासिह ( शक्नावत, बोहेदा के रावत नाहरसिंह का पुत्र )- ६२=। नारायणसिंह (रिड़ी के ठाकुर नाहरसिंह का पुत्र )-- ६२६। नारायणसिंह (राजपुरा का ठाक्रर)-8=8 1 नारायस्थिह (कल्रुवाहा, गजरूपदेसर का ठादुर )—७४१ । नासिर ( सैयद, हिसार का फ्रीजदार )-, मार्सेम ( सेनापनि )—>८८ ।

नासिरुल्मुल्क-देखो पीरमुह्म्मद सर-वाती । नाहरख़ां ( सांखला )---३०४। नाहरसिंह ( सात्तुं का ठाकुर )—४८४। नाहरसिंह (शेखावत)-३१६। माहरसिंह (सीधमुख का ठाकुर)--३६२। नाहरसिंह (शक्नावत, बोहेड़ा का रावत)-नाहरसिंह ( रिड़ी का ठाकुर )-- ६२६। नाहरसिंह (रागासर का ठाकुर)—६६८। नाहरसिंह ( बालेरी का ठाकुर )-७४०। निज़ामशाह ( परेंडा का स्वामी )---२३३-381 निज़ामुद्दीन ( प्रंथकार )-- १४१। निजासुल्मुल्क (हिसार का सुवेदार)-१४४, २१६, २३७। निज्ञामुन्मुरुक (भ्रासक्रजाह, हैदराबादवालों का पूर्वज )-- २६६ । निरवाण (बीकानेर के महाराजा राय-सिंह की राखी )-१६७। नींवा (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र)-दर, दध-१ I नींवा (कांधल का पुत्र) १०३। नींबा ( वांग्रुदा का स्वामी )-- १६४। नीलकंड ( ग्रंथकार )--- २८७ । नूरजहां ( वादशाह जहांगीर की बेगम) ---- २१३, २१८, २२१, २२६। नृह समानी (फ़ारस का बादशाह)-325 नृधिंहदास ( डागा )--७६६ । मेतसी (बीकानेर के राव लू एक गाँ का पुत्र )---११=, १२०, ३३१।

नेतसी ( ढहुा )---७६३ । नेमशाह ( जवारी का स्वामी )---२४२ १ नेर ( जाट )---१६। नेस्मिथ (हिसार का कमिश्नर )--४४४। नैक्सी ( मुंहणोत, ख्यात छेखक )---२१, ७०, ६४, ६७, १०२-३, १२२, १४४, ३२३। नैयासी (कोठारी)---२१२। नैनसी ( सोझ )—३७८। नैपोलियन बोनापार्ट (फ्रांस का बादशाह)---३८६ । नौनिद्दालसिंह (धौन्नपुर का महाराणा) -- 400 1 नौरंगदे ( राव जोधा की सांखळी राखी ) --- द्र १०। नौशेरवां (फ्रारस का बादशाह)---२८८। नंदकुंवरी ( रामपुरा के चन्द्रावत हठीसिंह की पत्नी )-- २५० । नंद्कुंवरी ( अन्पूरगढ़ के महाराज जानसिंह की बहिन )---४६४, ६२२,। नंदसिंह ( भालसरवालीं का वंशज )--६३६। न्युमेन्स ( डॉक्टर )-- ४६४।

# Ч

पत्ता ( चूंडावत )—४४ ।
पत्ता ( राठोड़ )—१७१ ।
पत्ता ( ग्रंहता )—१७१ ।
पद्मकुंबरी ( उदयपुर के महाराणा भीमसिंह
की राणी )—३६१, ६२०, ६३२ ।
पद्मसिंह ( शेखावत )—४२३ ।

प्रज्ञसिंह (जैतपुरा का ठाकुर)--३६६, ३७४। पद्मसिंह ( वीकानेर के महाराजा कर्णसिंह का प्रत्र)---२४३, २४७, २४०-४१, २६०, २७४-७१, ७१४ | पद्मसी ( दहा )-७६३। पद्मानन्दस्रि (जैन विद्वान् )---१७ । पन्तुजी भट्ट ( ग्रंथकार )--- २८७ । प्रवालाल (मेहता)-४६५। पन्नेसिंह ( नौसरिया का ठाकुर ) - ७३७। पन्नेसिंह (वैद मेहता)---७१८। पन्नेसिंह (वनीसर का राजवी)--- ३६२, ६३३-३४। परवेंज़ ( मुग़ल वादशाह जहांगीर का शाहजादा )---२१४, २२३-२४। प्रशुराय ( हाड़ा )---१११। पहाडसिंह ( भाद्रा का ठाकुर )---३६२। पहाबसिंह (बुदेलाराजा)---२१८,२३७। पाउलेट हैं( कर्नल पी॰ डब्ल्यु॰, अंथकार, जोधपुर का रेज़िडेन्ट )-- ४, ८८, १६८, २२६, २४६, ४५४, २७३, २७७, २७६, ३६३, ३६४-६६, ३७८, ४११-१६, ४१८, ४७६। पांडू (जाट)--७४,६७-६। पाणिनि ( प्रसिद्ध नैयाकरणः )--- २२। पाता (।कञ्चवाहा )-१२४ । पाता (सोभासर का ठाकुर)--७०३। पावर पामर (सर, भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीक )--- ४०६। पिंगले-देखो मोरोपन्त । पियर्स ( लेक्टेनेन्ट )- ४४८।

पीरख़ां लोदी (ख़ानेजहां, मालवे का सुवेदार )-- १६२, १६४, २१६. २१८-१६। पीरजानी-देखो बहावलखां। पीरदानसिंह (तंबर, कन्खासर का ठाकुर) 1 = 50---पीरमहम्मद सरवानी ( नासिरुल्मुल्क, शाही अफसर )-- १४२। पुन्यपास ( सांसला, जांगलू का स्वामी ) --- 651 पुलकेशी (सोलंकी राजा)-- ७६। प्ंजा ( सुराया )--- १७ । पूना ( चायल )-११४। प्निमादे ( बीकानेर के राव जैतसिंह के पुत्र सानसिंह की एती )--- ५४। पूंमा ( सांखला श्रासल की स्त्री)-- १६ । पूर्यमल (कांधलोत)---१३०। पूरणमल ( वीकानेर के राव जैतसिह का पुत्र )--- ५६, १३७। पूरव्यसिद्द (करेकड़ा का स्वामी)--- ४२५। पूरां ( जोधपुर के राव जोधा की भटियाग्री राखी )--=३। पूला ( फूला. नाट )--७४, १७-६। पृथ्वीराज ( तीसरा, चौहान सग्रह)-३८, ४४, ७१४। पृथ्वीराज ( श्रामेर का कल्लवाहा राजा )-पृथ्वीराज (बीकानेर के राव कल्याणमल का पुत्र )--- ४४, १४६-६१। पृथ्वीराञ (जोधपुर के राव मालदेव का प्रधान )--- १४० । पृथ्वीराज ( जैतावत )--१५२ ।

पृथ्वीराज ( राठोड़ )---२१६, २३१। पृथ्वीराज ( दुहेवा का ठाकुर )---७०१। पृथ्वीसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--- २ ६ २. २६६। पृथ्वीसिंह ( मेहता, दीवान )---२६६, 3831 पृथ्वीराजसिंह (पृथ्वीसिंह, संवर, दाउदसर का ठाकुर )--- ४०७, ७४८। पृथ्वीसिंह (जयपुर का महाराजा)-388, 342 1 पृथ्वीसिंह (शेखावत )-3 १४। पृथ्वीसिंह ( चूरू का ठाकुर )- ३१४. ३६७-६८, ४०२, ४१७, ४२१। पृथ्वीसिंह (सीधमुख का ठाकुर)-805 1 पृथ्वीसिंह (किशनगढ़ का महाराजा)-8081 पृथ्वीसिंह ( मेहता )---६०७। पृथ्वीसिंह (रिड़ी के स्वामी नाहरसिंह का पुत्र )---६२६। पृथ्वीसिंह (संलुडिया का राजवी)-६३५-४०। पृथ्वीसिंह ( नाहरसरा का ठाकर )— 980 1 पृथ्वीसिंह ( माटी, हाडलां छोटी पांती का ठाकुर )--७४४। पृथ्वीसिंह ( चौहान, घीरासर का ठाकुर ) -- 088 1 पेमसिंह ( नीमा का ठाकुर )---३३६। पेमसिंह ( मैग्रसर का ठाकुर )---७३६ । पेमा ( लुटेरा )—४१७ । पैरन ( सिंधिया का सेनापति )---३७३।

पोलक (जेनरल )-४२६। पंचायस ( सींवसर के कर्मसी का पुत्र ) --- 933-34, 938 1 पंचायम ( राठोड़ )--- १८ । प्रतापकुंवरी (बीकानेर के महाराजा सर-दारसिंह की रागी)-४२०, ४८८। प्रतापराच (गूजर )---२४४, २४७-४८ । प्रतापसिंह ( प्रताप, कीका, प्रथम, उदयपुर का महाराखा )--१४=-६०, १६४-६६, १७२, १७६। प्रतापसिंह ( श्रांबेर के कल्ल्वाहे राजा मानसिंह का पुत्र )---२१४। प्रतापसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-३०७, ३६४-६६, ६२१, ६३१, ६३७। प्रतापसिंह ( श्रतवर राज्य का संस्थापक ) -- 3481 प्रतापसिंह (जयपुर का महाराजा)-३६म, ३७१ प्रतापसिंह ( भूकरका का ठाकुर )-- ३८८, 1 53-835 प्रतापसिंह ( भाद्रा का ठाकुर )--३६५-हह, ४१८, ४२०-२१ प्रतापसिंह (इंडलोद के ठाकुर रयाजीतसिंह का पुत्र )-- ४०४। प्रतापसिंह (सर प्रताप, ईंडर का महाराजा) प्रतापसिंह ( बीदासर का ठाकुर )-**と**耳9 | प्रतापसिंह (शिवरती का महाराज)-1334 प्रतापसिंह ( राठोड़ )--- ६३४।

प्रताप्रिंह (साईंसर के स्वामी चैनसिंह का पुत्र )-- ६३७-३८। प्रतापसिंह (सर्लुंडिया का राजवी)-६३६ । प्रतापसिंह ( वीदासर का राजा )- ६४१। प्रतापसिंह ( कृचोर का ठाकुर )- ६४६। प्रतापसिंह (सात्ं का ठाकर)--७१०। प्रतापसिंह (कृद्सु का ठाकुर )-- ७१६। प्रतापसिंह ( खारी का ठाकुर )--७३७। प्रतापसी (सांखला)-७२। प्रतापसी ( बीकानेर के राव लुखकर्य का पुत्र )---११६-१६। प्रतिपालसिंह (शजा)---४२४। प्रभुदान ( चारण )---७६१। प्रभुसिंह ( जम्मू का ठाकुर )-७४६। प्रमोदमाणिक्यगणि ( जैन विद्वान् )-186 1 प्रागमन ( कच्छ भुज का महाराव )--804 1 प्रायाकुंवरी ( खंडेला के स्वामी रिड्मल की वहिन )---६४१। प्रेमजी (पुरोहित )-४४३। प्रेमनारायण ( भीमनारायण, गढे का ज़र्मीदार )---२३६। प्रेमसिंह (बाघसिंहोत )-३२४, ३४२। त्रेमसिंह (किशनसिंहोत)-३४०। प्रेमसिंह ( वाय का ठाकुर )--३==। प्रेमसिंह ( भूकरका के ठाकुर अभयसिंह का पुत्र )---३ दद । फ़तह्खां ( मलिक अग्वर का पुत्र ) २२४, २६०-३२, २४१।

फतहचंद ( सुराया )-- ४४७। फ़तहसिंह ( उद्यपुर का महाराणा )-1804 फ़तहसिंह ( मेहता )---३००। फ़तहसिंह (वेद मेहता )---७६१। फ़तहसिंह (घड़ियाला का स्वामी)--७०४। फतहसिंह ( गारबदेसर का स्वामी )-फ़तहसिंह ( जबरासर का 1350 फ़तहसिंह ( धांधूसर का ठाकुर )--७४२। फ़तेराम (सिंढायच )-- ३४६। फ्तेसिंह (लोहावट के स्वामी अजवसिंह का पुत्र )---३६२, ६३३। फ़रीद--देखो शेरशाह सूर । फ़रुंख़ज़ां (सीरसहस्मद ख़ानेकलां का पुत्र, नागोर का शासक )-- १६८। फ्ररुंख़िसयर ( मुग़ल बादशाह )--- २ ६ ८, 3091 फॉस्टर ( मेजर )---४२६, ४३४। क्रीरोज (भटनेर के गढ़ का रक्षक)- १४८। फ़ीरोज़जंग ( ग़ाज़ीवहीनख़ां, जेनरल )---₹40 | **फ्रीरोज़शाह ( ख़ुग़ल वादशाह अकवर इसरे** का चचेरा भाई )---४५०। फूलसिंह ( देपालसर का ठानुर )---फैज़ी (नागोर के शेख़ मुवारक का पुत्र)---123, 1261 प्याज्ञश्रलीख़ां (सैनिक)--- ५३२। फैज़श्रलीख़ां ( सवार )---५४६। कुँच ( लॉर्ड )--- १४६।

फ्रेंच (सर जॉन, कमांडर-इन-चीक, फ़ील्ड मार्थल)—१३१। फ़ेड्कि कूपर (ग्रंथकार)—४४१। फ़ेड्कि (ग्राठवां, डेन्मार्क का बादशाह)— ४१७।

# ब

बद़तसिंह (नागोर का स्वामी)--३०१-४, ६०७, ६०६-१०, ३१३-१६, ३१८, ३२०, ३२६-२७, ३२६-३४, 382, 3401 बएतावरमज (मेहता)--३१३। बख़्तावरसिंह ( अलवर का रावराजा )---इइ६। बद्धतावरसिंह ( मेहता, मंत्री )---६३, 200, 208-90, 290, 298-20, ३२२-२४, ३२६, ३३०, ३३४-३६, 228, 289-88, 286-49, 244-४६, ७४३। बज़्तावरसिंह ( लाङ्ख्रानी )--४२= । बग्नतावरसिंह ( लुटेरा )— ४३०। बख़्तावरसिंह (चाड्वास का ठाकुर )-833 1 बख़्तावरसिंह ( महाजन के ठाकुर रामसिंह का भाई )--- ४८३। बख़्तावरसिंह (कैप्टेन, समन्दसर का ठाकुर) -- 474, 989 1 बख़्तावरसिंह (भारी, बीकमकोर का ठाकुर) - 09E) 1 बख़्तावरसिंह ( जोधासर का व्यक्तर ) ७२५।

बख़्तावरसिंह ( घंटियाल का ठाकुर )---1350 बख़्शीराम (दारोग़ा)--- ४७१। बनरंगसिंह ( श्रालसरवालों का वंशन ) -- 4341 बदनसिंह (वदनसिंह, भालेरी का राजावत) 138-288 बदायुनी ( ग्रंथकार )-- १४६। बद्रीदास ( हागा )--७६६। बनारसी (शाही सेवक)---२२६। बनेसिंह ( माटी, खियेरां का ठाकुर )-बर्जेस ( डॉक्टर जेम्स, ग्रंथकार )- ३६३। बर्टन (क्सान)--- ४६४-६६: ४७४। बलदेवसिंह ( लोहा का ठाकुर )-- ६१४ । बलदेवसिंह (सत्तासर के ठाकुर हीरसिंह का पुत्र )--७२४। बलरामसिंह (बीकावत )- ३२२। बलवंतसिंह ( सवार )--- ४४= । बलवंतसिंह ( भाटी, खीनासर का ठाकुर ) 1380-बलवंतसिंह (बनीसर के राजवी पन्नेसिंह का पुत्र)---६३३। बितदानसिंह (भाटी, खीनासर का ठाकुर) 1380-बल्बन (गयासुद्दीन, दिल्ली का गुलामवंशी सुलतान )--६४। बहराम ( फ़ारस का सेनापति )--- २= । बहरोज़ ( रोज़ अफ़ज़ूं का पुत्र )---२३८। बहलोलखां (शाही सेवक)---२४७, २४६। बहबोल ( लोदी, दिल्ली का सुलतान )---२१, १०१, १०८, ११३।

वहाउद्दीन ज़करिया ( मुलतान का शेख़ ) --- 9091 बहादुरख़ां (मलिकहुसेन, बादशाह श्रीरंगज़ेव का धायमाई )--- २४६-६०, २६७। बहादुरख़ां रुहेला (पठान, शाहीं धमीर)---२१६, २१८, २४४, २४६। वहादुरख़ां ( बलुचिस्तान का जागीरदार ) -- 900 1 बहादुरशाह ( प्रथम, शाह भालम, सुराज बादशाह )---३ ८-६, २६४, २६७, २६६, २६५, २६८। बहादुरशाह ( द्वितीय, मुग़ल वादशाह)---। इंद्रथ वहादुरसिंह (किशनगढ का राजा ) ३३८, ३४४। बहादुरसिंह (बीदासर का ठाकुर, ख्यात-लेखक )---२१३, ४८४ । बहादुरसिंह ( रावतसर का रावत)—३६६ ३७४, १६४ । बहादुरसिह ( भाटी, वीकमकोर का ठाकुर) --- 49=1 वहादुरसिह (पालीताना का ठाकुर)-480 l वहादुरसिह ( नाभासर का राजवी )-長見とり वहादुरसिंह (काएता का ठाकुर )--७१६। यहादुरसिंह ( महेरी का राजवी )-650 वहादुरसिंह ( दूधवामीठा का ठाकुर )-७३७-1 वहादुरसिह ( परेवड़ा का ठाकुर )-७३=। वहादुरसिंह ( दहा )--७६४।

बहावलख़ां (पीरवानी,सिंधी)--- ३७४-७६। बाकर (हिरात का निवासी)-- १६१। बावसिंह ( उदयपुर के महाराणा ऋरिसिह का चाचा )---३४३। बाघसिंह ( सैनिक ग्रप्सर )-४३७। बावसिंह ( धरणोक के राजवी रणजीतसिंह का पुत्र )--- ६४१! वाघसिंह ( सोमासर का ठाकुर )--७०६। वाधसिंह ( हरदेसर का ठाकुर )-- ७०६। बाघसिह । सिमला का ठाकुर )--७१७ । वाघसिंह ( पृथ्वीसर का ठाछुर ) - ७३३। वाघसिंह ( व्धवामीठा का ठाङ्ग)---७३७। वाधिसह (भाटी, हाडलां बढ़ी पांती का राकुर )---७४५। वाधा । कहड़ )--४२४। वाघा (कांधल का ज्येष्ठ पुत्र )---१०१-३, 194, 590 1 वाघा ( जोधपुर के राव स्जा का पुत्र )---वाधा ( महतेर का स्वामी)---१२४-१४। वाघा (पूगल के स्वामी भाटी हरा का पुत्र )--->४१ ! वाबर ( मुगल बादशाह )-६६, १०८, १२६, १३१, १३७ | बालाबाई ( झामेर के राजा पृथ्वीराज की राखी )-- १२४। वाल्मिह (कसान, ठाकुर )- १४८। वालोबा तांत्वा पागनीस ( सिन्धिया का युत्सद्दी }---३७०। यांकीदास ( चीकमपुर का शव )--- ३५५। वांकीटास ( चारख, ग्रंथकार )—८७ । बिरदसिंह नीडिया का सरटार)—४२५।

बिहारीदास ( बीदावत )---२६४-६६। बिहारीदास (भाटी सरदार )---२६१-६२। बीका ( विक्रमसिंह, राठोड़, बीकानेर राज्य का संस्थापक)---२३,४३-४, ४०,४३ ४४-६, ४८-६, ६०-१, ६३, ६७, ७०-१, ७३-४, ह्र३-१११, १३१, १३३, १६४, १७६, २४१, ६४१, ६४८, ६४१। बीका ( भीमराजोत, राजपुरा का सरदार ) -- 5681 बींजराज ( पृथ्वीसर का ठाकुर )-४ ८४। बीजा (देवड़ा)---१७६। बीटू ( चारग्र )-- ७६१। बीठू सूजा ( प्रथकार )---१३, १००, 1321 भीदा (बीदासर का स्वामी )---६०-१, ७१, मद, ६१,६४,१०१-२,१११, ११३, ११४, १२३-२४, ६४८। बीदा (भाग्सलोत )-- १४१। बीनां (राव जोधा की बघेली राग्री) =8 | बींमराजसिंह (पृथ्वीसर का ठाकुर)— ७३३ । बुधसिंह ( महाजन के ठाकुर वैरिशाल का पुत्र )--- ४१४। बुधसिंह ( वैद मेहता )--७६१। बुरहानुल्मुक्क ( भहमदनगर का स्वामी ) -- 3 = 3 | चुजलालसिंह (चंगोई का राजवी)-७२१ । बेकनसफील्ड ( प्रसिद्ध अंग्रेज़ लेखक ) --44= I

बेणीप्रसाद ( डॉक्टर, ग्रंथकार )-२२२। बेदारबद्ध (आज़मशाह का पुत्र)-बेन ( वेजबुड, भारत-मंत्री )--- १६६। बेल ( लेफ्रटेनेन्ट कर्नल जे॰ डी॰ )-१०० l बेखा (पहिहार)—===, ६९, १०२, १०४ । बेंटिक ( लॉर्ड विलियम् गवर्नर जेनरल )-1588 बैरासख्रां ( ख्रानख्राना, अकबर का प्रधान मंत्री )--१४३, १६१, १६४, १७३, SEO! बोइलो (लेफ्ररेनेन्ट)--१०, ३६१, ४१०। बंसीलाल ( सेठ, डागा )---७६४। हुक (कर्नवा जे॰ सी॰, राजपूताने का एजेंट गवर्नर जेनरछ )-- ४६४-६६। ब्रेडफ़र्ड ( मेजर )---४७६, ४८४ । बैकफ़र्ड (कसान)—४५६।

# भ

सगवान (भूकरका का स्वामी)—188 ।

सगवतिंसह ( उदयपुर के महाराणा सर

सोपालसिंहजी का दत्तक पुत्र )—

१६६ ।

सगवानदास ( आमेर का राजा )—१७०,

१७४-७४, १७८, २३१ ।

सगवानदास ( जुन्देला )—२१६ ।

सगवानदास ( गोवर्द्धनोत )—३०४ ।

सगवानसिंह ( महाजन का ठाकुर )—

३४६ ।

सगवंसदास ( आमेर के राजा भगवानदास

का छोटा साई )—१८६ ।

भगवंतसिंह ( सल्ंडिया के राजवी प्रताप-सिंह का पिता )- ६३६। भद्रराम ( प्रथकार )---२ । भर्था (जार)--२१२-१३। मवानीसिंह (परमार, दांता के वर्तमान महाराखा )--- ५६७। भवानीसिंह ( जोगलिया का ठाकुर )-1350 भाखरसी (बीकानेर के राव कल्याणमल का पुत्र }-- १४६ । भागचन्द ( भारी )---२६१-६२ । भागचन्द्र (मंत्री कर्मचन्द्र का पुत्र)--२११-१२, ७४३। भागा ( वीकानेर के राव कल्यागमल का पुत्र }-१४६। माया ( घड्सीसर का स्वामी )-१६४ । भाणमती ( बीकानेर के महाराजा रायमख की सोढी रागी )---१६७। भानजी ( चूरू के ठाकुर पृथ्वीसिंह का पुत्र )--३१= ! भानीसिंह ( मालदोत )---४०४। भारत (राजा मधुकर बुंदेखे का वंशज)-₹9=-98 | भारतदान ( चारया )—७६२-६३। भारतसिंह (गोपालपुरा का ठाकुर)-भारतसिंह ( मेजर, ए॰ डी॰ सी॰ )-**५८७, ७**११। भारतसिंह (विलनियासर के राजवी समर्थ-सिंह का पुत्र )-- ६४०। भारमक (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )---⊏३ । १०७

भारमत्त ( आमेर का कछवाहा राजा )---300, 308-04 1 भावदेव सुरि (जैन विद्वान् )-- १३०। मावभट्ट ( संगीतराय, संगीतज्ञ )-- २८४, रेट्ड । भावसिंह (हाड़ा, बूंदी का राव)-भांदा ( श्रोसवाल महाजन )---४३। मीम ( जैसलमेर का रावल )-- १८१ । भीम ( मंत्री बत्सराज का पौत्र )- १३४। भीम ( वीकानेर के राव जैतसिंह का सरदार )---१३१। भीम (सीसोदिया)---२२३। भीम ( राठोड़ )---२३३। भीमजी ( मेहता )-- ३ ६ १ । भीमनारायण-देखो प्रेमनारायण । भीमराज ( भींवराज, राजपुरा का ठाकुर ) --- १३६, १४२-३, १६४, ६८५ । भीमसिह ( चूरू का ठाकुर )--- २०६। भीमसिंह ( उदयपुर के महाराणा राजसिंह प्रथम का छोटा पुत्र )---२१४। भीमसिंह (जैसलमेर का भाटी रावल) --- 3301 भीमसिंह ( महाजन का ठाकुर )--- २६२, ३१०-१२, ३२३-२४, ३२८, ३४६। भीनसिंह ( मेहता )--- ३२७-२८, ३३७, ३४०-४१, ३४३, ३४७। भीमसिंह ( उटयपुर का महाराणा )--३६१, ४०३, ६२०, ६३२, ६३६ । यीमसिंह ( जोधपुर का महाराजा )--३६८, ३७६-८०, ४०८, ६५६ ।

भीमसिंह ( भीमजी, जुटेरा )-- ४२४। भीमसिंह ( कोटा के महाराव सर उग्मेदसिंह का पुत्र }<del>---</del>≵€७, 609 ! भीमसिंह ( भालसर के राजवी असैसिंह का पुत्र )--६३६। भीमसिंह (बाबासर का स्वामी )-६३८। भीमसिंह (प्रावा का ठाकुर )-७३८। भीमा ( काबुद्रावाकों का पूर्वज )-भूपति (भूपसिंह, बीकानेर के महाराजा शयसिंह का पुत्र )- १६६। भूपाबसिंह (सर, उदयपुर के वर्तमान महाराखा )---५७४, ५६७, ५६६, 809 भूपावसिंह (महाजन का ठाकुर )---४८३, ६४८ । भूपाबसिंह (किशनसिंहीत)--३४२। भूपानसिंह ( मेहता )---३१८। भूपाविसंह ( खारबारा का ठाकुर )-835 1 मूपेन्द्रसिंह (पटियाला का महाराजा )-1034 भूरसिंह ( रायसर का ठाकुर )-- ५२४ । मूरसिंह (रावतसर कूजला का ठाकुर) 0 × 2 1 भूरसिंह ( सुरनाया का ठाक्कर )--७४६। भूरसिंह (शेखावत, जमादार)---१४८। भूरसिंह ( वीदावत, जमादार )--- १४८ ।

मैरवसिंह (सर भैरूंसिंह, खारडा का महा-राज )--- ४१४, ४२४, ४२८, ४७१, ६१६, ६२४-२८। नैरूंदान (कविराजा विभूतिदान का पुत्र)— ४८२, ४८६, ४६३, ७६२-६३ । भैरंबिस ( सारूंडा का ठाकुर )—६६७ । मैक्सिंह ( पिह्हारा का स्वामी )---७१०। भैरंबिंसह ( बड़ाबर का ठाकुर )—७३३ । भैरोंसिंह ( आक्सर के राजवी दुलहसिंह का पुत्र )-- ६३६, ६३८। भैरोसिंह ( भजीतपुरा का ठाकुर )-२१२, ७१= । मोज (हाड़ा, बूंदी का राव )-- १८७-८८ । भोजदेव ( श्रादिवराष्ट्र, प्रतिहार )-- १ = । भोजराज ( मेलू व चालू का ठाकुर )---१२४, १३१, १३४-३४। भोजराज (भादला का ठाकुर)---७३४-४। भोजराज ( बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र )—१३७। भोजराज ( दूधवा मीठा का ठाकुर )-1 शहर मोजराजसिंह (पिथरासर का ठाकुर )-भोपत ( प्वारे का स्वामी )-- १६४। मोपतसिंह ( भूपालसिंह, चूरू के संप्राम-सिंह का भाई )---३१७-१८। मोपतसिंह ( वाय का ठाकुर )---३३६ । भोपतसिंह ( सगरासर का अक़र)— 100E भोपालसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज-्सिंह का पौत्र )--३४८।

भोपालसिंह (श्रालसरवालीं का वंशज) ६३६। भोपावसिंह (क्लासर का ठाकुर )-1 2 E 0 भोपालसिंह (खारवारां का ठाकुर)-929 1 मोपालसिंह (कछवाहा, दुलरासर का ठाकुर )---७४६ । भोमसिंह ( जोधपुर के महाराजा विजय-सिंह का पुत्र )- ३६=। भोमसिह (कोटासर का पहिडार)-1 E 0 B मोमसिंह (जसाया का ठाकुर)---४३३। मोमसिंह ( राशासर का ठाकुर )—६६=। भोमसिंह ( सत्तासर के ठाकुर हरिसिंह का पुत्र )---७२४ । भोमसिंह ( टोकलां का ठाकुर )--७४५। भोमा ( चारण )- ४३६। भीमदान ( चारण् )-७६९ । भीमसिंह (कुरमाड़ी का स्वामी)---६४०। भंदरलाल ( नाह्टा )-७१४।

### Ħ.

सख़सुसाढ़ां ( शाही अकसर )—१६७।
सिट्टा ( विलियम की पीत्री )—२७७।
सिणराम ( दीक्षित, अंधकार )—२६१।
सदन ( सहाजन का प्रधान )—४११।
सदनकुंबरी ( वीकानेर के सहाराजा सूरत-सिंह की प्रती )—४०४, ४०६।

मदनमोहन मालवीय (हिन्द विश्व-विद्यालय, नाशी का संस्थापक )---१४६, १६७। मदनसिंह ( अनुपगढ के महाराज दलेल-सिंह का प्रत्र )--- ६२२। मदनसिंह (कञ्चवाहा)-- १२४। मदनसिंह ( वीकानेर के महाराजा कर्णसिंह का प्रत्न )--- २४०। मदनसिंह ( भूकरका का ठाकुर )-- ३६६. ६४४। मदनसिंह ( खारडा के महाराज दलेलसिंह का पुत्र )--- ४६३, ६२४। मदनसिह-( वालेरी वा ठाक्कर ;---७४०। मधुकर ( बुंदेला राजा )---२१=। मनफून ( बीकानेर राज्य का दीवान )---४४६, ४४६-६० ४६६, ४६७, 1308 मनरूप (मेहता )-- ३०१, ३३०। मनरूप (जोगीदासीत )-- ३१२। मनरूप (भंडारी)---३२४-२६, ३३०। मनरो (जेनरल सर चार्स्स, भारतीय सेना का कमांदर-हन-चीक )-- १४१। मनरंगदे ( बीकानेर के महाराजा स्राहिंह की मटियाणी राणी )---२२८। मनसुख ( नाहटा )--३६२, ३६७ । मञुमाई मेहता ( सर, बीकानेर राज्य का मनोहर ( राय, व्यवाहा )---६५ । मनोहरदास ( पीडाचत )-- १२४।

मनोहरदास ( श्रजीतपुरा का ठाकुर )-1090 मनोहरसिंह (कळुवाहा ) - १६४। मन्स्रज्ञाखां (सफ़दरजंग, वज़ीर)-३३४, ३३७। मयाराम ( डागा )--७६६। मरे (सर धार्चिवाल्ड, सेनाध्यच )-484 1 मला (गोदारा, तलवाड़े का जोहिया स्वामी )— ३११। मलिक अम्बर ( हब्शी गुलाम )---२२४, 2301 मिलकहुसेन-देखो बहादुरख़ां, बादशाह औरंगज़ेव का धायसाई। महीनाथ ( माला, मालानी का रावल ) --- ६६, ८०, १३१, २३६। मक्की ( पूजा जाट की स्त्री )---६ = । मक्लूख़ां (धजमेर का सूबेदार)-१०७। मसजद ( इबाहीमहुसेन मिज़ी का भाई ) -- 9 8 5 1 महताबकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह की रागी )-४२७, 1003 मल्हारराव (होल्कर प्रथम, इन्दौर का सहाराजा )---३२६-२७। महताबसिंह ( भारी, जैसलमेर का रावज) -- 18 5 8 1 महताबसिंह (बीठगोक का ठाकुर )---13.80 महसूद्खां ( हकीम )-- ४८८ । महसूद गृज्ञनवी ( गृज्जनी का सुलतान ) —६५।

महराज ( आसोपवालों का पूर्वज )---1558 महावतन्त्रां खानजाना (ज़मानावेग, ग़ोर-बेग का पुत्र )---२१४-१६, २१८, २२३-२४, २३१-३६, २४४-४६। महासिंह (कळुवाहा, राजा )---२१४, महिपाल ( महीपाल, सांखळा )-- ४४, ७२, ६१। महीदानसिंह ( माटी, भीमसिया का ठाकुर )--७४३ । महेन्द्रमानसिंह ( भदावर का स्वामी )— ६२८ । महेशदास ( राठोड़ )--२३४। महेशदास ( सांखला, मेलू का ठाकुर)-1381 महेशवास ( सारूंडा का स्वामी )-११३, ११४, १२४, १२७। माइरुडमे ( लेफ्ररेनेन्ट )---४४८, ४४२। माण्कपाछ ( माण्कराव, सांखला, जांगलू का स्वामी )-७२, ६१। माणिकचन्द ( सुरागा )-४१७, ४२४। माधव (जोशी)---२४६। माधवराव ( महादजी सिन्धिया, प्रथम, ग्वालियर का महाराजा )--३४२-43 1 माघवराव ( सिंधिया, द्वितीय, म्वालियर का महाराजा )----११४, ५४२। माधवसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )—६८४। माधवसिंह ( पिंड्हार, समन्दसर का £1∰{ }---#80 {

माधवसिंह ( मोथड़ा का ठाउर )--9291 माधोराय ( मेहता )---३४३। माधोसिंह ( मंबावा का ठाकुर )-- ४२ > । भाषोसिंह ( श्राउवा का ठाकुर )--३८३। माघोसिंह ( माधवसिंह प्रथम, जयपुर का महाराजा )-- ३३१, ३३६-४०, इ४१-४२, इ४१-४१, ३६० । माघोसिंह ( हाड़ा, कोटा का महाराव)-२१६, २३७ । माधोसिंह (पारवा का स्वामी)-- ११४। माधीसिंह (आमेर के कछवाहे राजा मग-वानदास का पुत्र )-- १ = ६, १ = =, २३१। माधोसिंह (विजनियासर का स्वामी ) --- 480 l माधोसिंह ( चंदियाल का ठाकुर)---७२६। मानमल ( मंत्री )-- १६। मानमल ( राखेचा, कौंसिल का मेंबर) ४४६, ४६८, ४७०। मानमहेरा ( पुरोहित, मुसाहव ) २०८, २१२। मान ( रामप्ररिया )---२६२। मानसिंह (पारवा का स्वामी)-१६४। मानसिष्ट ( जैतासर का स्वामी)-- १६४ । भानसिंह सेवदा ( जैन साधु )-1881 मानसिंह ( वीकानेर के राव जैतसी का का पुत्र )--- १४, १३७। मानसिंह (चौहान, दट्टेवा का स्वामी )-1528 मानसिंह ( शामेर का कड़वाहा राजा )

**--908-04.** 9=8, 983, २०**=**, २१४, २२५ १ मानसिंह ( जोधपुर का महाराजा )---३७६-दर्, ३८४, ३८७ ८८, ३६२, ४० = , ६३७, ६३६। सानसिंह ( सानसिंहोत शाखावालों का पूर्वज )--- १२४। मानसिंह ( मेहता )- ३४= । मानसिंह ( महाजन का ठाकुर )-- ४२१। मानसिंह ( सर, जयपुर के वर्तमान महा-राजा )---१६७। मानसिह (चौहान, सिरोही का राव ) 1053 मानसिंह ( रावतसर का रावत )--- ५५६-६०, ६४२। मानसिंह ( जारिया का ठाक्टर )--७०१। मानसिष्ट् ( तंवर, ग्वालियर का राजा ) मानसिंह (काणुता का ठाकुर )-- ७१=। मानसिंह (कानसर का ठावर )-- ४४४. मानसिंह ( गोपालपुरा का ठाकुर )----EGO 1 मानसिंह ( चाद्वास का ठाकुर )---६८६ । मानसिंह ( बगसेज का टाकुर )-- ०२६। मानिकचन्द्र ( शाह )-४०६ । मान्धातासिंह ( राठोइ, बीकानेर राज्य का रेवेन्यु मिनिस्टर )---६२=। मार्टिन्ढेल-देखो झार्यर मार्टिन्डेल।

मान्स्टुश्चर्ट-देखो एहिफत्स्टन । मारसिंह (गंगवशी सरदार)---७८। मॉरिस ( यूनान का वादशाह )--- २८८ । मारंती (क्सान)--४७१। मार्ले ( लॉर्ड, भारत-मंत्री )--- ११७। मालकम (सर जॉन, वंबई का गवर्नर) —३**८६** । मालदे (बीकानेर के महाराजा जैतसिंह का पुत्र )- १३६। मालदे ( वणीरोत ठाकुर )-- १६४। मालदेव (जोधपुर का राव )-1 १२८, १३२-३४, १३०-४६, १४६-४४, 188, 900, 238 | माला-देखो मल्लीनाथ। माला (चारण)--१६७ । मालुमसिंह (सांवतसर का ठाकुर)-1 500 मासूमख़ां (शाही खक्रसर)--१७३। मांटेगु ( एडविन, भारत-मंत्री )---१३७, 487, 4851 मांडण (जोधपुर के राव रखमल का पुत्र )---१३, ६१। मिट्टूसिंह (कृजला का स्वामी)-- ४४८। मिन्टो ( लॉर्ड, प्रथम, गवनैर जेनर्ज )-३८६। मिन्टो ( लॉर्ड, द्वितीय, शवर्नर जेनरल)-४१७, ४६८। मिर्ज़ो बज़ीज़ कोका-देखो आज़मख़ां। मिर्ज़ो भव्दुर्रेहीम ख़ानख़ाना (वैरामख़ां का पुत्र, शाही सेनापति )--- १८०-८३, १८३-८४, १८६, २३२।

मिर्जा इबाहीमहसेन-देखो इबाहीमहसेन मिर्जी । मिज़ों ईसा तरख़ान (शाही श्रफ़सर, ठट्टा षा हाकिम )—२२७। मिर्जा ग्रयासवेग तेहरानी (शाही अफ़सर) -- 9891 मिज़ाँ ग़ाज़ी ( ठहा का जागीरदार )-353 L मिज़ाँ जानी वेग तरख़ान ( सिंध का स्वामी )- १८१। मिज़ा दोस्त ( शाही श्रक्तसर )-- १७८। मिज़ी नज़ीम (बादशाह याह प्राप्तम हितीय का प्रपौत्र )-- ४११। मिज़ी मुज़प्रकर हुसेन (तैसूर का वंशज ) --- 9 = [ मिज़ों मुहम्मद बाङी (सिंध का स्वामी) -- 3531 मिर्ज़ी मुहस्मद सुजतान (तैमूर का वंशज) --- 9 4 6 1 मिज़ी मुहम्मद हकीम-देखी मिर्जा । मिज़ी मुहस्मद हुसेन (तैमूर का वंशज ) -9 80-00 | मिज़ी रुस्तम (फ़ारस के वादशाह शाह इस्माइल का प्रपोत्र )---२०६-७, २२३ । मिर्ज़ा सुलतान हुसेन (फ़ारस के बादशाह शाह इस्माइल का पौत्र )---२०६। मिर्ज़ो हिन्दाल (बावर का पुत्र)-- १०८ । मिछनर-देखो बाल्फ्रेड मिछनर। मीर श्रवुत मधाली ख़वाक्री ( मलिक-हसेन का पिता )---२४६।

मीर शहमद-इ रजवी (यूसुफख़ां का पिता) --- 9 0 = 1 मीरक कोलाबी ( शाही अफ़सर )-१६८। मीरख़ां ( चवाब )---३८४-८४, ३६४-मीर फेज़्ह्या ( शाही अफ़्सर )---२३७। भीर बहर चम्मनाराय (बादशाह अकवर का मनसबदार )---१०= । भीर सुरादधली ( गोलंदाज़ )-४३७ । मीर मुहम्मद (ज़ानेककां,पट्टन का हाकिम) --- १६६, १६%। मीरमुहम्मद भमीन (शाही अफसर)---3二支 1 शुभारज्ञम (कुतुबुद्दीन शाह आसम वहादुर शाह वादशाह, प्रथम )--२४६, २७४, २७८-७१, २१४। मुइज़ुज़्मुक्क ( वारवर्ज का सैयद )---1 83 8 मुइनुद्दीन चिश्ती ( प्रसिद्ध मुसलमान सिंद )---१११। मुकनसिंह ( रिड़ी का महाराज )--४६२-६३, ६२६। गुकुन्दरान ( चारण )---७६२ । मुकुन्दराय (मेहता )-- २६१-६२, २६२। मुकुन्दिसह (साईसर का राजवी )-६३ः । मुकुन्दसिंह (वैद भेइता )---७६१। मुकुन्दसिंह ( सीकर का प्रधान )---४३४। मुख़लिसख़ां (पटना का शासक)---२१४। मुज़फ़रूकां ( सैयद )--२१६।

सुज़फ़्फ़रशाह ( तीसरा, गुजरात का सुलतान )--१६७। सुद्गतः ( कवि, अंथकार )---२४३ । मुद्रालाल ( बख़्शी )—४९४। सुवारक (तुर्क, शेख़ श्रवुलफैज़, श्रवुलफ़ज़ल का पिता, वादशाह श्रकवर का वजीर) -- 9=== , 9== 1 मुराद ( मुग़ल बादशाह शाहजहां का पुत्र) -- 585 1 सुराद ( वादशाह अकवर प्रथम पुत्र )—१६६, १७४, १८३। मुरारी ( पंडित ,---२३२, २३४। मुर्तजा निज्ञामशाह ( प्रथम, श्रहमद्नगर का स्वामी )---२३०। मुर्तेज्ञा निजासशाह (हितीय, बहमदनगर का स्वामी )---२३०। मुलतानमल ( खज्ञानची )---३७८। युहब्बतसिष्ट ( बिहारीदास्रोत वीदावत )---३२६। मुह्ब्यतसिह ( नवलगद, का शेलावत ठाकुर )---३६३ । मुइव्बतसिंह ( थीकानेर का दीवान )---३६५1 मुहम्मद ( भटनेर का भट्टी )---३२०। मुहम्मद श्रकवरशाह ( दूसरा, मुग़ल याद-शाह )---४१६, ४४०, ४५१। मुहम्मद चज़ीमत्रेग (शाही घराने व्यक्ति )---४४५ । मुहम्मद आदिलशाह (वीजापुर का स्वामी) ----२३२ । मुहम्मद विन श्रन्दुहा (पागल मुहा) 

महम्मद्रुवां (नागोर का स्वामी)-9 १४, 998 1 मुहम्मद ताहिरख़ां (भीर फरासत) - १७१। सुहम्मद सुईज़्दीन-देखो जहांदार शाह। मुहम्मद यूसुफ़ख़ां (शाही अफ़सर )-308 मुहम्मद लोहानी ( बिहार का स्वामी ) 1358 मुहम्मद सुबतान मिर्ज़ा — देखो मिर्ज़ा मुहम्मद् सुलतान । मुहब्बतहुसेनख़ां ( मही )--३४४ । मुहब्बतहुसेन शेख़ (शाही अक्रसर) 96=1 मुह्म्मदशाह (रोशन अख़तर,मुग़ल बादशाह) --- २६८, ६०१, ३१४, ३२६ । सहस्मदशाह मीरतोज्ञक (कोतवाल)-२७४, २७८-७३। मुंजे ( डॉक्टर ची॰ एस॰, नेता )-४६५। मृर ( डॉक्टर )- १०। मृताचंद (वेद)—४१७, ७१३, ७१४। मूलंबद (शाह, बीकानेर राज्य का दीवान) -- ३४८-४१, ३६३। मूजदान (चारण)---७६२। मूत्तराज ( जैसलमेर का रावल )---३४८। मूलराज ( मुलतान का गवर्नर )-- ४३६-301 मूलसिंह (केला का ठाकुर )— ४३३। मूलासिंह ( जैतपुर का रावत )---४७० । मूलसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पौत्र )---६३८।

मुलसिंह ( छनेरी का ठाकुर )-७४४। मंजा ( सांखला, जांगलू का स्वामी )-मेकडोनल्ड (रामज्ञे मेकडोनल्ड, इंग्लैंड का प्रधान मंत्री )--- १६६। मेघराज ( बीकानेर के राव बीका का पुत्र ) 13081 मेथराज ( मेहता )---३६६, ३६८। मेधराज-देखो सुखराज। मेघसिंह (रगसीसर का ठाकुर) - ७३६। मेघसिंह ( बोसया का ठाकुर )--७२७ । मेघसिंह ( दद्रेवा का ठाकुर )-७०३। मेघसिंह ( जोहा का ठाकुर )---६६४। मेचसिंह (बिलनियासर का राजवी )---६४०। मेघसिंह ( श्रालसरवालों का वंशज )-६३६ । मेघसिंह ( जसाया का ठाकुर )-४५४, 888. 828 | मेवसिंह ( कुंभागा का ठाकुर )---६८७ । मेघसिंह ( गौरीसर का ठाकुर )-७३६। मेटकाफ़ ( चार्ल्स थियोफिलस )-- ३१६, 809, 809 | मेयो ( लॉर्ड, गवर्नर जेनरल )--४४६ । मेरा ( उदयपुर के महाराखा चेत्रसिंह का दासीपुत्र )--- = १ । मेरी ( सम्राज्ञी )---११४, १७६। मेहकरण (पंचोली)-3१४। मेहा (चारण)--६२। मैकनाटन ( श्रंग्रेज़ श्रधिकारी )—४२६। मैकेन्सेन ( जर्मन सेनाध्यच )--- ४३८ ।

सैनमेहॉन (ए० एच०, सारत सरकार के वैदेशिक विभाग का मंत्री )-५२८। मैक्सवेल ( सर जॉन, खंब्रेज़ी सेना का कमांडर-इन-चीफ )--- १३१, १४६। मैनित ( इक्त्यू ० एच०, ब्रिगेडियर जैन-रल )---१११। मोक्छ ( मेवाइ का महाराखा )-- = १ । मोतिमद्भां (शाही अफ़सर)--२१४। मोतीसिंह ( सांडवा का ठाक्कर )--६७४। भोतीसिंह ( देसतसर का ठाकुर )-४४८, ७१०। मोतीसिंह ( बणीरोत )---४४२। मोतीसिइ ( साटी, विरसत्तपुर का राव ) --- 63= I मोत्तीसिंह ( बीकानेर के महाराजा सुरत-सिंह का पुत्र )--- ४८, ३०४, ४०३, 808 1 मोरोपन्त पिगले (मराठा सरदार)- २४४, २६५ । मोहफमसिंह ( नीमां का ठाकुर )-882 1 भोहकमसिंह (इप्छगड़ का महाराजा)--1 £ 08 मोहकमसिंह ( मुहकमसिंह, सांईसर का राजवी )--३४८, ३६२, ३६८, ६१६, ६२१, ६३१, ६३६-३७ l मोहनलाल ( मेहता )--- ४१६। मोहनसिंह ( यीकानेर के महाराजा कर्ण-सिंह का पुत्र )---२१०, २७४-७५, २७६-७६ । १०द

मोहनसिंह ( वीदावत, श्राभटसर का सर-दार )—३७= । मोहनसिंह ( सांईसर का राजवी )---€3 m 1 मोहब्बतिषह ( घंटियाल का ठाकुर )-1350 मोहब्बर्तासंह ( तंबर, ऊंचाएडा हाकुर )--७४४। मोहिल (चौहान)-७१, १०१। मंगनीराम ( मेहता )---३७६। मंगल चंद ( मेहता )--- ४६३। मंगलासिंह ( घलवर का सहाराजा )-४६७ | मंगलसिंह ( सवार )-- ४४=। मंडला ( मंडोवर के राव रखमल का पुत्र, सार्वडाका ठाकुर)-- ५६, ६१, १०२, १०६, ११४, १२४, ६६६।

#### य

यदुनाय सरकार ( रार, प्रीधकार )— ३३१। यूसुकाक़ां ( मीर ग्रहमद-इ-रजनी का पुत्र )—1७⊏।

# ₹

रखुनाथ ( ढद्धा )—०६३ ।
रखुनाथ ( मृंघदा )—०६४ ।
रखुनाथ ( मृंघदा )—२६४, ३१६ ।
रखुनाथ ( मेहता, राठी )—३१०, ३२०,
३२४, ३२७, ३३६ ।
रखुनाथ ( फुंपावत )—३१० ।
रखुनाथ ( भारी )—२३४ ।

रघुनाथ ( गोस्वामी, प्रथकार )---२८७ । रघुनाथसिंह ( कञ्जवाहा )---३४२। रघनाथसिंह (देवलिया प्रतापगढ़ का महारावत )-४६६, ५००। रघुनाथसिंह (सांईसर का राजवी)-६३८ । रघुनाथसिंह (धरणोक का स्वामी)-889 | रघुनाथसिंह (नोखा का स्वामी)--७००। रघुनाथसिंह (हरदेसर का स्वामी )-७०६ । रघुनाथसिंह (पिहहारा का स्वासी )-1300 रधुनाथसिंह ( स्रांदतसरवालों का वंशज ) -- 033 I रघुनाथसिंह ( मेश्राणा का स्वामी )-७२६ । रघुनाथसिंह ( लोसगा का ठाकुर )-७२७। रधुनाथसिंह ( जनखासर का ठाकुर )---७२८। रघुनाथसिंह (मेहता)—७१८। रणकोड्दास ( पुरोहित )—३३७ । रणजीतसिंह (सरसन्ना का ठाकुर )-384, 8021 रणजीतसिंह ( हुंडलोट्ट का ठाकुर )-1808 रणजीतसिंह (पंजाब-केसरी, खाहौर का )—४२७-२≍, सिख महाराजा ५५५ । रगाजीतसिंह (धरगाके का स्वामी 1.88-353

रणजीतसिंह ( सबसीसर का ठाकुर )-€80 } रणजीतसिंह ( रावतसर का रावत ,)-४८४-८१ । रणमल (रिडमल, मंडोवर का शव)-११, १३, ८१, ८२, १३१, १३३, २३१, ६४१। रणमल ( सांखला )--४६ । रतन ( हाड़ा, बूंदी का राव )---२१४, -२१६, २३८ | रतन्चंद् ( डागा )---७६६ । रतनचंद ( भंडारी )---३२४, ३४६। रतनसिंह (साहोर का स्वामी)-- १६४। रत्नकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सुजान-सिंह की राणी )-इ००। रत्नसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- १ ६, -२६, ३६-४०, ४६, ६२, इहर, '४०'र-इ, ४०६, ४१४-१८, ४२०, ४२७, ४२६, ४३८-३६, ४४१, ४६१, ६२२-२३ ६२४, ६३३, ६३६, ६३६, ६४७-। रत्तसिंह (-रतनसी, महाजन का ठाक्कर) --- 120, 122, 122-20, 121, **E83 1** · स्त्रसिंह ( मेवाङ के महाराणा राजसिंह द्वितीय का पुत्र )---३४२-३४४। रबसिंह ( मैनासर का ठाकुर )---३६२ । रबसिंह (विरकाली का ठाकुर )-७१६-। रहासिंह ( पातन्तीसर का ठाकुर )— रवसिंह ( श्रांवेर का कल्रवाहा राजा )

रतादे ( राजवादेसर के स्वामी राजसीं की पत्नी )-- १०६। रलावती ( वीकानेर के महाराजा स्रसिंह की राखी )---२२८। रन्दोलाख़ां ( रन्दोला, सेनापति )-२३२, २३४, २३८ । रफीउइरजात ( मुग़क्त वादशाह)---२६=। रफ्रीउहीला ( सुग़ल वादशाह )-282 1 रशीद्खां धन्सारी (शाही अफसर)-1 555 राधवदास ( बीकानेर के राव करवाणमत का पुत्र )-- १५६। राधवदेव ( उदयपुर के महाराखा लाला का पुत्र )- = २ । राघो बहाल अने ( ढंढा राजपुरी का अध्यक्ष )---२४६। राजसिंह (बीकानेर का महाराजा )-४८, ६३, १६४, ३३४-३६, ३४०, ३४६-४८, ३६०-६६, ६१६, ६२१, ६३०-३१, ६३७। राजसिंह (प्रथम, मेवाड़ का महाराए।)-२४६, २७२। राजसिंह ( द्वितीय, मेवाद का महाराणा ) --- 3421 राजसिंह ( रायसर का ठाङ्कर )--७३६ । राजसी (सांसला, जांगलू का स्वामी ) ---021 राजसी (रावतसर का रावत)--१०३, १०४, ११४, ६४१। राजसी ( राव बीका का पुत्र )--१०६ । राजसी (बैंद )--२५४।

राजसी पहिहार )-- ३०४। राजसी ( जैसक्सेर के राजगढ़ का भाटी ) 1 308-राजामल ( खन्नी )--३१४-१४। राजेन्द्रलाल मित्र ( डॉक्टर, ग्रंथकार )-88. 288 1 राणिगदेव (बीकानेर के राव जैतसी का सरदार }---१३०। रॉबर्ट्स (मेजर, एजेंट गवर्नर जेनरज का असिस्टेंट )--४७१-=१ । राम ( गोवर्ड्यनोत भगवानदास का पुत्र ) 1805-राम ( रामसिंह, फेलवा का स्वामी )---१६४-६४, १६८, १७०, २३६। राम ( वीदा का पौत्र )---६० । रामकर्ण ( ख़वास )--३६४। रामिकशन (देपालसर का अकुर )-9991 रामिकशन (पंचोली)--३०३ । रामक्वंदरी (बीकानेर के महाराजा जैतसिंह की सोनगरी राखी )-- १३६। रामचन्द्र ( ववेता )-- १८२ । रामचन्द्र (राजा मधुकर का पुत्र )---२१म । रामचन्द्र ( डागा )--- ३६४ । रामचन्द्र दुवे ( महाराजा सर गंगासिंह-सी का गित्तक )-- ४६४-६४। रामजी (लुहार)---२६५। रामदत्त ( श्रोका )-- ३३४। रामदास ( नरवरी, राजा )---२१६-१७, २३३ । । रामनाथ रानू (चारए, प्रथकार)— 🖘 ।

रामनाथ ( खागा )--७६६। रामप्रसाद ( मेजर, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री )--- १७१, ६२७। रामबद्ध्य (बीदासर का कर्मचारी )-8091 रामभट्ट ( प्रथकार )---रप्प-प्प रामरतनदास ( डागा ) - ७६४-६६ । रामलाल द्वारकानी (बीकानेर राज्य का दीवान )-- ४६०। रामजालसिंह ( श्रालसरवाली का वंशज ) -- 5341 रामसिंह (जोधपुर का महाराजा )-इ२६-इ२, इइ४-इ४, इइस-४०, ६३० । रामसिंह (बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पुत्र )---३१८ । रामसिंह (बीकानेर राज्य का दीवान) -- \$ 5 2 1 शमसिंह ( पूगल का राष )--- ४१६-१७। रामसिंह (बीदासर का ठाकुर )--- ४१६-रामसिंह (रतलाम का महाराजा)---२६३। शमसिंह (प्रथम, श्रांबेर का राजा )-1805 रामसिंह ( हुंगरपुर का महारावल )-1 035 रामसिंह (बीकानेर के राच कल्यागसिंह का पुत्र ) - ६३, १४६, १७२। रामसिंह (हाड़ा, बूंदी का महाराव)-808, 884 | रामसिंह ( महाजन का ठाकुर )- ४७४, ४८०, ४८३-८४, ६४७।

रामसिंह ( महाराजा सर गंगासिंहजी का स्वर्गीय राजकुमार )--- ४००, ४६६। रामसिंह ( गोपालपुरा का ठाकुर )---494 1 रामसिंह (प्रतापगढ़ के वर्तमान महारावत) -- 4801. रामसिंह (सीतामक के वर्तमान महाराजा) --- 2801 रामसिंह ( ठाकुर, एम॰ ए॰, सांवतसर के ठाकुर सुलतानसिंह का पुत्र)-- १४८. ६२६, ७१३-१५। रामसिंह (मेहता, उदयपुर का प्रधान मंत्री) --- E 00 | रामसिंह (श्रजीतपुरा का ठाकुर)---७१८। रामसिंह (माटी, केलां का ठाकुर)--७४४। रामसिंह ( वैद सेहता )---७४८। रामसिंह ( रामसी, बीकानेर के राव लुग्-कर्षं का पुत्र)-- १२०, १३१, १६३। रामसिंह (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) -- 2381 रायपाल (बोधपुर के राव जोधा का पुत्र) --- **८०, ५३**। रायमल ( मेवाड़ का महाराखा )--- = ४, 80, 338 1 रायमल (शेलावत, अमरसर का स्वामी) -- 996-95, 9741 रायमल ( मेहता )-- १२६। रायमल (बीकानेर के राव जैतसी का सर-दार )---१३१ । रायमल (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) ---3 881 रायसल ( जैतासर का स्वामी )-- १६४।

रायसल ( दरवारी, राजा )---२१=। रायसाल (हाड़ा)-११४। रायसाल ( जाट )-- ६८-६। रायसिंह ( जोधपुर के राव चन्द्रसेन का पुत्र )- १६४, १७६। रायसिष्ट (बीकानेर का महाराजा)-४४, १०, १४, ७६, ११४,११६,१६२-२०४, २०८, २११-१२, २२०, २२६, २४२, २८०, ३६१, ६४३। शपसिंह (सीसोदिया, टोड़ा का स्वामी) 1305---रायसिह (रावल )---३१२। रायसिंह (बीदावत, मैनासर का ठाकुर) ---₹७७ I रायसी ( रायसिंह, सांखला राखा )---42-8, 48, 69-7, 89 I शॅं लिम्स (कर्नेल ए॰ के॰, सीनियर सेशल सर्विस बाफिसर )---१४७। रावसाहब ( रावर के विद्रोहियों का एक मुखिया )--- ४४०। रावतसिष्ठ (त्रालसर के दुलहसिष्ट का पुत्र) --- £ 3 £ 1 रावतसिंह (जोगलिया का ठाकुर)-७३६। रिचर्ड (प्रथम, दि लायन हार्टेंड, इंग्लेंड का वादशाह )--२७७। रिइमल ( खंडेले का स्वामी )-900-न, ६४१। रिइमलदान ( वीठ् चारम् ) - ७६३। रिइमलसिंह ( धालसरवालों का चंशज ) -- E301 रिखीपाल (राजा)-- ६३। रीडिंग ( लॉर्ड, वाइसरॉय )---१६२-६३, **४६४।** 

रुक्मांगद ( चन्द्रावत )—२४० । रुद्रदासा ( सहाचत्रप )-- २२। रुद्रसिंह ( बीकानेर के महाराजा अन्पसिंह का पुत्र )--- २७३। रुद्रसिंह ( देपालसर का ठाक्कर )-- ३६४। रुपाई ( संधराव जीवा की खी )--- ११। रुस्तमख़ां रूमी ,शाही अफसर)-- १६ =। रुस्तमख़ां (शाही श्रकसर )---२२३। रुस्तम मिर्ज़ा (शाही श्रफसर )--१२३। रुहुञ्चाख़ां ( मीरवएशी )---२६६, २७० । रूदा (साह)---११। रूपकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सुजान-सिंह की राखी )-- २६७। रूपराम ( चौहान )—३४३ । रूपसिंह (वीकानेर के महाराजा श्रनृप-सिंह का पुत्र )--२७३। रूपसिंह ( सानीपुर का स्वामी )-- ४१६। रूपसिंह ( लोइसर का स्वामी )--- ४२०-291 रूपसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )---६=४। रूपसिंह ( नोला का ठाकुर )--७००। रूपसिंह (नीसरिया का ठाकुर)--७३७ : रूपसी ( बीकानेर के महाराजा ल्याकर्य का पुत्र )--- १२०। रूपा ( जोधपुर के राव जोधा का भाई )---1 83 रे ( मेजर जे॰ जी॰ )---१४=। रोज़श्रक्तं ( राजा )---२३३, २३८ । रोड्स ( डॉक्टर )--१०३। रोशनश्चलतर-देगो मुहम्मदशाह चाद-शाह ।

रोहिया ( सांखला आसल की पती)— १६। रंगकुंवरी (रंगादेवी, बीकानेर के राव बीका की राया )—६३, ११२।

# ल

लकवादादा ( मराठा, सारस्वत ब्राह्मण, सुवेदार )--३७०। लक्सिंह-देखो जाला। जच्मण (भाटी, जैसलमेर का रावल ) 183 लचमग्राय (दाहिमा ब्राह्मग् )---४०३। लचमण्सिंह (श्रमूपगढ़ के महाराज दलेल-सिंह का पुत्र )---६२२। लचमणसिंह (कानसर का ठाकुर)---७३३। लच्मणसिंह (सिंजगरू का ठाकुर)-1050 स्तप्मग्रिस (हामूसर का ठाकुर) 989 लचमयासिंह (वैद मेहता)--७४८। जनमण्सिंह (भाद्रा के ठाकुर पहाइसिंह का पुत्र )---३१२, ४१=। जचमण्सिंह (सीकर का रावराजा)-1 535 जदमणसिंह (बिरकाली का ठाकुर)-8441 लदमीचंद ( भंडारी )-- ४१४। बदमीचंद ( सुराणा, बीकानेर राज्य का दीवान )-४०४, ४१६, 8 9 도. ४३०, ४४७, ४४६। लक्मीचंद्र ( मंत्री कर्मचन्द्र का पुत्र २११, २१२, ७४३।

लक्मीचन्द्र ( ग्रंथकार )-- ३३३। बन्मीदास ( प्ररोहित )--२० = । बन्मीदास ( सोनगरा )-- २६४-६४.. 203 1 खचमीदास (सीकर का स्वामी)---३ ८२। चन्मीसिंह ( बीकानेर के महाराजा सरतन सिंह का पुत्र )-80६। जलधीर ( वासळपुर का राव)--- २६७ । बखैसिंह ( भाटी, नांद्दा का ठाकुर )-जच्छीराम (राजेचा)-१६, ४२। बक्रमनसिंह (शंगसर का स्वामी)-833 1 बबित (नाज़र)---२६२-६३। त्तरकरख़ां (काबुल का सुबेदार )----2941 लॉक ( लेफ्टेनेन्ट कर्नेक )---४६३। लॉक्ट (कर्नल )-89 = । छाखरा ( खाखरासी, वैद मेहता )-६१, ७४२, ७४३, ७४४। बाखग्र ( चौहान )--- ४३,७१-२ । बाखग्सिंह ( बोहा का ठाकुर )- ६६४।. ळाखा ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )--- EO ] बाखा ( बचसिंह, मेवाड़ का महाराणा ) ---=9-21 छामकुंबरी ( चीकानेर के महाराजा सूरत--सिंह की कुंबरी )---४०६। बॉरेंस ( जेनरबा )—४४६, ४४६। बॉारेन्स ( डॉक्टर )—४६४ । जाखगिरि (साध्र )-- १६।

कालचंद ( सुराणा )--४१७, ४१६, ४२१, ४४७। जालचंद (साह, प्रधान मोतमिद्)-- १४८। लालशाह (सैयद, रत्नगढ़ का क्रिजेदार) -- 384 | बार्लासंह ( सांईदासोत )-३०६। - जालसिंह ( अनूपगढ़ का महाराज )-४७, ४६२-६४ ४६७-६८, ४७०, ४८८, ४६२, ४४६, ६२०, ६२२-२४, ७६१ । छालसिंह (कृचोर का स्वामी )-६५६। बालसिंह (कांधवात )--३०३, ३०६। स्तासिंह ( माद्रा का ठाकुर )--३०४, ३००, ३१२-१३,१३१७, ३२३, ३३०, ३४३-४४ | कात्तसिष्ट् ( कुंभाया का ठाकुर)--४२२। कालसिंह ( खारवारा का ठाङ्गर ) 9891 तात्तिह ( सवार )--- १४६। लाला (वेद महता)—६१, ७४२-४३, 1440 साला ( चारण )—११४, १२१। वाला (सांखला)-१२४। काला (पंचोली)---३०६, ३१२-१३। सालां देवी ( वीकानेर के राव सूणकर्ण की राखी )- ११६। लिटन ( लॉर्ड, गवर्नर वेनरल )-४७५-७६, ७६० । जिनलियगो ( मान्विस श्रॉव, लॉर्ड, गवर्नर जेनरल )--- ४०६, ४०१, YES!

लिविस पेली (कर्नेल सर, एजेंट गवर्नर जेनरल )—४७१। लूग्यकर्या (बीकानेर का महाराजा )— ४३-४, ६४, १०६, ११२-२०, १२२, १३१, १४४, १६४, ६४१। लूग्या (पहिद्वार )—२४०।

व

बज्रट (राजा)-- ७६। वज़ीरअली ( अवध का नवाय )---1 505 वज़ीरफ़ां-देखो श्रलीमुहीन। वर्णवीर (जोधपुर के राव जोधा का प्रश्न) --- 53 1 बर्गार (कान्धल का पौत्र )-- १०४. 112, 114, 124, 126, 140-११, ६१७। बल्लराज (जोधपुर के राव जोधा का मंत्री )--१३३, ७५२। वनमालीदास (वनमालीदास, बीकानेर के राव कर्यासिंह का धनीरस प्रश्न ) --- २४७, २४०, २५४, २६३-६४, २८६ । वग्जांग (भीमावत )---==, १०६। बरसन्त (बेरसन्त, मोहिल)—१०१। वरसिंह (राव जोधा का पुत्र, मानुधा-वालों का पूर्वज)--=३, १०४, १०७. बरसिंह ( मेहता, बच्छावत )--- १३. बरसिंह ( मंत्री बत्पराज का पुत्र )-186-558

वल्लभ (सोलंकी राजा)--७६। वॉकर ( मेजर जेनरल )--- ४१४। वाट्सन (सर श्रॉर्थर, मेजर जेनरल) --- 4341 बान कोर्टलैंड ( जेनरल )--४४७। वामनराव ( भराठा सरदार )--३७०-वाल्टर (कर्नल सी० के० एम० २८, ४७६, ४६३-६४ । चासदेव ( ब्यास )--४२७। बासुदेव (सामंत का पूर्वज )-- ४। विक्टोरिया (सम्राज्ञी )-४१, ४४२-४४, ४७३, ४७४, ४६७, ४०३, ५०६-७, ५०६, ७६० । विक्रम-विक्रमसिंह, देखो बीका। विक्रमसिंह ( चौहान )--- ४३, ७१-२। विक्रमसी (सांखला)--७२। चिक्रमाजित ( बुन्देला ) - २३४-३७। विक्रमसिंह ( नरसिंहगढ़ का राजा )-1 034 विग्रहराज--देखो वीसखदेव। विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा ) इइइ-इ४, इइ७-४२,- इ४४-४६ ३४०-४१, ३४३-४४, ३४७-४८, ३६०, ३६३, ३६४, ३६८, ६३०-39, 433 1 विजयसिंह (अनूपगढ़ का महाराज )-३०, ४६८, ११८, १७०, १७१,

६००, ६०६, ६२०, ६२४।

विजयसिंह ( मगरासर का ठाक्कर

1300

विजयसिंह ( बीकानेर के राव बीका का 1308---(民民 विजयसिंह ( चाड्वास का ठाकुर )-३३७, ६८८ । विजयसिंह ( सांखू का ठाकुर )---विजयसिंह ( कक्कू का ठाकुर विजयसिंह (भाटी, टोकलां का ठाकुर)-विहलदास ( गीद, राजा )---२१६, २१६, २३१, २३३-३४। विद्यानाथसूरि ( वैद्यनाथसूरि, प्रंथकार ) - 251, 250 1 विनयसिंह ( अलवर का महाराजा )--888 1 विनायक नंदशंकर मेहता ( बीकानेर का प्रधान मंत्री )-- १८७, १६०, ७३१, ७११ । विभृतिदान ( चारण, कविराजा )-४६१, ७६१-६२ । विभूतसिंह ( भाटी, छनेरी का ठाकुर )— 1 480 विज्ञकॉक्स (सर जेम्स, जेनरल)-488 1 विलियम (प्रथम, इंग्लैंड का वादशाह) --- 2001 विलियम कैसर ( दितीय, जर्मनी का बादशाह )---५२६। ( बीकानेर राजय दीवान )---४६०।

रविलिंग्डन ( लॉर्ड, गदर्नर जेनरल )-२८, ५७१। वित्सन (अमेरिका का प्रेसिडेन्ट)---१४०। विशनसिंह (वैद सेहता) - ७६१। विधनाथसिंह ( रीवां का महाराजा )---858 1 विश्वनाथसिंह (कुचामण का ठाकुर)-३८३ ! विश्वेश्वरदास डागा ( सर, राजा )--रूद्राक, कहार, कहार । विशालसिंह (जैतसीसर का ठाकुर )-६८८ । विशाससिंह ( सारुंडे का ठाकुर )-६६७ 1 विष्णुद्रस ( मोहिल )—६१। विप्युसिंह (कांधलोत )--४२१। विष्युविष्ठ ( हाहा, वृंदी का महाराव )-६३८-३६। (वंडम (कर्नल, रेज़िडेम्ट )--- ५२४ । चीरनारायण (बङ्गूनर)---२१६, २१%-वीरमद्र (वघेला) - १=२। वीरभाण ( चारण )---र=३। बीरम (मारवाइ का राव )---२३, ६६, **=०, १२६, २३६ ।** वीरम ( वीरमदेव, मेइता का स्वामी )---१०७, १२८, १४२-४३, १४४-४६, १४६ । बीरसिंह ( ज्योतिपराज, ग्रंथकार ) २८७। बीरानिंह ( मेहता )-- ६०७। 305

वीरासिंहदेव ( बुन्देला, श्रोरहा का स्वामी) --- १८६-८७,२१८, २३७ । वीरेन्द्र बहादुरसिंह ( खैरागढ़ का वर्तमान राजा )---१६७ १ चीरेन्द्रसिंह ( जसाया का ठाकुर )-६८३। बीसलदेव ( विश्रहराज, चतुर्थ, चौहान राजा )---७०। चीसा ( वीकानेर के राव वीका का पुत्र ) वीरसिंह ( महाराजा सर गंगासिहजी का स्वर्गीय राजकुमार )---१६६-६००। बुढ ( सर चार्सं, भारत-संत्री )-8451 वैंकटरमण्प्रसादसिंह (रीवां का महाराजा) वेणीवाल ( जाट )---१ = 1 वेब (कप्तान दवल्यू॰ दबल्यू॰, प्रंथकार ) -381 बेश ( ए॰ डबल्यू॰ टी॰, डब्ल्यू॰ डब्ल्यू॰ वेब का पुत्र )—३ हा वेलेज़ली ( लॉर्ड, गवर्नर )— ३८६। वैरसल (वैरसी, भाटी, पूगल का राव )---ER, 124, 120,140 | दैरीसान ( श्रालसरवालों का वंशज )--1 053 वैरीसान ( हाड़ा )---२१० । वैरीसाल ( महाजन का ठाकुर )---४०६, ४१४-१७, ४२०, ४२२। वैरीसालसिंह ( सातू का स्वामी )---

विरसी (बीकानेर के राव स्थाकर्थ का पुत्र )---११८-१२०।

# श

-माक्रिसिंह ( अनूपगढ़ का महाराज )-४६२-६३, -४८८, ६२०, ६२२. 1 453 'शक्रिसिंह (कनवारी का ठाकुर)--अ४४। शात्रुसाल ( बूंदी का महाराव )--- २३२, 488-341 शत्रुसाल ( बीकानेर के महाराजा स्र्रिसिंह का पुत्रः)---२२८, २३०। शस्युद्दीन अत्काखां (श्यम्सुद्दीन सुह्रमद भएकाख़ां, याही अफ़सर )-- १४१, 344, 346-1 शरजाज़ां (शाही अफ़सर)--२६६1 शरीप्रज़ां ( अमीर-उल्-डमरा, शाही मन-सवदार )---१६२। शहवाज्ञातां ( बादशाह अकवर का असीर ) --- 909-021 शहरवानु (शाहजादे आज़म की बेगम ) --- 288 1 शहरयार ( मुग़ल बादशाह जहांगीर का शाहजादा )--२१३, २२७। शहाबुद्दीन गोरी ( शहाबुद्दीन सुहन्मद गोरी, गुज़नी का सुलतान )--७६। शॉ (कप्तान)---४३५। शादमान ( इकीम मिर्ज़ी का सेनापति ) -- 308 1 शार्दूलसिंह (बीकानेर का युवराज )---490, 490, 449, 447, 444, ₹50, **₹**€€-६00 ]

शांदूर्वासंह ( बागोर के महाराज शेरसिंह का पुत्र )---४६४, ६२२। शार्द्क्लिंसह ( साटी )--- ४१८। शार्द्विसिंह ( वक्लू का ठाकुर-)---१=१। शार्वुलसिंह (शेखावत )-३१७। -शार्दू रासिंह ( ढहा ) — ३ ८८ । शादूलसिंह ( बगसेज का ठाकुर, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री )--- १२४, -201, 250, 030-311 शार्द् लिसंह ( माहेला का ठाकुर )-18 50 काह बालम—देखो बहादुरशाह प्रथम। गाह आलम (दूसरा, मुगल बादशाह है) -- ४१६, ४४१, ४४३। शाह कुलीख़ां महरम (-शाही अफ़सर )---19490 शाहनी (शाहुजी, सत्तारे का मरहटा राजा) २३४, २३७-३८, 249,2481 शाहजहां ( प्रथम, खुरैम, सुग़ल बादशाह) --- 954, 989, 492-79, 772-२४, २२७, २२६-३३, २४१-४३, २४३, २८४। शाहमल (कोचर, धीकानेर राज्य की

कौन्सिल का मेम्बर ।)--४४६,

शाह भिज़ों ( तैमूर का वंशज :)-- १६म ।

शाह सहस्मद सेफुल्सुल्क ( खुरासान के

वर्जिस्तान का शासक)-- १७३ त

४६८, ४७०।

शाह शुका (श्रक्तग़ानिस्तान का वादशाह) ---३६१, ४२८-२६। शाह हुसेन अर्घुन ( उहा का शासक )-1 686 शांव सह ( प्रथकार )---रदव । शिमाळखां ( शाही सनसबदार )-1000 शिव ( पुरोहित )--३०४। शिवकुमारी (शिवकुंवेरी, महाराजा सर गंगासिंहजी की पुत्री )--१६७, \$ 00 0 B शिवनंदन ( भट्ट, ग्रंथकार )--- २८८ । शिव पंडित ( ग्रंथकार )--- २=७ । शिवजीसिंह ( अजीतपुरा का ठाकुर )-1 = P @ शिवदान (पिंदहार)---३२६। शिवदानसिंह ( सांखू का ठाकुर )-1 583 शिवदानसिंह (महाजन के ठाकुर भगवान-सिंह का माई )- ३४६। शिवशनसिंह (मेहता)--३४७। शिवदानासिंह (बागोर का स्वामी 808 शिवदानसिंह ( भलवर का महाराव ) शिवदानसिंह ( भाजसर के असैसिंह का पुत्र )----६३६-३७। शिवदानसिंह ( सलूंडिया का स्वामी )-६३= । मिवदानींसह ( घडसीसर का ठाकुर ) 4 2 W |

शिवदानसिंह ( माहेला का ठाकुर ) 18E0 शिवदानसिंह ( जबरासर का ठाकुर )---3 £0 शिवदानसिंह (सोनपालसर का ठाकुर ) 1.080-शिवदास ( शाही अफसर )--१७१। शिवनाथसिंह ( मरडिया का स्वामी )-४२६। शिवनाथसिंह ( जोगितिया का ठाकुर )---४८३, ७३६। शिवनाथसिंह ( मेहता )-६७७। शिवनायसिंह (तंवर, सवाद का ठाकुर ) --- ६२= 1 शिवनाथसिंह ( सत्तासर का ठाकुर )---७२२। शिवनायर्सिह ( हामूसर का ठाकुर )-680 1 शिवराज ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र) -- =8 | शिवराम ( ग्रंथकार )--- २== । शिवलाल (बख़्यी)---३=४। शिवसिंह ( चूरू का ठाकुर )--- ३६७, 183-535 शिवसिंह शेखावत (हंडलोद का ठाकुर) --8401 शिवसिंह ( वाय का ठाक्र )--- ४५५। शिवसिंह ( पंचार, ल्यासर का ठाकुर ) ---08E 1 शिवसिंह ( जुनिया का टाक्रर )---३१२। शिवसिंह ( सीकर का रावराजा )---

शिवा (चारण)-१३२। शिवाजी (शिवा, छत्रपति, सतारा का मरहटा महाराजा )---२३१, २४४-४८, २६०, २६४। ्रशीरीं ( युनान के बादशाह मारिस की पुत्री )---२८८। शुजा ( मुगल बादशाह शाहजहां का शाहजादा )---२३३, २४२, २७५। शुभकुंवरी ( खारडा के महाराज सर भैरवासिंह की पुत्री )-- ६२८। शेख़ झजाउदीन ( शाही सेवक )-989 1 शेख़ें सकीम (शाही अफ़सर)--१६१। शेखा (भाटी, पूगल का स्वामी )--७३-४, ६२-४, १००, १०२, १०४ 111, 2811 शैखा (जोधपुर के राव सूजा का पुत्र)-978-751 धोर अफ़ग़न (नूरजहां का प्रथम पति) 293 1 शेर श्रली ( श्रक्षग़ानिस्तान का अमीर ) -8081 शेरख़ां-देखों शेरशाह सूर । शेरख़ां (बल्बन का सम्बन्धी व भटनेर का हाकिम )—६४। शेर स्वाजा ( शाही श्रक्तसर )---२२०। शेर बेग ( यसाउल्बाशी )-- १८०। शेरशाह सुर ( फ़रीद, शेरख़ां, दिल्ली का स्रवंशी बादशाह )-- १३३, १३४-३६, १३६-४६, १४६, १४२-४३ 1 03 8

शेरसिंह ( मेहतिया, रीयां का ठाकुर )-३२६। शेरसिंह ( नींबा का ठाकुर )-- ४०३ । शेरसिंह (बीकानेर के महाराजा रःनसिंह का पुत्र )- ४३८। शेरसिंह ( बागोर का महाराज )---४२४, ६२२। शेरसिंह ( बनीसर का राजवी )---६३३-३४, ६३६। शेरसिंह ( रणसीसर का स्वामी )-1450 शेरसिंह ( राव, वैद मेहता )—७४८। शंकर ( सगर, उदयपुर के महाराजा उदयसिंह का पुत्र )- ११२। शंकर (बारहठ)---२०१। शंकरदान ( गाहण )-- ३६६। शंभा ( मरहटा राजा )--- २६६ । शंभूसिंह (गोगावत )-३६८ । शंभूसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-४६४-६४, ४७१। शृंस ( श्रीरंग, भूकरका का स्वासी )--१३६, १४०, १७८, १६४, ६४३। शृंगारकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत-सिंह की राखी )-80६। शुंगारदे ( मंबाइ के महाराणा रायमल की राखी }--- = ४। श्यामकुवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत-सिंह की राग्री )—४०६। श्यामदत्त ( मेहता )-- ४१६। श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, ग्रंथकार )—-८७, २१६, ३६३ ।

श्यामसिंह ( लुटेरा )- ४३० । श्यामसिंह ( विसाऊ का स्वामी )-1808 ,535 रयामसिंह बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पुत्र )---३४८, ६२०। श्यामसिंह ( घड्सीसर का ठाकुर )-७ई७ । श्रवणनाथ (गुरु)--६३२। श्रीकृष्ण (यादववंशी महाराजा)--१६० । श्रीधर ( ग्रंथकार )-- २ = ४। श्रीनाथसूरि (विद्यान् )---२=१। श्रीपति ( नेमशाह, जवारी का स्वामी ) 5851 श्रीबल्लभ-देखो दंतिदुर्ग । श्रीहर्ष (क्ज़ीज का प्रसिद्ध राजा ) श्रीहर्प (सीयक, मालवे का परमार राजा) - 951

## स

सम्रादतकां ( किजेदार )—२४१।
सकतसिंह ( शक्तिसिंह, जोधपुर के मोटे
राजा उदयसिंह का पुत्र )—१८६।
सजन (चौहान, श्रीमोर परगने का स्वामी)
—७१, १०१।
सजनसिंह ( मादला का ठानुर )—
७३१।
सतसञ्च—देखो सांतल।
सत्ता ( मेंदोवर का राव )— ८१।
सखेन्द्र प्रसन्न सिनहा ( जॉर्ड, विहार का गवर्नर )—१४०-४१।

सदरलैएड ( लेफ्टेनेन्ट कर्नल )-४३०. ४३६। सफदरजंग -- देखो मन्सरश्रहीख़ां। सबबसिंह (वीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पुत्र )--३३७, ३४८। समरू (वेगम )-३०१। समर्थसिंह (विजनियासर का राजवी) 1 08-3 \$ 3-समीरमल ( वहा )---७६४। समुद्रगुप्त (गुप्तवंशी राजा)---२२। सयाजी राव ( गायकवाड, बडोदा के महा-राजा )- २७१, २७३। सरखेलकां ( नागोर का ख़ान )---9 20-2E I सरदारकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा सुरत-सिंह की पंवार राणी )- ४०६। सरदारसिंह ( उदयपुर का महाराणा )---धर्थ, ४२७, ६०७, ६२२, ७५७। सरदारसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-8 88-88, 800 | सरदारसिंह ( वीकानेर का महाराजा )-१६, २४, ३६-४१, ४४, ६२, ४०२, ४२०, ४२४, ४२७, ४३८-38, 883, 883, 886, 844, ४६१-६३, ४६६-६७, ४३२-७३, ४७६, ४८१, ४८८, ४६१, ५४३, ६०७, ६२३, ६२१-२६, ६३३, हरूद्ध, ६४७ ! सरदारसिंह ( सांड्रंसर का स्थामी )---६३७ ।

सरदारसिंह ( परमार, नाहरसरा का ठाकुर )--७४० । सरदारसिंह ( फोगां का ठाकुर )- ७२६। सरदारसिंह (पारवाका स्वामी)--३३६. 388 1 सरूपसिंह ( खारवारा का ठाकुर )-844 1 सलला ( जोधपुर का राव )-६६, ८०। सलाबतावां (बद्धा )--३३१। सलाहुद्दीन (शाही सेवक)--१८४। सत्तीम-देखो जहांगीर बादशाह। सवाईसिंह ( पोकरण का ठाकुर )-३७६-८४, ३८७। सवाईसिंह (बिलनियासर के राजवी समर्थ-सिंह का पुत्र )--६४०। सवाईसिंह (वैद मेहता)-७४८। सहू ( चायल )--१३०। सागरदान (कविया)-- ४३६। सादात ( जलालुद्दीन बुख़ारी का वंशधर ) -- 84 } सादिकालां (हिरात के बाकर का पुत्र ) -9891 सादूत (वांग्रदा का स्वामी )-1 १४। सायूलसिंह (बीकानेर राज्य का रेवेन्यू मेंबर )--- ४२८। साद्त्रसिंह (जमादार )- ४४८। सामंत ( चौहान राजा )--- ३, ४। सामंतसिंह (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )--- = ४ । सामंत्रसिंह (कळ्वाहा, पूनलसर का ठाकुर) -- 083 |

सामंत्रसिंह ( रायसर का ठाकुर )---1350 सारन ( जाट )--७४, २१२-१३। सारंगख़ां (हिसार काः स्वेदार )-- ७१,.. 18-606 सारंगदेव ( बीकानेर के राव कल्यायामज का प्रत्न )--- १४६। सारंगदेव ( ढहा )--७६३ । सालिगराम ( बीकानेर के महाराजा गंगान सिंह का धाय भाई )--- ४०७। सालिमसिंह (सल्ंडिया के राजवी देवी-सिंह का पुत्र )- ६३६। साविमसिंह (धरणोक के राजवी रणजीत-सिंह का पुत्र )-- ६४१। सालिमसिंह (कानसर का ठाकुर )----७३३ । सालिमसिंह ( चणीरोत )--- ३६४, ३६७,.. 8851 सालिमसिंह ( मेहता )--४०४। साहबसिंह ( मेहता )- ३२०। सांगा (कञ्चवाहा, सांगानेर का स्वामी )--- १२४-२४, ३१६। सांगा-देवो संग्रामसिंह, मेवाद का महा-राणा। सांगा (बीदासर का ठाकुर )-- ११४,-१२३-२४, १२७, १३१, २१३। सांगा (ऊदा रखमलोत का पुत्र)--- ४८। सांगा ( बच्छावत मेहता )--१४०। सांतज ( सतसह, जोधपुर का राव )-दर, द४-दद, १०४, १३१ I सांवतराय ( मरहटा )---२७६ ।

-सांवतसिंह (कालाया का स्वामी ) 388 | सांवतसिंह (कोठारी)---३४६। न्सिकन्द्र (महान्, यूनान का बादशाह)-**₹**□ ! सिकन्दर जोदी (दिक्षी का युजतान )-202, 2281 ःसिकन्दर (बीजापुर का स्वामी)--- २६६--सिकन्दरशाह सूर (दिल्ली का बादशाह) ेसिम्पसन ( एडवर्ड अष्टम की प्रमेरिकन परनी )---५७४। -सिरेमछ बापना ( सर, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री }--७११। -सिरेमल ( उद्घा ) - ७६४। न्सिंघण ( यादव, देविगिरि का राजा ) -सीदी मसजद ( बीनापुर का श्रफसर )-सीयक-देखो श्रीहर्ष, मात्तवा का परमार राजा। सीया ( काबुझावालों का पूर्वज )-9001 सीहा ( मारवाद का राव )-----, २०२, ३१६ । शुखराज (मेघराज, सिवाने का चधिकारी) -- 909 ! सुखदान ( चारण )---७६२-६३। सुखरूप (सुखसिंह, पराचा का ठाकुर ) ---३३६, ७३=। ञ्चगनसिंह ( नायक )---५४८ ।

सुजानमल ( दहा )---७६४। स्रुवानसिंह ( बीकानेर का महाराजा )---६०, २७३, २०४, २६२-३००, ३०२-६, ३५७। सुनानसिंह ( भाटी )-- ३३२ । सुदर्शन ( भाटी, पूगल का राव )---1 085 मुन्दर (कविराय)---२३६। सुन्दर्शिष्ट ( दट्रेवा का ठाकुर )---७०१। सुभराम ( खडलां का स्वामी )-- १००। सुमेर्सिंह (सांख्का ठाकुर )-- ४८१, ६१७। समेरसिंह ( वैद मेहता )---७४८। सुरताण (चौहान, सिरोही का महाराव)-१७२-७३, १७६-७७, २०३। सुरताया ( बीकानेर के राव करवायामल का पुत्र )---१४०, १४६। सुरताण्दे ( वीकानेर के महाराजा सुजान-सिंह की देरावरी राग्णी )- ३०४। सुरतायसिंह (मारी, मोही का सरदार)-3021 सुरताणसिंह ( कुशलासिंहोत )-- ३४४। सुरसाग् ( राठोद )—६७। सुर्जन ( वीकानेर के राव जैतासह का पुत्र) -- 9301 सुर्जन ( राय, हादा, यूंदी का स्वामी )---1 076 सुर्जनासंह ( सुरजनसिंह, सल्ंदिया का राजवी )---६३६। सुजैनसिंह ( कछवाहा, गजदपदेसर का ठाकुर )--- ७४१ ।

सुलतानसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पुत्र )---३४७ ४८, ३६१-६३, ३६८-७०, ६१६, ६२०-२१, ६३ :- ३६ । सुनतानसिंह ( नींबाज का ठाकुर )--३८३, ३८८। सुनतानसिंह (तंबर, सांवतसर का ठाकुर) -- 402, 0931 सुलतानसिंह ( पंचार, जैतसीसर का ठाकुर }---६८७। सुलतानसिंह ( विरकाली का ठाकुर )-७१६। सुजतानसिंह (पांडूसर का ठाकुर )-0831 सुलेमानशिकोह (द्राशिकोह का पुत्र) --- 585 1 सुजेमान सौदागर ( ग्रंथकार )---७७ । सुशीलकुंवरी (बीकानेर के महाराजकुमार शार्द्विसंह की पुत्री )---१६२, 4881 स्जा ( जोधपुर का सरदार )---१७१। स्जा ( स्रजमल, जोधपुर का राव ) -मर, मध, मह-ह, १०४-७, १११, १२६। सुभानकुली तुर्क खुर्म (शाही अकसर) 303 1 सूरजवद्रशासिंह ( नीमां का ठाकुर) स्रजमल (बीवानेर के राव ल्याकर्ण का पुत्र )—१२०। सूरजमल ( उदयपुर के महाराशा उदय-सिंह का पुत्र )--- ६७।

स्राजमल (भोमिया )-- २४६। सुरजमन ( दद्रेवा का ठाकुर )—३६४, ४०२, ४०५। स्रजमलसिंह ( श्रालसरवालीं का वंशज ) - 6301 स्रजमालसिंह (मेघाणा का ठाकुर )--सूरजमानासिंह ( हाडलां छोटी पांती का स्वामी )---७४५। च्रतिसंह (बीकानेर का महाराजा )--४०, ४४, ४८, ६०, ६२-३, ६६, इस, ७४, ३१८, ३६२-६८, ३७२-७७, ३८१-८८, ३६२-६४, ३६६, ३६६, ४०१, ४०३-४, ४०६७, ४६१, ६१८-२१, ६६१, ६३६, ६३७-३६। सूरासिंह ( वीकानेर का महाराजा )-४३, ४६, १६४-६७, २०६, २०५-१७, २१६-२६, ६४६ | स्रसिंह ( जोधपुर का महाराजा )--1389 स्रसिंह ( प्रान्त का भाटी ) - ३४६। सूरसिंह ( देरावर का भाटी )—३०८। सुरा ( कांधल का पुत्र )-- १०३। सुरा (बीदा का पौत्र )-- १२४। सूर्यंकरण पारीक (एम० ए०, प्रंथकार )--१४८, ६२६, ७१४। सेटनकर (एस० डब्ल्यू, भारत सरकार का मंत्री )---४५६। सेतराम ( राठोड़ )—८० १ सैयद ( साहेबा का फ़कीर )--- २४४ ।

सैयद नजावत ( किलेदार )---२६१ । सैयद नासिर (हिसार का फ़ीजदार) 9931 सैयद बेग तोकबाई (शाही अजसर )— 2199 1 सैयद सहसूद्रज़ां ( कुन्डलीवाल, शाही श्रकसर )-१७३। सैयइ इसनश्रही (शाही कर्मचारी)-२६३ । सैयद हाशिम बारहा (सैय्यद महमूदख़ां का पुत्र )---१७३ । सैंसमल ( उद्यपुर के महाराला छदा का पुत्र )---६७। सिंसमत्त ( डागा )—७६४-६६ । स्रोनिंग ( जोधपुर के राव सीहा का पुत्र ) -- 50 1 स्रोमलदेवी (चौहान अजयदेव की राणी) ----₹**द, ७०** | सोमसिंह ( हांसासर छा स्वामी )-1881 स्रोमेश्वर (चौहान राजा)—३,३≈ । सोहणपाल ( मोहिल राखा )-६० । सोहनलाल ( सुंशी, प्रंथकार )---२२६, 1538 संकरसी (बीकानेर के राव जैतसी का सरदार )-- १३१। संगीतराय-देखो भावभट्ट । संवाम (राजा)—२३८। संप्रामसिंह (प्रथन, सांगा, नेवाइ का महाराणा )-११४, १२६। संप्रामसिंह (दूसरा, उदयपुर का महा-राया )--- २६७, ३०२-३ । ११०

संग्रामसिंह ( सोढा )-- १३१। संग्रामसिंह ( चृरू का ठाक्टर )—३०८, ३१२, ३१७-१८। संग्रामसिंह (दुर्जनसिंहोत चीदावत )-३२६। संधामसिंह ( मंडलावत )-- १६४। संप्रामसिंह (चाइवास का ठाकुर)---४२०, ४२२ ४ संजय ( कुरुवंशी )-- २ = १ । संपतिंह (सीधमुख का ठाकुर)—४११। संपत्तिह ( सत्तेधी-निवासी )-४०१। संसारचंद ( वीदा का पुत्र )-- ११३, १२३, २१३। रक्षेंट (जोनाथन, ग्रंथकार )---२४७, २७= । हिकनर ( कर्नल, बेस्स )---४४०। स्मिथ (कसान )-३७१ । स्वरूपदे ( वीकानेर के महाराजा सुरसिंह की राखी )---२२८। स्वरूपदे (बीकानेर के महाराजा क्योंसिंह की हाड़ी राणी )--२०४। स्वरूपदे ( मालदेव की काली राणी )-1836 स्वरूपसिंह ( उदयपुर का महाराणा )---स्वरूपसिंह ( वीकानेर का महाराजा )---२०३, २०४, २६१-६४। स्वरूपसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )--- ३२४। स्वरूपसिंह (चीक्सपुर का राव)—३२८। स्वरूपसिंह (मेहता, बीकानेर का दीवान)---३५६ ।

ह इकीम ( निर्ज़ो, काबुल का शासक )-११८, १७४-७१, १७७। .हडीसिंह ( चंद्रावत )--२४०। हठीसिंह ( मैयसर का ठाकुर )-७३४ । इठीसिंह ( भाटी )-३१२। हडीसिंह ( वणीरोत )-३४०। हठीसिंह (सीधमुख का ठाकुर)—४३३, हठीसिंह ( थिराया का ठाकुर )-०२४। हनुसन्तिसह (प्रविहारा का स्वामी)-1990 · हमज़ा ( सिंभर का जागीरदार )--१=0 l हमज़ा ( भीर, मौजगढ़ का स्वामी )-1085 हम्मीर ( मेवाड़ का महाराया )-- १६० । इन्नीरसिंह (बिसाऊ का ठाकुर)—४२१। हम्मीरसिंह (गोपालपुरा का ठाकुर)-8001 इम्मीरसिंह (बनीसर का स्वामी )-६३३-३४। ह्यातलां (भटनेर का स्वामी )--२१७. १६३। हरचंद ( राय, पिहहार )-- २१६। हरदास ( राठोड़ )—१२६-२≈। हरदासराय (अकबर का दीवान)-१=७। इरनाथसिंह ( मगरासर का ठाकुर )-४१६-१७, ४१६, ४२४-२६, ४३४, 1 588 हरमू ( सांखला )--१०६। हरराज (वीकानेर के राव जैतसिह का सरदार )-- ३३३।

हरराज ( जैसलमेर का रावल )-98इ, 2201 हरा (पूराल का राव)--११३, ११७-35, 340, 289 I हरिदास (भगवानदास गोवर्द्धनोत का पुत्र) -3081 हरिनारायस ( पुरोहित, बी०ए०, विद्वान् ) --5881 हरिशंकर व्यास ( भांनीदास्रोत )-- ३६=। हरिसिंह ( राठोड़ )---२३८ । हरिसिंह ( सीसोदिया )---२७३। हरिसिंह ( चूरू का ठाकुर )--३४६। हरिसिंह ( बीदावत )-- ४२२, ४२६, ४२८, ४३०। इरिसिंह ( सेहता, सहाराव, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री )--- ४३४, ४४२, ४४७, ४६३, ४७२, ४७४, ७४७। हरिसिंह (चौहान )- ४=४। हरिसिंह ( सहाजन का ठाकुर )-- ११४, ४२४, ६४७। हरिसिंह (मेजर जेनरल, सत्तासर का ठाकुर )--- ४८७, ७२२-३४। हरिसिंह (सीधमुख का ठाकुर )-६६४। हरिसिंह ( सुंई का ठाकुर )-७२४। हरिसिंह ( रासलाणा का ठाकुर )-1350 हरिसिंह (सिंदू का ठाकुर)-७३८। हरिसिंह ( इंदरपुरा का ठाकुर )-७४३। हरिहर (बंगाली )---३४० । हसन ( अऊग़ान )—१३६। हसमद्भां ( भट्टी )--३११, ३२०। हस्तावां (दीवान )--२७१।

हाजीख़ां (सेनापति )--१४२-४३। हाथीराम (शेखावत)--३४२। हाथीसिंह (चांपावत )-- २१०। हाफ्रिज़ हमीदुल्ला (जज )—४६३। हार्डिज ( लॉर्ड हार्डिज ऑवु पॅसहर्स्ट, षाइसरॉय )- ४६, ४६८, ४२०, **४२६, ४२**=, ४३१, ४३३, ४३६, **₹85-**₹0, ₹55, 5381 हार्डिज (सर हेनरी, गवर्नर जेनरल )-७५७ । हालैएड ( सर रॉबर्ट, राजपूताने का एजेन्ट शवर्गर जेनरल )-- ६१२-१३। हाशिम (फ्रोस्त का जागीरदार)-२०६। हारिसवेग ( क्रासिमख़ां का पुत्र )-9291 हाशिमवेग (चिरती)---२२१। हांसबाई ( उदयपुर के महाराणा जासा की राखी )--=१। हांसाजी मोहिले ( मरहटा सरदार )-२४= 1 हिन्डेनवर्ग ( जर्मनी का प्रधान मंत्री )-१३इ-३६ । हिन्दाल ( नवाव )-- १० = । हिन्दाल-देखो मिर्ज़ा हिन्दाल। हिन्द्मल ( वेद मेहता, महागव, ब'कानेर राज्य का प्रवास मंत्री )-४१४. ४१७, ४२०, ४२३, ४२७, ४२४-३६, ४४२, ७४३, ७४६-१७, ७६० ! हिन्द्सिंह ( मलसीसर का ठाकुर)-388 | हिन्दूसिह (कालायां के सांवतसिंह का त्रत्र )---इ४४।

हिन्द्सिंह (माटी)--३४७। हिम्मतिसह (राजपुरा का ठाकुर)—६=१। द्दिस्मतसिह (शिवरती का महाराज)-1 334 हिस्मतिसह ( राजा सानसिंह का पुत्र )-२२८। हिग्मत(संह ( क़र्मदी का स्वामी )-1 08-85 हिम्मतसिंह (पिथरासर का ठाकुर)-1380 हीरसिंह ( नैयासर का ठाकुर )---७३८ । हीरसिंह (सांदवा का ठाकुर)—४८४, ४८५, ४६३। हीरसिंह (शालसर के स्वामी नायसिंह का पुत्र )---६३६। हीरसिंह (धरखोक का स्वामी)--६४१। हीरसिंह ( बीदासर का ठाक्टर )--६५१। हीरसिंह ( सांख् का स्वामी )---६५७। हुएन्संग ( चीनी यात्री )—३। हुकमचंद (सिंघी)---४०४। हुकमचंद ( सुरागा )--३६४, ४०३, ४०६, ४१४-१४, ४१७, ४२१, ४२६, ४३१। हुकमिह ( कीजदार )-४४३, ४४७, हुकमसिंह ( थीदासर का ठानुर )--११४, हुकुमसिंह (सोधी, बीकानेर राज्य का दीवान ) ५०१ । हुक्सविह ( सवार )--- ५४६। हुवमसिंद ( रावतसर का रावत )—६४२। हुवमिंह (काराता का ठाक्त )-- >१ १ !

हुक्मसिंह (रासताया का ठाकुर )— ७२६।
हुक्मसिंह (जांगलू का ठाकुर )—७४४।
हुमायूं (सुग़ल बादशाह )—१२६-३०,
१४०-४३, १४३, १६६, १७४।
हुसेन (मही )—२४७।
हुसेन (कायमज़ानी )—२२१।
हुसेन (लंघा, युजतान का स्वामी)—१३।
हुसेनकुलीज़ां (चलीवेग जुलक़द्र का
पुत्र )—१६४-६४, १७७।
हुसेनज़ां (सैक्यद बन्धु )—२६६। हुसेन मुहस्मद ( मही )—३४४।
हेनरी ( द्वितीय, इंग्लैंड का बादशाह )—
२७७।
हेनरी ( सर जारेंस, एजेन्ट गवर्नर जेनरज )—४४३।
हेस्टिंग्स ( जॉर्ड, गवर्नर जेनरज )—
४०१।
होमस ( कर्नज )—४४१।
होशंग ( माजवा का सुजतान )—६१।
होसिहक ( मह, अंथकार )—२४३।

## (ख) भौगोलिक

स्र

झकवरनगर (नगर)--२१४, २२३ i बाजमेर (नगर)-१०७, १११, १४४, १४७, १६२, १६४, १६६, १७०-७१, १६८, २०६-१०, २६६, ३०१, ३१८, ३२३, ३२७, ३२६-२०, ३३४, ३४२, ३७०, ४१६, ४६४, ५०१, ५४१, ६२६-२७, ६४७, ६४१, ६४३, ६६६, ७४३। मजीतपुर ( क्रस्या )-- ३६४। **ध**जीतपुरा ( क्रस्वा )—३४०, ४२१, धर्यु, ४४६, ४८०, ५१४, ७१७। भद्सा (गांव)---२३७। **अटक** (नदी)—१६०, १६३, २४१-४६। द्मर्याजीसर (गांव)--१६, ७२। **अनू**पगढ़ ( अनोपगढ़, क्रस्वा )---६-७, 11-18, 10, 22, 24, 24, 27, इ४, २६२, २८६, ३४७-४८, ३७६, ४३२, ६१६, ६१६, ६२४, ६२८। भन्पपुर ( गांव )---३२१, ३४३, ३४०। धनूपशहर---( नगर ) २६ ।

ब्रफ़ग़ानिस्तान (देश )--३६१, ४२८-२६, ४७१। स्राप्तिका (देश)--- १०२-३। अवीसीनिया (अफ्रिका का प्रदेश)---1881 अभोर ( गांव )--३७४। श्रभोहर ( क़स्वा )---१२६। अमरकोट ( नगर )---१४२, १८१। श्रमरसर (कस्वा)---११८, १२४, ३०२, 945 I अमरिया ( गांव )-- ४३३। श्रमृतसर ( नगर )—२४, ४६८, ७६४। श्रमेरिका ( देश )—१०७, १३८, १४०। थ्रयोध्या (नगर)—७७, १२६, ४७३। धरव ( घरेविया, देश )--- १, ७७। छरोड़ ( नगर )-- १२६। श्रलवर ( नगर, राज्य )-- १२६, २०१, ३४२, ४२४, ४३०, ४४४, ४६७, ४७१, २२०, ६०६, ६३६ । श्रवध (प्रान्त )---२१४, २२३, ३७३,

<sup>(</sup>१) प्रष्टसंद्या १ से ३६६ तक के नाम प्रथम एउँट में और ३६७ से ७६८ सक के दितीय खंड में देखना चाहिए।

भ्रष्ठा (नगर)—२३७।
असीरगढ़ (क्रबा)—२१४।
अहरवा (गांव)—१४८।
अहसदनगर (नगर)—१४८, १८३,
१८६,२६०-१,२३४,२६७,२६४।
अहसदाबाद (नगर)—१६६,१७३,
१६३।
अहिच्छुत्र (उत्तरी पांचाल देश की राजधानी)—३।
अहिच्छुत्रपुर (नागोर नगर का प्राचीन
नास)—३-४,७०।

#### श्रा

बाउवा ( क्रवा )---३८३ । कॉक्सफोडै ( नगर )--४६२, ५४९। भागरा (नगर)--२४, १२६, १४०, १४२, १७०, १८३, १६०-६१, २००, २०६, २१३, २१४, २१८, २४३, २१६, ३७०, ४३४, ४७३-98, 88E, 490 1 व्यातरी ( गांव )---१== । आदूर्णी ( अदूनी, गांव )--- २६०, २७२, २७४, २८८, २६१, २६३ । बाबू (पहाइ, क़रवा)--१७३, ४६१, 800, 888, 888, 408, 488, ११६, ६०= । श्राभटसर (गांव)---३७=। भामेर ( आंबेर, क़स्वा, जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी )-- १२४-२४, १२६, १७०, १७४-७४, १८६, २०८, २१३, २२२, २४४, २७४, 1 04#

#### 홓

इहतीयह ( देश )—२७७, ४४४, ४०७, ४१७, ४२१, ४३०, ४३७, ४४०-४२, ४६६, ४७३-७४, ६०४, ६१२। इजिप्ट ( देश )—७२३। इटली ( देश )—५०७, ४३=। इन्दरपुरा ( गांव )—७४६। इन्दरपुरा ( नगर, राज्य )—५००। इलाहाबाद ( नगर )—१====६, २१४,

## ģ

ईंडर ( नगर, राज्य )—१७, १६⊏! ईंडवा ( गांव )—१४१ । ईंराव ( देश )—१४४, २१३, २४४ ।

#### उ

उच्च ( प्राचीन नगर )—१२६, १४१.। उद्दीसा ( प्रान्त )—२१४.।

उत्तराखंड ( उत्तर प्रदेश )—७७। चदयपुर (नगर, राज्य)---३, २०, २०१, २१२-१३, २५०, २५६, २७२, २६३, ३१४-१६, ३३६, ३४२-५३, ब्द१, ब्रद्भ, ३७०, ३७३, ३७६-स्तर, ४०३, ४०६, ४२७, ४३८, ४६४, ४७१, २१२, १७४-७२, ४६७, ४६६, ६०६-७, ६१३, ६२०, ६२२, ६३२, ६३६, ७४३, ७४७। उदैगद ( गांव )---२३७। उदैरामसर ( गांव )---२६।

कंबाएहा (गांव)--७४४। कदासर (क्रस्या)----६३, ३००-१, ३०४।

Ų

एकविंगजी (शिव मन्दिर)—६३२। पुजराटी ( नगर )---२३४। पुष्ठिनवरा ( नगर )—४६२, ४३७। पुरियो ( प्रदेश )-- ४११। एकोरा ( प्राचीन स्थान )--- ७७ । य्वारा ( गांव )-- १४२, १६४ । पृथिया ( महाद्वीप )—३५६।

भोट्ट ( नगर )--- ६। भोडाएी (गांव)---३३३। थोव्यिया ( नगर )—१११ । धोरछा ( नगर, राज्य )--१=७, २१६, ₹9=! द्योसमानाबाद् ( नगर् )---२३६, २३७ । म्रो

भौंघ ( नगर, राज्य )--२१५। भौरंगाबाद ( नगर )---२४९, २४८-४६, २४४-४४, २६०, २७४, २७४, २८८, २२१, ४१४।

क

ककु ( ठिकाना )---३३=, ४४७, ७३५। 1034 कडीली (गांव)-- १६८ । कडवासर ( गांव )- ३ ६ = । करावाई (गांव)--४२६, ४२८। कणवारी (कनवारी, गांव)-- ३३६, ४४७, ४१४, ६६४-६६। कतार ( गांव )—४४६। कनुता (गांव)--१=०। कन्टारा ( प्रदेश )----४३२ । कन्दहार (कन्धार, नगर)-1२६, १=१, २०३, २१३, ४२८ । कन्नानी (कनाली, गांव)- ४१३। कशील ( नगर )--- ३६, ७६-८०, १४०, 5321 कपूरथला (नगर, राज्य)-४११, ११८-38, 808 1 कम्पत ( नगर )---२१४, २२३। कराची (नगर)---२२, २४, १३४। करेकड़ा ( गांव )- ४२४। करीली ( नगर, राज्य )—३४० । क्कंपुर (श्रीकर्एपुर, नगर)--२४-६, २६, ३१, ३३, ४⊏६ ।

क्योपुरा ( गांव )--२४८-४६, ३१६, ४२१, ५१४। कर्णाटक ( प्रदेश )--७६, ३७१। कर्गावाटी ( प्रान्त )-१०७ । कर्वेला ( मुसलमानीं का तीर्थ )- ४११। कलकत्ता ( नगर )---२२-३, २४, २६०-हत. ३७१. ४२८, ४४१, ४६८-६६, २०८, ११६, १७६, १८८, ७६४. ७६⊏ । कालिंग (देश)--७६। कस्याससिंहपुरा (गांव)-६१२। क्लासर ( ठिकाना )-४४७, ७३८। कसूर (परगना )-- १८४, १६४। काटली ( नदी )-- १ । काठियावाद ( प्रदेश ) - ७८ । कारहता ( ठिकाना )---४४७, ७१८-१६। कातर (बड़ी, गांव)-७३६। कानपुर ( नगर )---२४, ४४४, ४७३, 1 238 कान्हसर ( ठिकाना )-४४६, ४४४, ४६६, ७३३। कापरडा ( गांव )-- ३१० । काबुल ( नगर )--- ४, १२६-३०, १४८, १७४-७६, ११७, २०३, २१४, २६४, ६७३, ३६१, ४०१, ४२८-२६, ४७६, ४६०, ७६४। कामठी-( नगर )--७६७-६८ । कामपुरा ( गांव )-- ४५३। काराखारा ( खाराकुवा, गांव )--४५३ । कालाणा ( गांव )--३४४। कार्विजर ( नगर )-- १४६। कालीबंग ( गांव )--६६।

कालू (गांव)---२६ । काशी (नगर)--२४४, ४२३, ४७३, 855, 488, 458, 085 1 कारमीर (नगर, राज्य)-२४, १४४, १७८, २१४, २८०, २८६, ४४०, ६०६, ७६४ । कांगडा ( प्रदेश )-- २१८, २७४। कांची (नगर)--७६-७। कांठलिया (गांव)---११७ । कांनासर ( गांव )-- ४१७ । किरकी (गांव)---२२२। किशनगढ़ ( कृष्णगढ़, नगर, राज्य )-३३८, ३४४, ४०३, ४२३, ४७४, ४४०, ६०६, ७४३। किशनपुरा ( गांव )--- ४४३ । क्रचामण रोड (क्रस्बा)-१७, ३८३, 1 808 कुरु (देश)--१-२। कुरुवेत्र (तीर्थ)---२८४। कुलचंदर (ठिकाना)---४४३। कुंभलगढ़ ( क़िला )-- १७ । क्रंभाणा ( ठिकाना )-- ३३६, ३६६, ४२२, ४३३, ४४६, ६८६-८७ । कुरमही ( ठिकाना )—६१६, ६४०-४१ । कुकािया (गांव)-७६२। कृचोर ( चूरुवाला, गांव )- ६४७ । कृदसू ( ठिकाना )--७१६। कुंजला (ठिकाना)-४४८। केम्ब्रिज ( मगर )---४६२, ५२०। केलां (ठिकाना)---४१६, ४१७, ४३३, केरल (देश)--७६-७।

क्लवा (गांव)--१६४। केसरीसिंहपुरा (कस्वा)---२६, २४६, 4181 केर (गांव )-- ४०४। कैरो ( नगर )--- ४३४। कोटरा ( गांव )-- १७७। कोटा (नगर, राज्य)--२४,३१६,४६४, ४६६-५००, ५५०, ५७४, ५६७-रम, ६०१, ६०६, ६३३ । कोटासर ( गांव )-- ४०३। कोइमदेसर (कोइिमदेसर, क्रस्वा)---६, १०, २६-७, ६०, ७३, ६२, ६४-६, 990, 423, 400 1 कोलायत ( श्रीकोलायत, तीर्थं, मील )--=, १४, १७-=, २४-६, ¥२, **३०**€, ३२०, ३२८, ३६१, ४२३, ४८६, 1083 कोलिया ( गांव )--३८४। कोव्हापुर ( नगर, राज्य )--२१७ । कोसाया ( गांव )-१०७। कोंकस (देश)--२४०। कौलासर (गांव)--६२ । कौशल (देश)---७६-७। कंवलीसर (गाव)-- १८। चिप्रा (नदी )-३४२।

ख

खनखां (गांव )—४, ७ । खनवा (रयाचेत्र )—२७१ । खनवाया (गांव )—३३७ । खन्नवाया (परगना )—१०० । खन्दानिया (कदाहा, गाव )—४१३ । १११

खरवूनी का कोट ( गांव )—६०, ३०३, 308, 333, 803 1 खाद्व (क्रस्वा )---३१६। ख़ानगढ़ (क़िला)--३७७। खारगा ( प्रदेश )--- ५३१ । खारदा (ठिकाना)—६१६, ६२४-२६, ६२म्। खारवारां (ठिकाना)---२६०-६२, २८८, ३४६, ४३३, ४४७, ४४४, ४८०, 1 680 सारी ( गांव )--७३७ । स्तासोली ( गांव )---३६३, ३६७। खियेरां ( ठिकाना )--७४८ । खिलरियां (गांव)---६२६। खीचीवादा ( इलाका )--१००। स्तीनासर (ठिकाना)--७४६। खींवसर ( ठिकाना )---३०३, ३३७, 388, 600 | खुड़ी (ठिकाना)---४४७, ६६४, ६६४। खुरासान (नगर )--४०१ । खुर्जा ( नगर )---१ = २ । खुशात्र (कस्या )---१७७ । खेड़ (इलाका)-1281 खेडली (गांव )-- ३३२। खेतदी (ठिकाना)---३७१-८०, ३१४। देवयर (दर्श) -- १०८, ४७६। र्वेरपुर ( नगर )-३०६। ः देवरवाली ( गांव )---४३३। देनेसगढ़ ( सज्य )---१६७-६८। क़ोस्त ( नगर )--->०१। खोहर ( नगर )—३६ ≈ ।

खंडेळा (ठिकाना)—-१, १०७-८, २१०, ६४१।

ग

ग़ज़नी (नगर)--१२६, ४२८। . गजनेर ( क़स्वा )---=, १४, १७-=,-२६-७, २६, ११, ३८६-८७, ४८८-८६, ४६६, ५०४, ४१६, ४२३, ४६६, 400, 45E, 480, 485, EOFI गजरूपदेसर (ठिकाना)-७४१। गजसुखदेसर ( कस्वा )--७४१-४२। गजसिंहनगर ( क्रस्वा )--२४। गजासिंहपुर (गांव)---२६। गजाह्वयपुर-देखो हस्तिवापुर । गढीिख्यां (गांव)-- ११४। गया ( पीठी, बुद्ध गया, नगर, तीर्थ-)-७८-१, ४२३-२४, ४२७, ४३१, ४३६-४०, ४७२-७३, ४१८, ६२२, 1040 गलवाला (गांव)--४४३। गलादी (प्रदेश)- ४११। गागरीन (क़िला, कोटा राज्य)--१५७। गाघांखी (गांव)--१२७। ग्राज़ीपुर ( नगर )---२४/ गाडरवाडा ( गांव )---२३६ । गाडवाला (गांव)-३२२। गारवदेसर ( क़स्बा )-१०६, १४४, ३२८, ७१०। गांगरडा ( गांच )-१४६। गिरनार ( पर्वत )---२२, ७४। गिरराजसर ( गांव )---४१०, ४१३। गिरीं (गांव)-- १४६।

गोंगोली (गांव)--३८२। गुजरात (प्रदेश)---७७-८, १४४, १६४-६७, १६६, १६७, २०३, ३२७ । गुढा (गांव)--४४, ४१७। गुंजाल ( इलाका )--- ४। गोगामेड्री (गांव)---२६, ६४। गोगुंदा ( ठिकाना ) - ३४२ । शोइवाइ ( प्रदेश )---१७३, ३४३। गोदयाखार (गांव)---४१३'। गोपालपुर ( इलाक़ा )--३०३, ३०६। गोपालपुरा (क्स्बा )-- ४, ६१, २६४, ३१७, ४२१, ४४६, ४७०, ४८०, **४१४, ६७६।** गोपलाखा (गांव)-- हद्य । गोपाङसर ( ठिकाना )---४४२ । गोरखेरी ( गांव )--७६२ । गोरम (पहाड़ )-- १७३। गोलकुरखा ( नगर )---२१४, २६०, २६७-६८, २७०-७१, २८८। गौरीसर (ठिकाना)---७३६। गंग नहर ( नहर )-७, १२, ६७। गंगवाढी ( प्राचीन राज्य )--७७। गंगवाणा (गांव)--३१६। -गंदूर ( नगर )-७६८ । गंगा ( नदी)---२२३, ४७३, ६०८। गंगानगर ( नगर )---७, १७, २४, २६, २६, ३१, ३२, ३३, ३४, ३४, ६७, **४६७, ४**⊏६। -गंगापुरा ( गांव )—६ । गंगारहा ( गांव )--३३८ । गंगागहर ( नगर )---२६-७, २६.।

खालियर ( नगर, राज्य )—१६६, २१६; २१४, २४२, १६७-६८, ६०६, ६१३, ७११।

#### घ

षयार (घाघरा, सदी)—६, १२-३,-१४,
६६, ४०१, ४६८।
घइसीसर ( झस्वा )—१०६, ११४,
१२४, १६४, ४२१, ४३४, ७३७।
घिद्याला (ठिकाना)—४१०-११, ४१३,
४४७, ६२८, ७०४।
घारोई (धारी, गांव)—४४६।
घूसरेड (पहाइ)—१४६।
घूंसादे (गांव)—६२६।
घोर्सुडी (गांव)—६२६।
घोर्सुडी (गांव)—६४।
घोर्सुडी (गांव)—६४।
घोर्सुडी (गांव)—६४।

#### 4

चतरसंघी (पहाड़ )—२६१ ।
चनव (नदा )—२ ।
चनव (नदा )—२ ।
चरखारी (राज्य )—६०६ ।
चरखा (ठिकाना)—४१६, ४२१, ७२० ।
चरख् (गांव )—६१ ।
चाक (गांव )—२६ ।
चाख् (गांव )—२६ ।
चाख् (गांव )—१३४ ।
चाखावाद (ठिकाना )—१०३, ४०१,
५१३, ९२४, ९१० ।
चाटस् (परगना )—६३४ ।
चायळवाडा (गांव )—११४, १२० ।

चारी (गांव)---४१४। चालुज ( किला )--२७७। चाहड्वास ( चाडवास, गांव )---२६, ६०, ३३७, ३३७, ४२०, ४२२, ४३३, ४४७, ४८०, ६८८-८१। चांडासर ( गांव )-- ६२। चांदा ( ठिकाना )- २४४। चान्द्र ( गगर )--७६ = । घांपानेर ( नगर )-१६ । चितरास ( प्रदेश )-४६८। चितरंग ( प्रदेश )--- ११। वित्तोढ़ (किला)--४४, =१-२, १७, 398, 950 1 चीखली ( गांव )---३७० । चीन ( देश )--- ४०६-६, ४३=, ४४४, श्यान, इन्छ । चीलो ( रेल्वे स्टेशन )-- १७ । चूहेहर ( चूहेर, गांव )---२०७, २६१। चूरू (तगर)--११, १७, २४-३१, ३३-४, ६२, २०६, २४६, ३०८, ३१२, ३१७-१८, ३२४, ३३७, १३४१, ३१६, ३६७, ३७८, ३८६, ३६२-इल, ४०२, ४१७-१८, ४४२-४३, ४६६, ४६६, १०४, ४८६, ६१० । चैतवाड़ी (गांव )---३=२-=३। चोपासणी ( गांव )---३७६-८०। चोल (देश)---७६-७। चीमु ( क्रस्या )-- ४०४। चौरासण् ( गांव )---३३८। चौसा (गांव)--१४०। र्चगोर्ड (ठिकाना)---२६४, ३२०, ७२१। चंद्रवाली ( गांव )--- १४३ ।

चंदीसी ( नगर )--२४।

#### ন্ত

छुत्रगह (गांच )—६२२। छुनरी (ठिकासा )—७४१। छुनी (गांच )—६४०, ४२१। छुन्पर (स्रीला )—द्र। छुन्पर (छुन्पर द्रोणसुर, कस्वा )—१४, २६-७, २६, ३३, ४६-६१, ७०-१, द्र, ३०१-२, १११, ११७, १२२, १३७, ३२६, ३६६, ४७७, ४८६,

#### ज

जबरासर ( ठिकाना )--- ४५०, ७३६। जबलपुर ( नगर )--७६ = । जमरूद ( नगर )--- २६६ । जम्मू (नगर)--१२६। जमालपुर ( नगर )---४४= 1 जयपुर ( नगर, राज्य )--४-४, १०, १६, २१, २४, ६१, ६७, १६२, १६७, २०३. २७६, २८४, ३१४, ३१६ १७, ३१६-२१, ३२६-२७, ३३०-३१, ३३६-४३, ३४६-४३, ३६०, इदरे, इदय-७३, ३७६-८४, ४०४, ४०८, ४१३-१४, ४१६, ४२०, ४२४, ४१४, ४६७, ६०६, ६३३-इ४, ६३६, ७१३, ७१६,, ७६०, 98=1 अयसिंहदेसर ( गांव )--६२६। जरवाळ ( रेववे स्टेशन )-- ६। जलालाबाद ( नगर )--- ४४३।

जसरासर (गांव) - ४१६, ४२६।

जर्मनी (देश)--२७७, ४०७, ४१०, 490, 478-39, 48E-80, 806| जसाया ( ठिकाना )-- २६२, ३६४, ४०२, ४३३, ४४६, ४११, ४६६, ४७६-८०, ४८४, ६८२, ६८४ । जवार ( जवारी, शांत )-- १४२, २४१। जाखांिखया (गांव)-१२८, २६६-४०। जापान (देश)--- ४०६-७, ४३८। नाफ़रनगर ( नगर )---२३४। जासगढ़ ( नगर)--३७६। जामसर ( नगर )-- १४, २६। जारिया (ठिकाना)---४०२, ४४७, ४८०, 9091 जालोड़ा (गांव )-- ३१४। जालोर (नगर)-- १६८, १७२-७३, ३१०, ३२७, ३२६-३०, ३७६-५०,, ३४३-५४ ६३६, ७४६ । जावर ( प्राचीन स्थान )---६७ । जावी ( प्राचीन स्थान )---१७ ।: जांगल (जांगलू, प्रदेश)--१-४, ४०, ₹**३-६, ₹**₽, ७०-३, ₽४-१, ६०-२, ६४, १००, १३३-३४,, ४४७, ७४४, ७६१। जार्जगढ़ ( नगर )---३७१। जालनापुर ( नगर )-- १७८, २२२ ॥ जांबा (गांव)---६३७। जीतपुर (जैतपुर, क्रस्वा )----२६, १३६, १४७, १४०, १४२, ३२४, ३६६, ३७३, ३७४, ३७८, ४४७, ४७२, ४८०, ६८३। जीदबाखी ( नगर )-- ४१२ !

जींद ( नगर, राज्य )--- ४४४, ४४१ । जुदाक़ ( नगर )—२१४ l जूनागढ़ (नगर, राज्य)--१८४, १६८-\$6, Ro3 1 जूनियां (क्रस्वा)---३१२। ज़िकोस्लोवेकिया (देश)--६०६। जेगला (गांव)--१४। जैदसलम (नगर, ईसाइयों का प्रसिद्ध तीर्थ )---२७७। जैतसर (गांव)---२६। जैतासर ( ठिकाना )---१६४। जैतसीसर (ठिकाना) — ४४७, ६८७। नैमलसर ( ठिकाना )--- ३०१, ३०४, ३७४, ७२४। नैसक्तमेर (नगर, राज्य)—४, ११, ४६-२०, ४३, ४७, ७२-३, ८२, ६२, ६४, १०५, ११४-१६, १२०-२१, १४७, १८१, १६६,२०१-२, २२०, २७३, २६३, ३००, ३२८-२६, इ३३, ३४८, ३८६, ३६१, ४०३, ४०६-१०, ४१२, ४१७, ४३७, ४६६, ६३७ । जोगलिया (गांव)-- ४४७, ४८३, ७३६। जोड़ी (गांव)---३३१। लोधपुर ( नगर, राज्य )—३-४, =, १७, २०, २४, ४४, ७०-२, ७४, ७६mo, mt, mt, mt-m, to-1, 308-0, 330-33, 330, 320, १२६-२७, १३२-३, १३८-३६, 189, 188, 184, 184, 184, 189-४२, १६४-६८, १७०, १७२-७३, २०३, २१६, २३६-३६, २४२,

रहरू, २७६, २६४-६६, २६二, ३०३, ३०४, ३०७-१२, ३१४-१६, देशक-१६, देरश, देरद-२६, देरह, ३३१-३२, ३३४, ३३७, ३३६, ३४१-४२, ३४४-४७, ३४०-४१, ३४३, ३४७-६३, ३६४-६६, ३६≖, ३७७, ३७६, ३८१-८८, ३६०, ३६२, ३६४-६४, ४०७-६, ४१३-१४, ४१६, ४२४-२६, ४२=, ४३०, ४३४, ४६४-६७, ४००, ४३६, २२०, ४६३, ४६७. ६०६, ६३०-३१, ६३३,६३७-३६, ६४६,६४७, ७४६, ७६०। जोधासर (ठिकाना)-४६६, ७२८। बोरागढ़ ( चौरागढ़, किला )---२३६। जोरावरपुर ( गांव )-- ७ । जोहान्सवर्ग ( नगर )--- ४०३। जोहियावार ( इलाजा )--६१। जीनपुर ( नगर )-128, 1 555 जंगलकृप ( प्राचीन स्थान )—५३।

#### स

सहस्तर ( नगर )—३७१, ४४६ ।
सहस्र ( जरुमू, गांव )—१२, ७४६ ।
सत्तदिया ( गांव }—४२६ ।
सत्तदिया ( कस्या )—४०४, ६२८ ।
साल्रखा ( कस्या )—४०४, ६२८ ।
साल्रखा ( नगर, राज्य )—८३, १०७ ।
साल्राबाद ( वृजनगर, राज्य )—४२०,
६०६ ।
कांस ( कांसल, गांव )—१०४ ।
सांसी ( नगर )—४४४ ।

भूभागू (क्रस्वा)—२१, १०८, ११३, 1038 मूसी (नगर)---२२३-२४। मेलम (नगर)-884।

Z

टकीं (देश)--- ४३८-३१। टांडा (जिला)--१३६। टिन्टसिन ( नगर )-- ४०७ । टीबी (परगना)--३२६, ३७४, ४०४, ४०६, ४१४, ४४३, ४४४। टेकरा (गांव)--३४४। रोकलां (ठिकाना)-७४१। टोंक (नगर, राज्य)--६०६। टोंस (नदी)---२१४। रंक (देश)--७६। द्रान्सवाल ( प्रदेश )--- ४०२। ट्रावन्कोर ( नगर, राज्य )--- १६८। दिपोली (नगर)-७२३।

ਨ

ठकराणा ( गांव )-४२४। ठट्टा ( तालुका )---१४१, १८१, २०६-७ 2201 ठहावता ( गांव )-४२१-२२, ४२८ ।

डबली (गांव)--३६६। ह्माली (गांव)---२६। डांड्सर ( गांव )---२१२। डीडवाणा ( परगना )--११७, ३२४, ३२७, ३३६, ३८४, ४७८, ४२७। | थिरागा ( ठिकाना )--७२४।

हुंगरगढ़ ( श्रीहुंगरगढ़, क़स्बा )---२४-७, २१, ३१, ३४, ४५६। हुंगरपुर ( नगर, राज्य )-४, १७२, २६७, ३०४, ४८८, ४४०, ६०६। हंगराणा ( गांव )---३४४, ७६१। हुंडलोद (गांव)--४०४, ४२०, ४२६। डेन्मार्क (देश) --- ११७। डोबेरी (गांव)---६६-७। इंडाराजापुरी—देखो राजापुर ।

ढसुका (गांव)--४२३। ढाका ( नगर )-- २१४ । ढोसी ( इसी, गांव )-- ११=, १२३।

तक़्तपुरा ( गांव )---६=७ । ततारसर (गांव)-- ४३२, ४३४ | तलवाड़ा (गांव)--३११, ४४३। तापती (तापी, नदी) -- २७६। तालवा (गांव)--२०। तिंगड़ी (तिरसिंडगी, गांव )- = । तिहाखदेसर ( तेहाखदेसर, क़स्बा )-४४६, ७३६। तुंगमद्रा ( नदी )--७७ । तेजरासर (गांव)--६२७। तेनाली (गांव)-- ७६ म । तोलियासर (गांव)---२१२। तोशाम (गांव)---४४८। तंजोर ( नगर )- ४४४।

द

दिच्य ( देश )--१=३-=६, १६४, १६७, २०२, २७६, २१३-१४, २२३, २२४-२६, २३१, २३३, २३६-३७, २४१-४४, २४६, २४४-४६, २४द-६०, २६६, २७१, २७४-७६, २८८, २६०-47, 788-88 I दहवा (गांव)---४२२। दहीबा (गांव)-- १६। दतायी (रण्केत्र) -- १७७। इतिया ( नगर, राज्य )---१४७, ५४०, 1034 दद्रेवा ( क्रस्वा )---६३-४, ११२-१३, १२०, १६१, ३६४, ४०२, ४०४, ४४६, ७०१-३। दयलीकतां ( देहलीकतां, गांव )-1 848 ( देहलीखुर्द, 1 \$48 दरमंगा ( नगर, राज्य )---४६७ । दमदम ( नगर )-884। दयालपुर (गांव)-४२६। व्रेरा ( गांव )--२१, ११३ । दलपतसर (गांव)--४४२। दलपतसिहपुर (रेव्वे स्टेशन )--२७। दाउदसर (ठिकाना)---७४८ । दाङ्मिपुर ( गांव )-- १७ । दादरी (नगर)--४४६। दायापरली ( नगर )--७६= । दार्जिलिङ (नगर)-४६६। दांता ( नगर, राज्य )--- ५६७ ।

दांता रामगढ़ ( गांव )--३८२। दिन्नी (देहली, नगर )---२४-४. ३८. ४२, ७०, ७४, १०१-२, १००, १२६-३०, १३६-४०, १४२-४३. १४६, १५४-५५, १६०, १८४, १६३, १६४, २०८-६,२११, २१३ २३६-४०, २४३, २४६-४७, २४४, २६४, ९६८-६६, ३०१, ३१४, इर६-२७, इइ४, इ३७, ३७१, ३६६, ४०२, ४०४, ४०७, ४०६, ४१४-१६, ४२६, ४४४, ४४१, ४७३, ४७४, ४८८, ४६८, ४१०, १२०, १३७, १४१-४२, १६१, रेदद्म, ६०८, ६४८, ७१६, ७६०। बुइदार ( नगर )--- ४३३। दुगोली (गांव)-- ४२६। दुलमेरा ( रेल्वे स्टेशन )-- १६-७, २७, ४८, ४६७ । दुलरासर ( ठिकाना )--७४६ । दूचालेड़ा (गांच)---४६४। दूधवा मीठा ( ठिकाना )---७३७। देपालपुर ( नगर )---१२६, १८०। देपालसर (ठिकाना)---३६३, ३६४, ३६७, ७११ । देरावर ( गाव )---१००, १२६, ३०८ । देविगिरि ( राज्य )-- ७ = । देवसी (गांव)---४१४। देवलिया ( राज्य, नगर )--- ४२०, ४६६-देवली (क्रस्या)---४=१, ५००, ६५१। देवीकुंड ( स्थान )---४८ ।

देशाणोक ( गांव )---२६, २६, ४२,७३, ६२, १०२, १०६, ३१२, ३३६, ३४६, ३८७, ३६२, ४२२, ४८२-द्भर्था १८६ १७७, ६०८, ६३०, ६३१, ६३८, ७६४। देसलसर (ठिकाना)--७५०। दौलतगढ़ (गांच)---३०२। दौलतपुर (गांव)--३३३। दौलताबाद ( नगर )-- १६६, २३०-३४, २४१. २४८, २६८, २७१। दंदा (गांव)--४३२। द्रोयपुर ( गांव )-- ४१-६१, ७०-१, ¤दे, १०१-२, १०४-४, १२६, १६८, २१२। ह्रारिका ( नगर, तीथे )---१६०, ४७५, ४८८, १८६।

#### ŭ

धन्र ( क्षील )— ६ ।
धनोप ( क्षस्ता )— ७६ ।
धरनोक ( धरयोक, गांव )— ६१६,
६४०-४६ ।
धरूर ( गांव )— २६६ ।
धर्मातपुर ( क्षितहाबाद, नगर )— २४३,
२७४ ।
धानसी ( गांव )— १६ ।
धामूनी ( गांव )— २३७ ।
धारवाद ( ज़िला )— ७६ ।
धारवाद ( जिला )— ५१२ ।
धांधूसर ( ठिकाना )— ४४०, ७४२ ।
धीरासर ( ठिकाना )— ७४६ ।

घोतपुर ( नगर, राज्य )---२१६, ४००, ४१७, ६०८। घोळीपात ( गांव )---२६। घोळी ( प्राचीन स्थान )---७५।

### न

नरवर ( हुलाक्ना )--१=७, २१६, २२१, ३६५। नरवासी (गांव)---२६। नरसिंहगढ़ ( नगर, राज्य )--- ४६७ । नरसिंहपुर (ज़िला)--२३६ । नरहद् ( गांव )--१००, ११७, ३३८। नवलगढ़ ( गांव )--३४६, ३६३। नवाई (क्रस्वा)--४०४। नसीरपुर ( नगर )-- १८१ । नसीराबाद (नगर)- ४१६-१७, ४३५ । नागड़ (गांव)--१००। नागपुर ( नगर )--४४४, ७६४-६=। नागसाह्वयपुर-देखो इस्तिनापुर । नागागा (गांव)--१२७ | नागोर (नागपुर, श्रहिच्छन्नपुर, नगर) १०१, १०४, ११४, ११७, १२०, 122, 120-28, 122, 181, १४४-४६, १६२, १६४-६८, १८३, १८६, १६१, १६४, १६६, २०३, २२४, २३६-४०, ३०१-३, ३०६-१०, ३१६, ३१८, ३२०, ३२२, ३२७, ३२६, ३३१३२, ३३४, ३३७-३६, ३४१, ३४४-४६, ३४७, इमध-मर, ३६२, ४२६। नारवा ( गांव )--- १० ।

माडोल ( कस्वा )---१७३ । नायद्वारा (तीर्थ)---२६७, ३१३-१४, ४२६, ४४०, ६३२, ७४७ | नाथुसर ( गांव )-- १०, ३६०। मापासर ( गांव )---२६-७, २६. ३=१ । नामा ( नगर, राज्य )---१४०। नाभासर (विकाना)---६१६, ६३३-३६। नर्मदा (नदी)---२१४, ३७०। नारनोत ( नारनोत, नगर )-- ११७-१ .. १२२-२६, १३६, १४३, ३२७। नाज (गाव)--४३-५०। नावां ( क्रस्वा )--३ = ४ । मासिक ( नगर )--१=७, २६७। नाहरसरा ( ठिकाना )-- ४४७, ७४०। नांद्डा (गांव) - ७४=। निजामाबाद ( नगर )--७६ = । मीबी (गांव)--३६६। नीमां ( गांव )-- ३३६, ४०२, ४३३, ४४६, ४४८, ६६८, ७००। नींशज (कस्या )---३२६, ३८३। न्रपुर (परगना)-- १ = ६ । नेतासर (गांव)--३१४, ४२१। नेपाल (देश)---=, ४२। नैयासर ( ठिकाना )-७३८। मोला ( ठिकाना )---७०० । नोगल (ज़िला)-- ४१२। मोलामंडी (कस्वा )-२४, २६, २८६। नीडिया (गांव )-- ४२१। मीरगदेसर ( गांव )-- १०, ७५६। नौराहरा ( नगर )-- १८० । नौसरिया ( ठिकाना )--७३०। 773

नौहर (ज़िला)—११-२, १७, २४-७, २६, ३१, ३३-४, ६४, २४६-३०० ३०२, ३१६, ३३४, ३४७, ४८, ३६४, ३६७, ४८४, ७६०। नंदगिरि (नगर)—२४७।

#### प

पचपदरा ( परगना )--- = ०, ४२७। पचमड़ी (स्थान)--४६६। पटना ( नगर )---२१४। पट्टन ( नगर )-- १६६, १७३। पद्टा ( नगर )---२४४ । परियाला ( नगर, राज्य )---६, ३७४, ३१४, ४०३, ४४१, ४६७, ६०६, Eog ! पढ़िहारा ( ठिकाना )--- २६, 1300 पथारी ( राज्य )-- ७= । पदमपुर (तहसील)--७, २६, २६, ₹ ₹ E पदमपुरा ( गाव )---२४६, ११४। पनवाड़ी (गांव)---२४६। पन्हाला ( प्राचीन क्रिला )--- २४६-४८। पत्नीवाली ( जगरानी, चगरानी, गांव )---8431 परसगद (विभाग)-७= । परावा (ठिकाना )- ३३६, ७३ ॥। परेवदा (ठिकाना )---६२६, ०३७। परेंडा ( गाव )---२३३-३४, २४१। पर्ली ( परली, नगर )---२१७, ७६८। पर्वतसर ( क्रत्या )---३८२, ३८४। पर्शिया ( देश )---३=६।

पलसाणा (गांव)--३ =२। पताना (पतारण, गांव)--१४-६, २६ 28, 23, 880, 0451 पलू (गांव )-३०८। पाटण ( श्रमहिलवाड़ा पाटण )--- ११८. 383 1 पासलीसर (ठिकाना )--७३४। पानगद ( रण्लेत्र )-१७ । पारखा ( गांव )--३७०। पारवा ( गांव )--- ४४, १६४, ३३६। पालनपुर ( नगर, राज्य)--- १६७, ६०६। पाली (नगर)---२४, ८०। पालीताया. ( नगर, राज्य )--- १६७ । पांचाल (देश)---३। पांचू ( गांव )--३०, १८। पांडवगढ़ ( प्राचीन क़िला )---२४७। पांहुसर ( ठिकाना )---७४१। पांड्य ( प्रदेश )-- ७ ६ । पिटांग (क्रिका)--१०=। पिथरासर (ठिकाना)--७४६। पिपलाया ( शांव )-- १७२। पिपलूंद (पहाद )-१७२। पिरथीसर ( गांव )-- ४८० । पिलाप (गांव)--- १। पीचीली (बाड़ी)- ४०७। पीपाइ ( गांव )--३३१, ३८२। पीपासर (गांव )-- १६। पीरकमरिया ( नीरकमरया, गांव ) ४५३। पीरसुलतान ( गांव )---६६-७। रीलीयागान (गांव)---२६।

·पीसांगया ( कस्बा )—३३१ । पुनरासर ( गांव )-- ३०१। प्राल (ठिकाना)--७३-४, ६२, ६४. 300, 304, 333, 333, 330, १५०, २४०-४१, ३४=-४६, ४१६-१८, ४३४, ४८०, ६६४-६७, ७६४। पूनलसर (ठिकाना)--७४३। पूना ( नगर )- ४१०। पुनियांग ( प्रगना )-- ३३७, ३४२, 380 ( पुष्कर ( तीर्थ )—=, -१२, २१=, ३१=, ३३४, ३४०, ४२६, ४८६। पृथ्वीराजपुर ( रेल्वे स्टेशन ) - २७ । पृथ्वीसर ( ठिकाना )--- ४८४, ७३३। पोकिंग ( नगर )--- ४०७। पेठन ( प्राचीन नगर )-७४। पेरिस ( नगर )--- ५३८, ४४०। पेशावर ( नगर )--२७१-७२, ३६०, 85= 1 484 1 पोकरण ( पोहकरण, क्रस्वा )- १४१, ३२६, ३३२, ३४६, ३७६-८० । पोर्टिंगफू ( नगर )--- ५०८। पंचेरी ( गांव )--३४१। पंजाब ( प्रान्त )---२, ४, ६, ७, १२, १४-७, २२-४, ६७, ६६, ७३, १००, ११०, १२६, १६३, १६४-६६, ४६६, १७४, १७७, १६०, ३७१, ३७३, ४२७-२८, ४१४, \*\*\*, \* 48, 048'!

प्रतापगढ़ (नगर, राज्य)—४६६-४००, ४६७,६०६। प्रयाग (नगर, तीर्थ-)—४२३, ४७३,. ६२६।

#### फ

फ़तहगद ( नगर )---३७४-७३। फ़तहपुर ( क़स्वा )---२१। फ़तहपुर ( नगर )---१०३, १०≈, ११३,-१२०, १४३, १४४, १६६, १८८, ३३१, ३३८, ३७१ । फतेहाबाद (फतहबाद, फतिहाबाद, फतिया-वाद, क़स्वा )---१४८, ३२०, ३४१, ३७४, ४०२। फलोदी (कस्वा) - = ६, १४१, १६४, २००, २२०, ३०६, ३४०, ३०१, इत्तर्, इत्त्रः, ४७०, ६३७, ७६३। फाज़िलका ( नगर )-- ४४≈ । फ्रीरोज्ञपुर ( नगर )—४, ७, ६७, ४३७, ४४४, ४६४। फुलेरा ( रेववे स्टेशन )-- १७। फूत्रहा ( गांव )---३७६, ४१३-१४। फेफाना (गांव)---३०। फोगां ( कस्वा )--७२०। फोंदा (किला)--२५७। फ्रान्स (देश)--३८३, ४०७, ५३०, **५३४-३**५, ५३८, ५४०, ५४६, ₹**50** }

व

मगलेड ( ठिकाना )-- १२४, ७२६-३० । ं बाटलीद ( प्रगना )-- १६= ।

बगा (गांव)-१२६। वठोठ ( गांव )-- ४२३। बद्धवा (सह, गांव)-१४८। विडा-देखो भटिडा । बहलू (गांव )-- ३८१। बड़ावर (ठिकाना )-- ७३३ | बड़ी सादड़ी ( ठिकाना )--- २१ ७ । बड़ोदा ( नगर, राज्य )--१६७, ४६६, १७१. १७३, १७४, ६०६। वड़ोपल ( गांव )---६=। बदायूं ( नगर )---७=- ह । वनवारी (ज़िला)--->४=। बनारस ( नगर )---४६२, ४६६, ५६७, 1334 बनिया (गांव)---७६२। बनीसर (बर्णेसर, क्रस्वा)—३६२, ६१६, ६३०, ६३३-३४, ६३६। बन्दन (गढ़)---२४७-। वयाना (नगर)---२२, १२६, २८४। बरडवा ( गांव )-- ४२६। वरार ( प्रान्त )----४४४, ७६६ । बरेली ( नगर )---४४१। बर्मा (प्रदेश)---२२। बलारा ( बुला, गांव )--३७४ ! यल्चिस्तान ( प्रदेश )- १७७। बल्गेरिया (देश)-- ४३८-३६। वहर ( गांव )--४, ३४६, ३७६, ४१३। यसी (गांव)-१७६, ३१८। वहल (गांत्र)--४०५। ं वागोर ( क़ह्या )—४०३, ४६४ । बावपुर (गांव)--३६१।

बाहूल ( नगर )---४४८। बादी (परगना)--२१७। बान्धनवाड़ा (क्रस्बा )--३१६। बान्धोगढ़ ( प्राचीन क्रिजा )--१८२ । बापरी ( रग्क्षेत्र )—३८६। बारकपुर ( नगर )- ४४१। बारथल (परगन्स)-१६८। बारवर्ज (इलाका)- १६१। बाराशिवनी ( नगर )-- ७६८। बारू ( गांव )---३४४, ४०३-४ । बालाबाट ( नगर )---२३६ । बातेरी (ठिकाना)--७४०। बावजवास (गांव)---२४६, ४१४। बासीहर (गांव)--४४३। बांसग्री (गांव)--४१४। बांसवादा ( राज्य, नरार )---४, १७२। बिर-एल-नस ( नगर )--- ४३२ । बिरकाली ( डिकासा )—४४६, ४४८, 844, 036 1 विराई (गांव)-9२७। बिलनियासर (ठिकाना)-- ६१६, ६४०। विकोचपुर (नगर)--२१३। बिसरासर (ठिकाना)-७१६। बिसाऊ (ठिकाना)---३१३, ३१४, ४०४, 1 658 बिसाजबन्द (गांव)--४४३। बिहार ( प्रान्त )-- ७८, १२६, १३६, २१४, २२३, ४४०। बीकमकोर ( ठिकाना )---११८, ७१६। बीकमपुर (इलाजा)---६३, ३२७-२६, ३५५।

बीकानेर (नगर, राज्य)---१-=, १०-११, १३-४, १७-२०, २३-४, २६-३१, ३३, ३४, ३८-६, ४१-२, ४४, ४८-४४, ४६, ४५, ७४, ७६-५०, ५३, द्यह-७, १२, १४-७, १६, १०१-४, १०६-६, १११-१६, ११८, १२०, १२२-२=, १३०, १३१, १३३-३४, १३७-३६, १४२-४४, १४६-४७, १८६-४२, १४६, १४६, १६२-६४, 307-03, 308-20, 324-25, १६१, १६३-६४, १६६-६८, २०१-=, २१०-१२, २२०, २२६, २३६-४१, २१३-४४, २४६-२०, २५३-४४, २४८ ४६, २६१-६४, २७७-७म, २म०, २म१, २मम-६७, २१६-३००, ३०२-१२,३१४-१७, ३१६-२०, ३२२-३०, ३३२-३४, ३३७-४३, ३४७-४१, ३४४, ३४६-६२, ३६४-६७, ३६६, ३७२-७६, ३८१-८३, ३८४-८७, ३६०-६७, इहर-४१०, ४१३-१७, ४१६, ४२१-२७, ४२६-३६, ४४१-४३, ४४४-४३, ४४४-४७, ४४६, ४६२-६६, ४७१-७२, ४७४, ४७७-७=, 821-27, 828-87, 888-401, 208-E, 20x-91, 298-96, ४२२-२४, ४२६-२८, ४३१-३७, 481-80, 485-42, 448, 446-६४, ४६६, ४७०-७२, ४७४-७६, १८०-म३, १८१-८६, १८८-६१, १६४, १६८-६००, ६०१, ६०३-१, ६०७-१३, ६१४-१७, ६२१-३१,

६३३, ६३४-३६, ६३८-४३, ६४८-११, ६४७, ६४६, ६६३, ६६६-६७, **६६६-७२, ६७७-७१, ६६०-८२,** इद्र७, ६६०-१, ६६३, ६६७, 1000-333 धीगोर (गांव)-६६६। बीजापुर ( नगर, राज्य )---२३२-३३, २३८, २४४, २४६-४८, २६०, २६६-७०, ३७० । बीजोक्यां (ठिकाना)-- ३। बीठकोक ( ठिकाना )--- ४३३, ७४३, 983 I धीकासर (गांव)---२६। बीहू ( गांव )--- ८० । बीदर ( ज़िला )---२३७। धीदासर ( ठिकाना )---१६, २४-७, ३७, १२४, १६४, २६४, ३३६, ३४४, ३६=, ३=१, ३६३, ३६६, ४१७-२०, ४३३, ४४६, ४७१, ४८०, ध्रार-प्ररे, ११४, ६१७, ६२८, 885-291 षीदाहद (बीदाबाटी, प्रदेश )-६१। धीनादेसर (ठिकाना)-७४२। धीर-एल-घटद ( नगर )--- १३३। षीरोर (गांव )-- ६२६। धीलाड़ा (गांव )-३३२। बुख़ारा (नगर)---२१४। धुरहानपुर (नगर)---१७६, १८१, १६२, १६४-६६, २१३-१४, २२४-२४, २२७, २३३, २३४, २६१। मुन्देलखंड ( प्रदेश )---४१० । पुराव ( नगर )--- ४११।

र्बुडी ( नगर, राज्य )---१८७, २९४, 380, 808, 884, 400, 408, ४६७, ६०६, ६३३, ६३5-३६ । बृहेड ( गांव )--४०४। बृन्दावन ( तीर्थं )-- ४२३ । बेतुल ( प्रदेश )---७=। बेनीवाल (परगना)---४०६। बेरावास ( गांव )---६ = ७ । बेलासर (गांव)--३६६। वेविजयम (देश )--- १३०-३१, ४३--381 वैरवालाकलां ( गांव )---४५३ । वोस्निया ( प्रान्त )- ५२६। बोहेबा (ठिक ना)-- ६२८। बोहोट्ख (नगर)--- ४१२। बौहरी (गाव)---२२७। वंगलोर ( नगर )---७६ = । वंगाल (प्रान्त )—१४१, १७१, २१४, २२३, २४२, २७४, ४४४। बंबई ( नगर )---२२, २४, ७८, २४७, वैद्यर्थ-६०, ४०६, ४४१, ४७६, ६०८, ७६८। बेज़िल ( प्रदेश )--- ४३८। ब्लामफान्टेन ( नगर )--- १०३।

#### भ

भक्कर ( नगर )-- १४० । भटनेर ( नगर, क्रिला )-- ६४-२, ७३-४, १००, ११४, १२६-३१, १४७-४८, १४४-१४, १८४-८४, १६४-६४, १६८, २०६, २११, २२२, २६३, २६६, ३१०-११, ६२६,

३४७, ३६६, ३७४-७४, ३७८, ३६२, ४०१, ४०४, ४१४, ६३३। भटिंडा (विठंडा, बठिंडा, नगर)-१६-७, ६४, १००, १२६, १४८, ३७४, ५२३। भद्देच'( इलाक़ा )---४०५। भड़ोच ( नगर )-१६८। भदहरा ( गांव )-- १६७ । भदावर ( गांव )---२१=, ६२=। भद्रकाली (गांच)--६६। भरतपुर (नगर, राज्य )-- २२, २८४, 340-49, 828 l भरेहा (नगर)-१२६। भवाद ( गांव )---३८४, ६२८। भाखर ( भाकरा )-- १२६, ६०३। भांबासर ( क़स्वा )- ४३। भाइंग ( गांव )-१७-१। भादरेस ( गांव )-- ७६१। भावता (ठिकाना)--- ४६, ७३४। भादासर ( गांव )- ४१६। भाद्रा ( भादरा, तहसील )-७, ११-१३, १७, २४-६, २१, ३१, ३३-४, ३०६, ३०४, ३०८, ३१२-१३, ३१७, ३३०, ३४३-४४, ३६२, इ६४, ४०३, ४१८, ४२०-२१, ४३३, ४४६, ४६६, ४६६, ४८४-**=**₹ 1 भाद्राज्या (गांव)-१६४। भानीपुर (गांव )-- ४१६। भारत ( भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, देश)--३. ४, २३, ३८, ४४, ६४, ७७,

७४, २२३, २२७, २८६, ३८६-80. 38E, 800. 898. 878, ४४४-४४, ४४०, ४४३-४४, ४५६, ४७३, ४७६, ४६८-६६, ४०४, ४०७, ४१०, ४१२, ४१४-१७, १२०, ४२४, ४२८, ४३, **436, 480-83, 488-84, 488-**५०, ४४४-५७, ४६०-६३, ४६६-७२, ४७६, ४७६, ४८८, ४८८, ४६६-६७, ६०१, ६०३, ६०४-७ ६११, ६२४, ६२६, ७६८। भालेरी ( गांव )--३४८। भावलपुर ( नगर, राज्य)-- ४, ६.७, १६, २२, ६६, ३७६, ४१६, ४१४, 830-33, 834-20, 880 | भिरह ( इलाक़ा )--१७७। भिवानी (नगर) - २४। भिभर (इलाक़ा)--१८०। भीखिखया (गांव)--३८२। भीखमपुर (गांव)--२४१, ३२८। भीनमाल ( नगर )---७५१। भीनासर (गांव)---२६, १४४ । भीमसर ( गांव )-- १४३। भीमसरिया (ठिकाना )-- ७४३। सुज ( नगर )--४७४। भूकरका (क्रस्बा)—२६, ३७, १६४, २३६, २६६, ३०४, ३१२, ३२४, ३६६, ३८८, ३६१-६२, ४४६, ४७०, ४७२, ४८०-८२, ५१४, **४२४, ६१७, ६४४, ६४६ ।** भूरांपुरा ( गांव )—४**१३** । १३०, १४६, १४३, १६१,- १७४- | मेलू (गांव )--१२४, १३४।

भैरणमत्ति ( प्राचीन स्थान )- ३। भैराजकां ( गांव )--३७५। भोजोलाई (गांव)-४२१-२२, ४३१। भोपाल ( नगर, राज्य )- ७८ । मोमट ( प्रदेश )-- १७२। मभेरी (प्रदेश )-१२६।

#### Ħ

मक ( नगर )-- ७ = 1 मकराना ( कस्बा )- ४८। मका ( नगर )--१५३, १६४, ४५१। मगरानी ( गलरावती. गांच )- ४५३। मगरासर-देखो मंघरासर । मछली (गांव)-१५४। सढ़ ( गांव )-- ६, १४, ३६१। सथुरा (तीर्य)--१६०-६१, १६१, २१३, ४२३, ४७३ । मद्र (देश)--१-२। मद्रास ( नगर )-३७१, ७६४, ७६८। मध्यप्रान्त ( प्रान्त )---७=, ७६६-६७। मध्य भारत ( प्रान्त )- ४६४, ६०६। मरदान ( नगर )-- ११४। मक्कापुर ( नगर )---२३३ । मल्कीसर ( गांव )- ६ । मलरखार (,गांव )-४५३। मलसीसर (ठिकाना )-> १६, ३४३, ३०२, ६०६-६०। मलोट ( प्राचीन क्रिला )-४३२। मसानी (गांव)--४१३। मसीतावाली (सीतावली, गाँव)-४३। 120, 122, 122, 120, 122,

२३६, २६२-६३, ३०६-१२, ३२३, ३२८, ३४६ ४७, ४८६, ४१४-१६, ४२०, ४३३, ४४४-१६, ४७०, ४७४, 898-41, 843-48, 414, 494, ११६, ६१७, ६२८, ६४१, ६४४-8=1 महाराष्ट्र ( प्रदेश )-- ७६। महेरी (ठिकाना)-७२१। महेवा-देखो मालाणी। साचेड़ी (गांव)--३४२। मादिया (गांव)--४२४। माण्करासर ( कानकरासर, गाँव )---४४७, ६६०। मानकरीवी ( नानकपृष्टी, गांव )- ४५३। मानपुर (परगना)---७=। मानसरोवर ( मील )-- १३३। मानसेरा ( प्राचीन स्थान )--७१ । मान्यखेट ( मालखेड, प्राचीन स्थान )-99-21 ं मानिकपुर ( नगर )---२२३। मारवाद ( राज्य )-- २३, ७०-१, ७७, ८७-८, १२६, १२६, १४१-४२, १७२, ३०१, ३३१, ३३८, ३८३, ३८७, ४१२, ४२१, ४२६। ः मारोठ ( प्राचीन क्रिला )—१२६, १६४, १६६, २२६, ३७६, ३८२, ३८४, ४१३, ७१६। मार्ने (नगर)-४३८। मालपुरा (क्रस्वा )—१५०। महाजन ( शाहोर, ठिकाना )--२६, २७, | मालवा ( मालव, प्रदेश )--२४-४, ७६-स, मी, १६७, २१६, २३६-७।

```
मालागी ( महेवा, इलाक्ना )—६६, ८०,
    53 I
भालासर ( ठिकाना )—१२४, ७४७ ।
सावड़ा (गांव)--३४१।
माही (नदी)--७६।
माह (प्राचीन क्रिला)--२६४।
माहेला ( ठिकाना )-७३४ ।
मांगलोर ( गांव )-- १२६।
मांडल ( क्रस्वा )--३।
मांडाल ( गांव )---३२८।
मांडु ( प्राचीन क़िला )-- ६७, २१३-
     381
 मांडे ( इलाक़ा )---४२४।
 मिनचिनाबाद ( इलाक़ा )---६।
 मिजर्टिन (प्रदेश )--- ४१३।
 मिर्ज़ापुर (नगर)- ४२४।
 मिर्जावाली (गांव) ४५३।
 मिश्र (देश) --- ५३१, ५३३-३५, ५४४-
     108
 मीगणा (गांव )--- ४१४।
 मीठडी (गांव )-- ३८२।
 भीरगढ़ ( प्राचीन क्रिला )-- ३७६ ।
 मुक्तसर (नगर)-- ४३२।
 मुस्मण्यवाह्य ( गांव )--१००, १२६।
 मुलतान (प्रदेश )---२४, ६३, १२६,
     १७१, १६६, २२४, २२७, २४१,
     २६७, ४३६ ।
 मुंखा ( गांव )—६६-७ ।
 सुंदखेड ( नगर )--७६८।
 स्ंजासर ( गांव )---६३७ ।
 मेघाणा ( ठिकाना )-- ४४६,
      1350
```

```
मेदता ( क्रस्वा )---१७, ८३, १०४,
    १०७, १११, १२८, १४२-४३,
    188-49, 166, 309, 308-90,
    ३१४, ३३२, ३३७-३८, ३४१,
    ३८२, ३८४, ६३०।
मेरठ ( नगर )--४०४, ४४४।
मेवाद ( राज्य )---३, ४४, ४८, ४८, ८१-२,
    ≈४, ६६-७, ११०, १२६, १६४,
    १७२-७३, १७६, १८८,
    २६०, ३०२, ३४३, ३६१, ४०३,
    ४१२, ४६४-६४, ६२८, ७६४।
मेवात ( प्रान्त )---१२१, १४२, १६४।
मेसोपोटामिया ( नगर )--- ४३६, ७२३।
मेहसर ( गांव )---४२१।
मेदसर ( गांव ) - ४ = ० ।
मैयासर ( ठिकाना, पहली शाखा )---
    ४४६, ७३४।
मैग्यसर ( ठिकाना, दूसरी शाखा )---
    1 3 50
मैनासर ( मैयासर, गांव )---३७७, ३६२।
मैसूर (नगर, राज्य )---४१४, ४६८,
    ६०६-७।
मोदी (गांव)---३३०।
मोरखाया ( मोरखियाया, गांव )--४६-
    451
मॉरगोमरी ( साहिवाल, ज़िला )-
    221
मोमासर ( क़स्बा )---२६-७, ४८६ ।
मोहारवाला ( गांव )-४२३।
मोहिलवाटी ( प्रदेश )--७०-१ ।
मोही (गांव)---३०२।
```

मौजगढ़ ( किला )--३४७, ३७४, ३७६, 8131 मौजाबाद ( क्रस्वा )- १२४। मंगली ( नगर )-- ४४= । संगलूणा (गाव)-३०४। मंघरासर ( मगरामर, ठिकाना )— ; स्यूज्युर (कस्त्रा )—२६७। 1 3 0 W संडावा (गांव)--४२०। मंडोली (गांव)--३३७। मंडोवर (प्राचीन स्थान )—=०-२, ६२, २३६. ७४४। संदसीर ( नगर )-- ३१३।

#### य

यमुना ( नदी )---६, ४७३। थुंगचिग ( नगर )--- ४०६। यूरतैयह ( प्रदेश )---१०३। यूनान (देश) - रूद्य, १३८। यूरोप ( द्वीप )---२७७, ३८६, ४५७, ४२२, ४२६, ४४१, ४४६, ४४१, ४४६, ४६७-६**=, ६०६, ६१३-१४।** येषुर (प्राचीन स्थान)--७६।

#### ₹

रग्रधीसर ( गांव )-- ४१६। रणसीसर (ठिकाना)--७३४। रतनगद (रस्नगद, क्रस्या)-11, 13, ser, २४-६, ३१, ३३, ३२, ६२, ३६२-६३, ३६६-६७, ४२२, ४२३. **২২০, ሂደະ-ଅ**६, ६३६ l 113

रतननगर ( नगर )---२६, ३०, ३३। रतलाम, ( नगर, राज्य )-- २६३। े रत्ताखारा ( गाव )— ४५३। रत्तालेडा ( गांव )---२४६, ४१४। े रतिया ( गांव )- १४= । ४, २६, ३६, ३३, ३४, ६३, ३४०-४१, ४४६, ४०४, ४८६ । ं राजगढ ( गांव )—४०६। राजगढ (गांव)---२६५। े राजपुर ( गांव )—१६४, ३६७। , राजापुर ( ढंढा राजापुरी, बन्दरगाह )---२४६। राजपुरा ( ठिकाना )---२ ६४, ३४४, ३१८, ४३३, ४४३, ६८१-८७ । , राजपूताना ( प्रान्त )---१, ४, २२-३, ३८, ४०, ७८-८०, ६६, १४८, १६२, २६१, २००-७१, ४१६, ४२७, ४४२-४३, ४४६, ४४२, ४६१, ४७३, ४००, ४०४, ४१४, १२१-२६, ४०=, १६२, १६७. १७१, ६०४, ६०६, ६१२-५३, ६१४, ६२१, ६३०। राजलदेसर ( कस्या )--२४-७, २६, ३३, 908, ୬=६ 1 राजलवादा (गांव)--- ४६२। राजासर ( डिव्हाना )-103, १०४, १२४, ४२४, ७३१, ७३६ [ राजोरी (गाव)--१६। राजोलाई (राजोबार्ट, गाव)-12-14।

रागासर (ठिकाना )- ४४७, ४८६, 1233 रागेर (ठिकाना)-७४४। रामगढ़ (गांव)---३६६-६७, ४०२, ४३४-341 रामपुरा ( गांव )---१८७, २४० । रामपुरा-( ठिकाना )-४, ७४० । रामसर ( गांव )-- ४४३। रामसिहपुर (नगर)--२७। रामनगर ( गांव )-- ६७, ४४३। रामेश्वर ( तीर्थ )—७७, ५६८, ७६८ । रायपुर ( नगर )-- ७६ = । रायमलवाली ( गांव )---२४१, २६०-रायसर ( ठिकाना )—४४७, ४२४, ७३६ । रायसिंहनगर ( रेक्वे स्टेशन )-७, १४, १७, २४-६, २६, ३२-४, ४८६। रायसिंहपुरा ( गांव )---३०४। रावतसर (ठिकाना)---२६, ३७, ३४४, ३४८, ३४४, ३६६, ३७४, ३६४, ४३३, ४४७, ४८०-८१, ४८४-८१, ४६०, ४४६, ६१७, ६४१। रावतसर कुजला (ठिकाना)--७४१ । रावलापेंडी (नगर)-१७४। रावणमेरी ( गांव )-- ७६२। रासत्ताणा ( ठिकाना )---३४४, ७२६ । रायसलाएा ( गांव )-- १८। रासीसर ( रायसीसर, गांव )-- ५३, ४८, 09-21, राखीर ( गांव )---२६१।

रिग्री (क्रस्वा)---१२, २६-७, २६, ३१, ३३, ६३, ३१७, ३२०, ३२७, ३३०-३१, ३३४, ३३७, ३४१, ३४३, ३४६, ३६३, ४२१। रिडी (ठिकाना)-- ४२४, ६१४, ६१६, ६२८-२६। रीगम ( नगर )-- ५३३। रीग्स ( नगर )--- ५३८। रीयां ( गांव )-- १०७, ३२६, ३४१, 3481 रीवां (राज्य)---२३८, ४२४, ५००, 447, 400, 404 1 रुशिया (गांव)--३२८। रुइकी (नगर)--४४४, ४७३। रूप ( रूंग, इलाका )--- ४३-४, ७१-२, हत, इरह । रूपेली (गांव)--४२४। रूमानिया (देश)-- १३८। रूस (देश)--४२८, ४७४, ४०७, **४३०, ४३**८। रेवा ( नदी )-७६ । रेवाढ़ी ( गांव )---१७, २४, १०८, ३२०। रोजड़ी (ठिकाना)-७४२। रोमानी (स्थान)--४३३। रंगमहत्त (गांव)—६८। रंगून ( नगर )--७६८ ।

त्त

खक्खासर ( ठिकाना )—७२८ । बक्मीसर ( गांव )—४२६ । ळखनऊ ( नगर )—४४१, ४०३, ४६८ ।

त्तखवेरा (गांव )---२४०, २६९। ल्ली जंगल - १४८, २२६। सदी (प्रदेश)--३४७। लन्दन ( नगर )--- १०६, ११७, ११६-२०, ४३०, ४३७, ४४१,४६७, १६६-३०, १७३-७४, ६२७। स्राखणवास (गांव)--- ४२१ l साखासर ( गांव )---६७। लाखोरी ( युद्ध चेत्र )--३७०। लाट देश--७६, ७८ । लाठी (गांव)---२२०। साहपुरा ( गांव )--३३४। लाडन्ं ( लाडग्रू, गांच )-७१, १०२, १०४, २६४, ३२२, ४४६, ४७२, 8251 स्ताधिक्या ( गांव )—६७, ४०५ । लालगढ़ (गाव)--४३२, ४३४। जालासर ( जाजसर, गांव )—६३≈। लालसिंहपुरा (गांव)--७६२। लाहोर (नगर)-१२४, १२६, १३१-३२, १३७, १४०, १४३, १४४, 100, 100, 100, 100, 100, २४३, २०४, ३२७, ४३२-३३, ४३६, ४४४, ४६⊏, ७४६, ७६४-६४, ७६७-६= । क्लांबिया (गांव )--- १४१। लुधियाना ( नगर )---३६९ । लूणकरणसर ( गांच )—६-१०, २६, २६-३०, ३३, १४४, ३०५, ४२१, ् विजयगढ़ ( क्रस्या )---२२ । ४७७, १८६, ७६० । ल्िियां (गांव) -- २२१ ।

लुखासर ( ठिकाना )---७४६। खुंधी ( वडी, गांव )---१=, ३५०। लोइसर ( गाव )-४१४, ४२०, ४२३, बोहा ( ठिकाना )--- ४४७, ६१३-१४, 1 330 लोहारू (गांव)-- ४, ३४१। लोहावट (गांव )-- ३६२, ६३३। वहोसग्वा ( ठिकाना )--४४७, ७२६।

वणार (गांव)--३१६। वरसलपुर (विरसलपुर, गांव)-ध्थ, २४१, २६६-६७, ४३४ । वर्दुन ( नगर )--- ४३८ । वसेंलीज़ (नगर)--- १४०-४१। बाइप्रेस ( नगर )--- ४३६। वाणासर (गांव)--३७४। वाय (क्रस्या)---२६४, २७३, ३१७, ३२४, ३२=, ३३६, ३४४, ३८=, ४२१, ४२६, ४३३, ४४६, ४४४, ४७१-८०, ४६३, ६८०, ६८२। वासी-वरसिद्दसर (गांव)---४३, ७२, 2201 वासग्पी (गांव)-४०६। बागुद्रा (गाव)-१६४। वांकानेर ( नगर, राज्य )---१२० । विगा ( गाव )---२६, ४६७, ४३४। विजयनगर ( नगर )--२४-६, २६, रहर ।

विजयपुर ( इलाक़ा )—४२४ ।
विदंशा—देखो भटिंडा ।
विरकाली ( गांव )—३६४, ४०२ ।
विस्थाचल ( पर्वत )—७७ ।
वीरमसर ( गांव )—१६ ।
वीसलपुर ( क्रस्वा )—३१०, ३=२ ।
वेगी ( प्राचीन राज्य )—७७ ।
वेग्रीवाल ( परगना )—४२२ ।
वेग्रनाथ ( तीर्थ )—४७३ ।
वज ( प्रदेश )—२०६, ३३७ ।

#### श

श्राग्साबाद ( प्राचीन नगर )-- १८६, 988, 2081 शहवाज़गदी ( प्राचीन स्थान )--७४। शासपुरा ( गांव ) - ४४८। शाहपुरा ( नगर, राज्य )--७६, ६३६ । शिमला ( नगर )--४३४, ४४६, ४२८, ७५७ । शिवदड़ा ( गांव )--- ३३३ । शिवदानपुरा ( शाखापुरा, गांव )—४१३। शिवपुर (गांव )---७। शिवबादी ( मंदिर )- ४८, ४७७। शिवरती (ठिकाना)--- ४६६। शेखसर (गांव)--१७-८, १४०। १०७, ३६७, ४०२, ४१४, ४१८-१६, ४२२, ५१६। शेवां (गांव)--१८१। शोलापुर ( नगर )--- २६७। श्वंगसर ( गांव )--१४०, ४३३। श्रीगंगानगर ( नगर )---२६-७, १६४ |

श्रीनगर ( प्राचीन राज्य )—२४० । श्रीनिवासपुरा ( गांव )—६३४ । श्रीमोर—देखो सिरमौर । श्रीशैख ( प्राचीन राज्य )—७६ ।

#### स

सवखर ( नगर )---२६ =- ६६, २७२ । सतलज (नदी)-२, ७, २२, ६६, १२६, २६२, ४३३ । सतारा ( नगर )---२४७, ४४४। सत्तासर (ठिकाना )--४१७, ७२१-२२। सपादलच ( प्राचीन स्थान )-७०। समन्दसर ( ठिकाना )--- ४२४, ७४७। समूनगर ( रखचेत्र )--२४३. २७४ ! सम्भन्न (प्राचीन नगर )-- १६६-६७ । समेल (गांच)-१४६। सरकिच ( सरखेज, क्रस्वा )-- १७३। सरग्वास ( गांव )-- ३२६। सरदारगढ़ ( क़स्बा )--- २६ । सरदारशहर ( नगर )--- १४, १७, २४-७, २६, ६१, ३३, ६२, ४६३, ४४०, 458 t सरनाल (इलाका)-9 ६ = । सरविया (देश)--- ४२६-३०। सरसत्ता ( गांव )--- इह४, ४०२ । सरहिन्द ( प्राचीन नगर )-10%, 958 1 सरूपसर ( रेक्वे स्टेशन )-७, १७ । सलमाना (नगर)--४३३। सलवाला कलां ( गांव )- ४४३ । सलवाला ख़ुई ( गांव )---४४३ ।

सलंडिया ( ठिकाना )- ६१६, ६३ -381 सत्तंबर ( ठिकाना )--२३७, ३३६, 300 1 सलेधी (गांव)-४०४। सलेमगढ़ (गांव)-४४३। सवाई ( गांव )---३३०, ३४६-४७। ससराम (ज़िला)--१३६। सहारन ( गांव )-- ४४३ । सहारनपुर ( नगर )--४७३। सागर (ज़िला)-७६८। सातलमेर (क़स्बा)-१२६। सातुं ( ठिकाना )-- ४४७, ४८४, ७३०। सादाक (गांव )-- ३३७ । सादुलपुर (रेख्वे स्टेशन )-१७, २६-७, 105 सादूलशहर (नगर) --- २४-६। साधासर (गांव)-४२६। साबूरा ( गांव )—४∤३। सारोठिया ( ठिकाना )—४४७, ७१० । सार्व्डा ( गांव )--४, ४६, १०६, ११३, १२४, ४३३, ६६६-६७ । सारण (परगना)-१०३। सारंगसर (गांव)--१६। सालासर (गांव)--६१। साल्हेर ( प्राचीन गढ़ )-- २४१। सालू (गाव)-३१७। सावन्तवादी ( राज्य )--३०० । साहवा ( साहेवा, गांव )- १०३, १०४, ११३-१४, १२४, १३४, २४४। साहोर ( गांव )—१६४, ३०८।

सांईंसर ( ठिकाना )-- ३६२, ४४४. ६१६, ६३७-३८ । सांखू (ठिकाना )- १६७, ३४२, ३६४, ४२६, ४३३, ४४६, ४७०, ४७२. ४=०-=१, ६४६-४७। सांगानेर ( क़स्वा )—१२६, २०८। साठी ( गांव )—६२। सांडवा ( ठिकामा )---६०, ३३७, ३४८, ३८६, ३६१, ३६६-६७, ४३३, ४४७, ४८०, ४८४-८१, ४६०, ४६३, ६१०, ६२८, ६६८। सांभर (क्रस्वा)-७०, १०७, १२६, ३२७, ३८०-८१, ३८४, ४७१, ४७३, १२७, ७१६। सांवतसर ( मवाद, इस्या )-- १०२, 9991 सिकन्दराबाद ( नगर )--७६= । सिनाय (नगर)--- ४३३। सिमला (ठिकाना)-७१७। सिरमीर (श्रीमोर नगर, राज्य)- ६. 1 352, 202 सिरवारी (सिरयारी इलाङा)-1011 सिरसा ( सारस्वत, नगर )-100. 992, 994, 932-34, 935, १४०, १४२-४३, १४८, १६४, २२२, ३४४, ३४६, ३७१, ४०४, १३०, १४०, १४६, ४५०, ४४३, 1348 सिग्ह ( गांव )--३००। सिरोही (नगर, गज्य)-१४४, १६६, १७३, १७६-३७, २०४, ६३०। मिवरांदा ( गांव )---३३७ ।

सिवाणी (गांव)-- १६, १४८। सिंगापुर ( नगर )---२२। सिंघाणा (गांव)---१००, १०२, ३४२। सिंजगर ( ठिकाना )---७३७ । सिंदू ( ठिकाना )-- ७३८। १सिंध (सिंधु, प्रदेश )---३, २४-४, ६३, ११६, १४०, १८१, २६८, ३७७, ३८४, ३८८, ३६१, ४१३, ६३३, ६३७, ७६५। सिंधु ( नदी )---६, १७४-७१। सिवाणा ( सिवाना, गांव )- १३२, 960-021 सिंहल (देश)--७७। सिंहासकोट (प्राचीन गढ़ )--- १२४। सीकर ( ठिकाना )---३६, ३१४, ३८२, इद्ध, इहर-हर, इह७, ४०२, ४२०, ४२३, ४२४, ४३४, ४४९ । सीकरी (प्राचीन स्थान)---१८३। सीतामक ( नगर, राज्य )---- १६७। सीथन (गांव)---७६२। सीद्मुख (सीधमुख, ठिकाना)---२६, ६७-६, १६८, २३६, ३६२, ४०२, ४२१, ४३३, ४४६, ४४४, ४७६-द्र**०, ६६२** । सीबी (ज़िला)---१३। सीलवा (गांव)---१६, २४०, ३६४। सीवा (गांव)-- ४२६। सीहोढण (गांव)-- ४२४। सुनानगढ़ ( क़स्बा )--- ४, ८, ११-४, १६-७, २४-७, २६, ३१, ३३, ३१,

६०-१, १०१, ४०३, ४२४, ४३१, ४४३, ४१४, ४६४, ४७६, ४८४-न्द्र, ४१६, ४२३, ४८६, ६०८। सुजानदेसर ( रेवेंब स्टेशन )---२६। सुजानसर ( क्रस्वा )---३४७ । सदान ( प्रदेश )- ४६ म । सुरनाया ( ठिकाना )---६२२, ७४६ । सुरावाली (गांव)--४४३। सुर्जेनसर ( गांव )-- १३७। सुलखनिया (गांव)-१६, ४०२। मुलतानपुर ( नगर )-१ ८४ । सुसार्गी (गांव)--- ४६। सूरजगढ़ ( गांव )---३६२ १ सूडसर ( सूड़सर, गांव )--- १३, २६। सुरतगढ़ ( क़स्वा )—६, १२-४, १७, २४-७, २६-३३, ३४, ६८, ३६६, ३७४, ४०८, ४३२, ४८४-८६, 8051 सुरत ( नगर )---१६८, २४४, २४७। सूरपुरा ( क्रस्वा )--- २६, ३१, ३३, ६२२। सुरियावास (गांव)--३३१। स्वाप ( गांव )--- ६२। सुई ( गांव )--- ६८, ७२४ । सेन्ट हेबेना ( द्वीप )---३८६ । सेराजेवो (नगर)--- ४२६। सेरिंगापट्टम ( नगर )-३८६। सेला ( गांव )---३३७, ४०४, ४१४ । सेलू ( नगर )---७६८ । सेसाड़ा (गांव)--७६४। सैजाना ( नगर, राज्य )--६२५।

सोजत (कस्वा )—६७, १२६, १३२, १६४, १७०, ३३२। सोडल (गांव)--३६=। स्रोतर ( गांव )--३४४, ४३२। सोनपालसर (ठिकाना)--७४०। सोनौली ( गांव )- ३३४। सोमासर ( सोभागदेसर, गांव )-- ४४७, 18-500 सोमाजीलैयड ( प्रदेश, इटली राज्य )-499 t सोमात्तीलेयड ( प्रदेश, अंग्रेज़ी राज्य )-१११-१३, ११६, १४४। सोरठ ( सौराष्ट्र, प्रदेश )--१ ५१, १६८-88 1 सोरम ( क्षोरों, शूकरतीर्थ, कस्वा )-२००, २४०, ३०६। सोलम (नगर)---१३१। सोलावाली (गांव)---४४३। सोदत्ति ( प्रदेश )--- ७= । संगरिया ( कस्वा )---२६, २६, ३३। संगरियामंडी ( कस्त्रा )--२४। संभलपुर ( नगर )--७६= । संयुक्त प्रान्त ( प्रान्त )--७६, ४०४। स्पेन (देश)--- ४३३। स्याम ( प्रदेश )-५३=। स्यालकोट (नगर)-१०४, ४४० । स्वरूपदेंसर ( सरूपदेसर, गांव )---३०२, ३२३, ७६१। स्वेज़ ( नहर )--७२३ ।

हुमारीपुर ( नगर )—४४= ।

हज़ीमपुर ( नगर )- १४= । हिंदेयाल ( रेल्वे स्टेशन )---२७ । हटुंडी ( गांव )---७१। हनुमानगढ़ (कस्वा)---६, १२-४, १७, २६-७, २६-३१, ३३, ३४, ६४-६, ७०, ७४, ३७६, ४३१-३२, ४६७, ४८०, ११७, १८१-८६, ६०८, 103-340 हरदेसर (ठिकाना)-- ४४६, ४२४, ७०४। हरद्वार (तीर्थ )-- ४२०, ४४०, ४४४, ೪୬३, ೪೭೭, ६०೭ । हरासर (ठिकाना)--- ३३७, ४३३, ४४७, 1033 हरसोर ( गांव )--३=२। हरसोलाव ( गाव )---२१०, ४२५। हरियाना (प्रदेश)---३७१, ४४५, ४४७। हस्तिनापुर ( नागसाह्वयपुर, गजसाह्वयपुर ) गजाह्यपुर, नागपुर, नगर )---३। हाकडा—देखो घग्गर । हाडलां (बदी पांती, ठिकाना)-- ४४०, ६२६, ७४५। हाडलां ( छोटी पांती, ठिकाना )-- ७४५। हादोती ( प्रान्त )--> १। हाथरस (नगर)--४०३। हामृत्यर ( ठिकाना )-- ७४० । हॉलेएड (देश)---१३६। हात्सायर ( गाव )- १४४। हासी ( नगर )-- २४, ७०, ११६, 390, 79%, 38E, 20E, 88F-

४८, ४४०, ५४४।

हिन्दूमल कोट ( कस्वा )—२६ ।
हिमालय ( पर्वेत )—६ ।
हिमतसर (गांव )—२६, २६,६३ = ।
हिरदेसर (गांव )—११४ ।
हिरात ( नगर )—१६१ ।
हिसार ( नगर )—७, ६, १७, २१-२,
२४-४, ६६, ७०, १००-१, १०३,
१४४, १६ =, २०६-१०, ३१६-२०,
३३४-३४, ३३७, ३७१, ३६ =,

४०२, ४०४ ४२०, ४४५-४७, ४४५-४७, ४४४, ४१४, ४२३, ५४४ ।
हिंगनघाट (नगर)—७६७।
हीलोबी (गांव)—३२६।
हुवली (नगर)—२४६।
हैंदराबाद (नगर,राज्य)—२३३, २३७, २४८, २६६, ३७१, ४६८, ७६३, ७६८।
हैंदराबाद (सिंध, नगर)—३६१।
हंगरी (देश)—४२६।

# शुद्धि पत्र

| पुष्ठ<br>३७४<br>३६४<br>४२१<br>४२३<br>४३३<br>४६५<br>४०३<br>४०३<br>४०३ | र<br>२<br>२<br>२ | :                | श्रशुद्ध<br>भटिंडा<br>सरदार<br>१६०००<br>गोरा<br>सांडों<br>जुहारसिंह<br>श्रन्नजी भी<br>प्रंशसा<br>जेल से भागकर<br>वातचित<br>सद्य<br>विलिए<br>१८५६<br>श्रतिनम<br>लेन | शुद्ध भटिंडा ? ( भटनेर ) व्यक्ति १४००० जोरा सांढों शेखावत जुहारसिंह ग्रम्नजी भी पुनः प्रशंसा भागकर वातचीत सदस्य विषष्ठ १६४६ ग्रंतिम लेने |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sub>8</sub> ૭૨<br>ક                                                 | 8                | ક                | वलिप्र                                                                                                                                                             | वितप्र                                                                                                                                   |
| ४०३                                                                  | 2                | ,×               | त्र्रितिन्म                                                                                                                                                        | झंतिम<br>स्रेने                                                                                                                          |
| ४११<br>४२३                                                           |                  | <b>ξ</b> 8<br>₹ο | ००<br>से                                                                                                                                                           | Ħ C                                                                                                                                      |
| ५२३<br>५२४<br>५३४                                                    |                  | १४<br>१४<br>२४   | सुजानगढ़ तक हिसार<br>मनान<br>गया                                                                                                                                   | मनाना<br>गये<br>परिस्थितियश                                                                                                              |
| ४४६                                                                  |                  | Ø                | परिस्थितवश                                                                                                                                                         | पाराह्यायन                                                                                                                               |

| वृष्ठ      | पंक्ति   | त्रशुद       | शुद्ध          |
|------------|----------|--------------|----------------|
| ४७१        | 39       | तद्न्तर      | तद्नन्तर       |
| 03%        | दायरा २  | में          | में            |
| 33%        | २०       | त्र्रातिथ्य  | श्रातिथ्य      |
| ६२१        | 8        | से           | वहां से        |
| ६६१        | टि० १४   | १६८४         | १६८४           |
| 833        | टि० १४   | १६२⊏         | १६२७           |
| ७३२        | १०       | स्वर्ण       | स्वर्ण         |
| ७६१        | 8        | देहात        | देहान्त        |
| ७६२        | 3        | कूकरिया      | कूकिएया        |
| ७६२        | ន        | बसिया        | बनिया          |
| ७६२        | १४       | फूलदान       | मूलदान         |
| ७६८        | 4        | कस्तूरमल     | कस्तूरचंद      |
| ७८१        | १३       | क            | के             |
| ७६४        | १७       | द्दोना       | होना           |
| છક્છ       | २०       | राज्यधिकार   | राज्याधिकार    |
| <b>432</b> | कालम२-२८ | मार्ने (नगर) | मार्ने ( नदी ) |
|            |          |              |                |